वृहत्तर भारत बद्धशुप्त वेदालकार Acc. No. 37631



8-2-62

CIE WILLIAM



### सूर्यकुमारी प्रन्थावली सं० २

क्ष ओरम् क्ष

# बृहत्तर भारत

(सचित्र)

चन्द्रगुप्त वेदालंकार



R41.1, VED-B



27004

प्रकाशक— मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल कांगड़ी स्रगस्त १६३६

अजिल्द ४)

सजिल्द् शा।

प्रकाशक— सत्यत्रत मुख्याधिष्ठाता गुरुकुत विश्वविद्यातय

गुरुकुत काँगड़ी

| 3007 | <ul> <li>ऋते ज्ञानाम मुक्तिः</li> </ul> |        |
|------|-----------------------------------------|--------|
| K    | मानव व 30<br>विकास ३० ३०                | M.     |
| -    | गुरुकाः, प्रत्याज्य सौगान               | Lunc : |

R VED-B

> सर्वाधिकार सुरचित प्रथम संस्करण भाद्रपद, १६६६

> > मुद्रक— चौधरी हुलासराय गुरुकुल मुद्रगालः गुरुकुल मोजनी

एतद्देशप्रस्तस्य सकाशादग्रजन्मनः। स्वं स्वं चित्रं शिचरेन् पृथिन्यां सर्वमानवाः।। [ मनु-२-१० ]



ध्वहंस्य विश्वता विश्वता विश्वता । स्यं सं चरित्रं शिक्षत प्रथियां वर्षमामणः ॥ [ सन्-२-१०]

### हो स्वीकार नितान्त तुच्छ भी 🥗

मनुजजाति के उस इतिहास
की अति उज्वल सुभग उषा में
स्वर्णरिश्मयों के उल्लास,
नन्दन में विकसित हरिचन्दन
की किलका के सुखद सुवास,
विश्वतापहारी घनमाला के
तरित शीतल उच्छ्वासके समान जगती के कोने
कोने में करके संचार
आत्मत्याग की जिन प्रतिभाओं
ने सह सह कर कष्ट अपार,
देश देश में सत्य, अहिंसा,
सेवाव्रत का किया प्रसार
उन्हीं अमर सन्देशवाहकोंके चरणों में—

यह उपहार॥



वि संबंध निवास कुरुद्ध भी

महा धार सरदेशवादको 一节节节产

II MEYE SE

## विषय सूची

|     | विषय                                                       | 58           |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
|     | परिचय                                                      | i-iii        |
|     | प्रस्तावना                                                 | अ-ई          |
| ₹.  | प्राक्तथन                                                  | क-्ञ         |
|     | प्रथम भाग-भारत का सांस्कृतिक विस्तार                       |              |
|     | प्रथम संक्रान्ति—सूर्योदय                                  | 4-88         |
| X.  | द्वितीय संक्रान्ति—लंका में वौद्धधर्म                      | 84-00        |
| ξ.  | तृतीय संक्रान्ति—खोतन में बौद्धधर्म का प्रवार              | ७१-१०६       |
| 9.  | चतुर्थ संक्रान्ति—चीन शाक्यमुनि के चरणों में               | १०७-१४६      |
|     | पञ्चम संक्रान्ति—जापान बौद्धधर्म के पथपर                   | १४७-२०४      |
| 3.  | षष्ठ संक्रान्ति—तिब्बत में बौद्धसंस्कृति                   | २०४-२५४      |
| 80. | सप्तम संक्रान्ति—अरब पर भारत का ऋण                         | २४४-२७४      |
|     | द्वितीय भाग-राजनीतिक व आर्थिक विस्ता                       |              |
|     | उत्थानिका                                                  | २७४-२८६      |
| 22. | अष्टम संक्रान्ति—कम्बुज में 'नटराज' का नर्त्तान            | २८७-३३४      |
|     | नवम संक्रान्ति—चम्पा के उपवन में भारतीय                    | 1. 110.      |
| 11. | संस्कृति का सौरभ                                           | ३३४-३७४      |
| 23. | दशम संक्रान्ति—स्याम-भारतीय रंग में                        | ३७४-४१०      |
|     | एकादश संक्रान्ति—महासागर की लहरों पर                       |              |
| , , | भारतीय उषा की त्राभा                                       | 888-88=      |
|     | वृतीय भाग                                                  | 011 00.      |
| 014 | द्वादश संक्रान्ति—भारत का प्राग्वौद्धकालीन विस्तार         | 885-80=      |
|     | परिशिष्ट—भारत भ्रमण करने वाले चार चीनी                     | 886 800      |
| १५. |                                                            |              |
|     | यात्तियों का परिचय<br>भारतीय प्रचारकों की समयानुसार तालिका | i-xv<br>१-२  |
|     | समसामियक ऐतिहासिक व्यक्तियों की सारिग्णी                   |              |
|     |                                                            | 3            |
|     | स्मरणीय तिथियां                                            | ४–६          |
|     | सहायक प्रन्थसूची                                           | <b>9-</b> 5  |
|     | अनुक्रमणिका                                                | 2            |
|     | बृहत्तर भारत की समसामियक घटनात्रों की सारि                 | ला ह चाट     |
|     | एक पृथक् लिफाफे में।                                       |              |
|     | Comme                                                      | 171 11.52 17 |

इन्हें विद्याबादस्पति

## चित्र सूची

| ?.  | सारनाथ में धर्मच्क प्रवर्त्तन                           | ×           |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------|
| ٦.  | खोतन में प्राप्त एक बौद्धमन्दिर के ध्वंसावशेष दृश्य सं० | १ १०४       |
| ₹.  | " हश्य सं० २                                            | १०४         |
| 8.  | सहस्रगुहामन्दिर की एक गुहा                              | १४४         |
| ¥.  | कामाकुरा में बुद्ध की सुविशाल पित्तल प्रतिमा            | १७७         |
| ξ.  | श्रान्ध्रों के दो मस्तूल वाली नौकाश्रों से युक्त सिक्के | २७८         |
| v.  | प्रम्बानम् का शैवमन्दिर                                 | ् २८२       |
| ٦.  | बोरोबुदूर की भित्ति पर अङ्कित एक प्रस्तर चित्र          | २८४         |
| 8.  | त्रमृतमन्थन                                             | ३१३         |
| १०. | मारीचमारण                                               | ३१३         |
| ११. | स्याम का 'वत फ्रः केओ' विहार                            | ४०८         |
| १२. | बाली में प्राप्त एक प्रस्तर त्रिमूर्त्ति                | ४२७         |
|     | मानचित्र सूची                                           |             |
| 2.  | . खोतन का मानचित्र                                      | ३३          |
| ٦.  | तिब्बत का मानचित्र                                      | २३२         |
| 3   | . मलायेशिया का मानचित्र                                 | ४३१         |
| 8.  | . कालकम से भारत का विस्तार                              | ४६४         |
| y   | . यात्रियों का मार्गप्रदर्शन                            | रिशिष्ट में |

## परिचय

जयपुरराज्य के शेखावाटी प्रान्त में खेतड़ी राज्य हैं। वहां के राजा श्री अजीतिसह जी बहादुर बड़े तपस्वी व विद्याप्रेमी हुए हैं। गिएत शास्त्र में उनकी अद्भुत गित थी। विज्ञान उन्हें बहुत प्रिय था। राजनीति में वे दन्न श्रीर गुएए-प्राहिता में अदितीय थे। दर्शन श्रीर अध्यात्म की रुचि उन्हें इतनी थी कि विलायत जाने के पहिले और पीछे खामी विवेकानन्द उनके यहां महीनों रहे। खामी जी से घंटों शास्त्र-चर्चा हुआ करती। राजपूताने में प्रसिद्ध है कि जयपुर के पुरुयक्षोक महाराज श्रीरामसिंह जी को छोड़कर ऐसी सर्वतोमुख प्रतिभा राजा श्रीअजीतिसह जी ही में दिखाई दी।

राजा श्री अजीतसिंह जी की रानी आउआ (मारवाड़) चांपा-वत जी के गर्भ से तीन संतित हुई—हो कन्या, एक पुत्र। ज्येष्ठ कन्या श्रीमती सूर्यकुँविर श्रीं जिनका विवाह शाहपुरा के राजाधिराज सर श्री नाहरसिंह जी के ज्येष्ठ चिरझीव और युवराज राजकुमार श्री उम्मेदसिंह जी से हुआ। छोटी कन्या श्रीमती चांदकुँविर का विवाह प्रतापगढ़ के महारावल साहब के युवराज महाराज कुमार श्री मानसिंह जी से हुआ। तीसरी संतान जयसिंह जी थे, जो राजा श्री अजीतसिंह जी और रानी चांपावत जी के स्वर्गवास के पीछे खेतड़ी के राजा हुए।

इन तीनों के शुभचिन्तकों के लिए तीनों की स्मृति सिद्धित कर्मों के परिगाम से दुःखमय हुई। जयसिंह जी का स्वर्गवास सबह वर्ष की अवस्था में हुआ। और सारी प्रजा, सब शुभचिन्तक, सम्बन्धी,

#### परिचय

मिल और गुरुजनों का हृद्य आज भी उस आंच से जल ही रहा रहा है। अश्वत्थामा के त्रण की तरह यह घाव कभी भरने का नहीं। ऐसे आशामय जीवन का ऐसा निराशात्मक परिणाम कदाचित् ही हुआ हो। श्री सूर्यकुँविर बाई जी को एकमात्र भाई के वियोग की ऐसी ठेस लगी कि दो ही तीन वर्ष में उनका शरीरान्त हुआ। श्री चांदकुँविर बाई जी को वैधन्य की विषम यातना भोगनी पड़ी और आतृ-वियोग और पति-वियोग दोनों का असहा दु:ख वे मेल रही हैं। उनके एक-मात्र चिरञ्जीव प्रतापगढ़ के कुँवर श्रीरामसिंह जी से मातामह राजा श्री अजीतसिंह जी का कुल प्रजावान है।

श्रीमती सूर्यकुमारी जी के कोई संतित जीवित न रही। उनके बहुत श्राप्रह करने पर भी राजकुमार श्री उम्मेदिसंह जी ने उनके जीवन-काल में दूसरा विवाह नहीं किया। किन्तु उनके वियोग के पीछे उनके इच्छानुसार कृष्णगढ़ में विवाह किया जिससे उनके चिरञ्जीव वंशांकुर श्री सुदर्शनदेव जी विद्यमान हैं।

श्रीमती सूर्य्युमारी जी बहुत शिक्तिता थीं। उनका अध्ययन बहुत विस्तृत था। उनका हिन्दी का पुस्तकालय परिपूर्ण था। हिन्दी इतनी अच्छी लिखती थीं और श्रक्तर इतने सुन्दर होते थे कि देखने वाले च्मत्कृत रह जाते। स्वर्गवास के कुछ समय पूर्व श्रीमती ने कहा था कि स्वामी विवेकानन्द के सब प्रन्थों, व्याख्यानों और लेखों का प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद में छपवाऊंगी। बाल्यकाल से ही स्वामी जी के लेखों और अध्यात्म—विशेषतः श्रद्धेत वेदान्त की श्रोर श्रीमती की रुचि थी। श्रीमती के निर्देशानुसार इसका कार्यक्रम बांधा गया। साथ ही श्रीमती ने यह इच्छा प्रकट की कि इस सम्बन्ध में हिन्दी में उत्तमोत्तम प्रन्थों के प्रकाशन के लिए एक एक श्रक्तय निधि की व्यवस्था का भी सूत्रपात हो जाय। इसका व्यवस्था-पत्र बनते बनते श्रीमती का स्वर्गवास हो गया।

#### परिचय

महाराजकुमार उम्मेद्सिंह जी ने श्रीमती की अन्तिम कामना के अनुसार:—

- १—२०,०००) बीस हजार रूपये देकर काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के द्वारा 'सूर्यकुमारी प्रन्थमाला' के प्रकाशन की व्यवस्था की।
- २—३०,०००) तीस हजार रूपये के सूद से गुरुकुल विश्व-विद्यालय कांगड़ी में सूर्यकुमारी आर्यभाषा गद्दी (चेअर) की स्थापना की।
- ३—४,०००) पांच हजार रूपये से उपरोक्त गुरुकुल में चेश्वर के साथ ही 'सूर्यकुमारी-निधि' की स्थापना कर 'सूर्यकुमारी-प्रन्थावलि' के प्रकाशन की व्यवस्था की।
- ४-४,०००) पांच हजार रुपये दर्बार हाई स्कूल शाहपुरा में 'सूर्यकुमारी-विज्ञान-भवन' के लिये प्रदान किये।

इस 'सूर्यकुमारी-प्रन्थावित' में आर्यभाषा के उत्तमोत्तम प्रन्थ छापे जायेंगे। और इसकी बिक्री की आय इसी निधि में जमा होती रहेगी, इस प्रकार श्रीमती सूर्यकुमारी जी तथा श्रीमहाराज कुमार उम्मेदिसंह जी के पुण्य तथा यश की निरन्तर वृद्धि होगी और हिन्दी भाषा का अभ्युद्य तथा उसके पाठकों को ज्ञान लाभ होगा।

## प्रस्तावना

लेखक-श्री बहादुर चन्द्र जी छाबड़ा एम. ए., डी. लिट् ( हालैएड )

'बृहत्तर भारत' का इतिहास प्राचीनभारत के चौमुखे बृहत्त्व का द्योतक है। त्राकारमात्र के बृहत्व का नहीं, त्र्रापतु उस समृद्ध अवस्था का जिस में पुरुष की विकासात्मक प्रवृत्तियां स्वच्छन्द और अव्याहत कीडा करती हैं, जहां प्रेम और धैर्य उत्साह और साहस, उदारता और सौमनस्य, सामर्थ्य और पराक्रम प्रभृति गुण साधारणजनता के स्वाभाविक भूषण होते हैं। इन्हीं के कारण धर्म का प्रचार, विद्या की उन्नति, राज्य का विस्तार, समाज की प्रतिष्ठा, व्यापार का उत्कर्ष, नीति की व्यवस्था, संस्कृति का प्रसार इत्यादि अनेक उदात्त कार्य संपादित होते हैं।

हर्ष का विषय है कि हम भारतीयों में अपने पूर्वजों के चिरतों को जानने की इच्छा प्रतिदिन बढ़ रही है। उनके वास्तिवक इतिहास को खोज निकालने के लिये हजारों विद्याप्रेमी तत्पर हैं और इस सत्कार्य में अप्रमेय सिद्धि प्राप्त हो रही है जिस के फल स्वरूप कई एक परम्परा-प्रचलित कथाएं निर्मूल और भ्रमात्मक सिद्ध हो रही हैं और तिद्विपरीत कई ऐसी तात्त्विक घटनाओं का परिचय मिल रहा है जिजका कुछ काल पहिले हम में से किसी को भी कुछ पता नहीं था। इस बात का स्पष्टीकरण प्रस्तुत 'बृहत्तर भारत' के एक पारायण से स्वतः हो जायगा।

इस में सन्देह नहीं कि वर्त्त मान में भारत के पुरातन इतिहास का वैज्ञानिक रीति से जो अनुशीलन हो रहा है उसका सूत्र-पात प्रायः विदेशी—विशेषतः युरोपियन—विद्वानों द्वारा ही हुआ है, किन्न, इस में जो सफलता हुई है उस का श्रेय भी बहुलांशेन उन्हीं को है। त्राज भी देशान्तरों की अनेक संस्थाओं और यूनिवर्सिटियों में प्राचीन भारत की संस्कृति के सुविस्तृत इतिहास का अनुसन्धान जिस तन्मयता से हो रहा है वह सुतरां रलाधनीय है।

खेद है कि भारतीय जनता उन विद्वानों के किये परिश्रम का पूर्णरूप से न तो आदर कर सकती है न उपयोग, क्यों कि उनके निबन्ध और प्रन्थ उन की अपनी अपनी भाषाओं में लिखे जाते हैं। जैसे डच, जर्मन, फ्रेंच आदि, जिन्हें भारत में कोई विरला ही जानता है। इंग्लिश भी हमारे लिये विदेशी भाषा है सही, तो भी इस की गणना यहां नहीं की गई, क्यों कि राजभाषा होने के कारण इसका भारत के शिचित समाज में पर्याप्त प्रचार है। इस में जो पुस्तकें लिखी जाती हैं, उन के सममते सममतने अथवा हिन्दी में अनुवाद करने में इतनी कठिनता नहीं होती।

त्राज तक 'बृहत्तर भारत' संबन्धी जितने भी निवन्ध त्रथवा प्रन्थ लिखे गये हैं वे प्रायः डच और फ्रेंच भाषाओं में हैं। यहां यह बता देना आवश्यक प्रतीत होता है कि 'बृहत्तर भारत' से हमारा अभिप्राय भारतेतर उन देशों और द्वीपों से है जहां भारतीय, अथवा यूं कहो कि आर्य सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्राचीन काल में शताब्दियों तक होता रहा है और जहां इस व्यतिकर के चिह्न और प्रमाण आज भी प्रचुर संख्या में विद्यमान हैं। प्रस्तुत अन्थ में जिन ऐसे देशों और द्वीपों का वर्णन किया गया है वे हैं-जङ्का, खोतन, चीन, कोरिया, जापान, तिब्वत, अरब, कम्बुज, चम्पा, स्याम और पूर्वीय द्वीप-समूह। इस द्वीप समृह में भी मुख्यतः मलाया प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा, बालि, बोर्नियो आदि का सिन्नवेश किया गया है।

कम्बुज, चम्पा, स्याम और पूर्वीय द्वीप समूह के प्राचीन इतिहास की ओर भारतीय विद्वानों का ध्यान पिछले दस सालों से विशेषतः आकृष्ट हुआ है। फलतः तत्संबन्धी कई एक पुस्तक और लेख इंग्लिश भाषा में प्रकाशित हुए हैं जिन का प्रधान आधार डच और फ्रैंच प्रन्थ ही हैं। हिन्दी में अभी तक उक्त विषय पर कुछ इने गिने लेख ही लिखे गये हैं, कोई प्रामाणिक प्रन्थ नहीं लिखा गया। हिन्दी का साहित्य आज दिन दुगुनी और रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। उस में कोई शृङ्खलाबद्ध इतिहास न होना एक भारी त्रुटि थी। सन्तोष का विषय है कि प्रकृत 'बृहत्तर भारत' नामक प्रन्थ द्वारा आज उस त्रुटि की पूर्ति हुई। पण्डित चन्द्रगुप्त वेदालङ्कार की यह कृति सर्वथा अभिनन्दनीय और प्रशंसनीय है। इतने बृहत् विषय का यं एक प्रन्थ में संचित्र और सारवत् प्रतिपादन करना निःसन्देह असाधारण योग्यता का परिचायक है।

प्रनथ के जिन जिन अंशों को मैंने पढ़ा है उन में एक बात मैंने यह पाई है कि लेखक ने विवादात्मक प्रश्नों पर अपनी ओर से से अधिक उहापोह नहीं किया, होना भी ऐसा ही चाहिए था। प्रकृत प्रनथ में वर्शित विषयों का आधार अन्यान्य भाषाओं के मन्थ हैं और लेखक का मुख्य उद्देश्य है हिन्दी पाठकों को उन इतिवृत्तों का परिचय कराना जिनका ज्ञान तत्तद् विद्वानों की आज तक की खोज के फल स्वरूप प्राप्त हुआ है। उक्त उद्देश्य का निर्वाह उत्तमता से हुआ है।

त्रागामी अनुसन्धान से कई विषयों में हेरफेर होना अनिवार्य है, परन्तु इतिहास की जो प्रधान रूपरेखा यहां खींची गई है वह ज्यूं की त्यूं बनी रहेगी। इस दृष्टि से भविष्य में भी यह प्रन्थ वैसा ही उपयोगी बना रहेगा जैसा वर्त्त मान में है। विविध चित्र, नक्शे और सारिणियां जोड़ कर लेखक ने प्रन्थ की उपयोगिता और भी बढ़ा दी है। विदेशी संज्ञाओं के तलक्ज ( उचारण ) नागरी में ही दिये गये हैं, यदि रोमन लिपि में भी दे दिये जाते अथवा उनकी एक पृथक सूची दे दी जाती तो पाठकों के लिये अन्यान्य अन्थों और नक्शों में उनकी जानकारी सुगम हो जाती।

यन्थ में वर्णित किसी एक घटना को लेकर उस पर टीका टिप्पणी करना तो यहां निष्प्रयोजन और पिष्टपेषणवत् होगा, हां इतना संकेत कर देना असंगत न होगा कि देशान्तरों और द्वीपान्तरों में आर्थ सभ्यता और संस्कृति का जो प्रचार हुआ है, उस में बहुत सा हाथ

बौद्धों का है। जिस बुद्ध भगवान् के नाते भारत देशान्तरों और द्वीपान्तरों में ख्यात हुआ उसी के मत की यहां इतनी अवहेलना हुई कि भारत में उसका नामलेवा कोई नहीं रहा। यह घटना उतनी ही विलच्चण है जितनी कलंकास्पद। वह पुरातन विशालकाय अश्वत्थ आज भी खड़ा है। उसका मूल स्कन्ध जीर्ण शीर्ण और खोखला पड़ा है। उस की सुदूर विस्तृत शाखाएं हैं और जटाएं जड़ें पकड़ कर खतन्त्र वृच्च बन गई हैं। वे हरी भरी हैं और नाना लता गुल्मों से आच्छन्न हैं।

आधुनिक ऐतिहासिक अध्ययन का सुपारिपाक यह हुआ है कि बौद्धों की महिमा का भारत में पुनरुत्थान हो रहा है और बौद्ध सिद्धान्तों के प्रति नवोन श्रद्धा पैदा हो रहा है। प्रस्तुत पुस्तक भो इस बात का समर्थन करेगी कि भारत भगवान बुद्ध का कितना आभारी है

उटाकमण्ड (नीलगिरि) ता० २४। ८। १६३७

वहादुरचन्द्र

## प्राक्कथन

इतिहास का अध्ययन करते हुए जब कभी मैं यह पढ़ता था कि मिश्र के भी कोई दिन थे, प्रीस की भी कभी प्रतिष्ठा थी, रोम का सितारा भी कभी चढ़ा था, अरब की मरुभूमि ने भी विश्व में कभी, हलचल मचाई थी, तो मैं सोचता था कि विश्व के विशाल पिरामिड अत्युन्नत सिंहमूर्त्तियां तथा संचित मिमयां निःसन्देह आज भी यह प्रदर्शित कर रही हैं कि मिश्र का भी खणींय युग था। मिश्र के विविध राजवंशों ने चार सहस्र वर्षों तक शासन किया, यह भी मुमे ज्ञात हुआ। टॉल्मी के नेतृत्त्व में सिकन्द्रिया के विद्याकेन्द्र में विश्व के महान् सत्य ढूंढे गये, और उनका संग्रह किया गया। संसार की सभ्यता को मिश्र ने भी कुछ दिया है, यह मैंने अनुभव किया।

एक दिन संसार को आंखें ग्रीस पर लगीं थी। बढ़े बड़े पिशियन सम्राट्—साईरस, जरक्सोज और डेरियस अपने लाखों- अनुयायियों के साथ एथेन्स पर चढ़े चले आते थे। प्रतीत होता है कि ग्रीस में कोई छिपा रत्न था, जिसे पाने के लिये ये यत्न हो रहे थे, किन्तु जो मिल नहीं रहा था। ग्रीस का भी विस्तार हुआ। एशिया, योरुप और अफ्रोका—तोनों महाद्वीपों में ग्रीस ने अपना राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रसार किया। ग्रीस के गर्भ से वह सिकन्दर भी जन्मा- जो सीजर और नैपोलियन के लिये आदर्श बना रहा। बड़े बड़े साम्राज्यों के मुकुट उसके पैरों में लोटते रहे। सैल्युकस और मीनान्डर भारत में भी पैर जमाने का प्रयत्न करते रहे। पर ग्रीस की ओर इन सब से अधिक प्यान खींचने वाली वस्तु कोई और ही थी। वह थी सांक्रे-टीज, प्लेटो और एँरिस्टोटल की त्रिमूर्ति जिस की उपासना किये बिना

संसार के सत्यशोधक लोग सन्तोष नहीं प्राप्त करते। सम्पूर्ण पाश्चात्य-जगत्, विगत बीस शताब्दियों से जिन विझानों को ढुंढने का प्रयत्न कर रहा है उन के बीज इस त्रिमूर्ति के विचारों में कहीं न कहीं मिल ही जाते हैं। जब सारा योरोप अन्धकार और अझान की गाढ़निद्रा में निमग्न था तब यदि कहीं झान की ज्योति जगमगा रही थी, तो वह मीस ही था। कहीं सुकरात वार्तालाप द्वारा लोगों के मिण्याविश्वासों को हटा रहा था। कहीं प्लेटो अपने काल्पनिक जगत् में ऊंची उड़ानें ले रहा था और कहीं अरस्तू विविध सत्यों का अन्वेषण करने में तल्लान था। ग्रीस के अमर विचारकों को संसार भुलाये भी नहीं भूल सकता, यह मैंने स्पष्टतया अनुभव किया।

रोम के इतिहास में मैंने पड़ा कि सीजर आया, उसने देखा श्रीर उसने जीता । सीजर ने सचमूच जीता था । इंग्लैण्ड से। पार्थित्रा तक जीत कर, तथा कार्थेज को मिलयामेट कर भूमध्य-सागर को 'रोमन भील' बनाने वाले रोमन साम्राज्य का भी मैंने अध्ययन किया । डेढ़ सहस्रवर्ष तक सारे ईसाई-संसार में रोमनचर्च और लैटिन भाषा का एकछत्र आधिपत्य रहा । पोप के 'बुल' ईश्वरीय विधान समसे जाते रहे। रोम के पोप अपने हाथों से बड़े बड़े सम्राटों को अभिषिक्त करते रहे। कला, साहित्य न्याय, व्यवस्था और शासन योरूप ने रोम से ही सीखे। रोम के दिन व्यतीत हो चुकने पर भी इस का धर्म, इसकी भाषा और इसके नियम संसार के विभिन्न देशों को प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईसा के सूली पर लटकने के पश्चात् सिरों को मशाल बना कर, अंगुलियों को दीपशिखा बना कर, तथा देहों को लकड़ी की तरह यों महियों में फंकवाकर, अपने गुरु के 'स्वर्गीय राज्य श्रीर विश्वभ्रातृत्त्व' के सन्देश को यदि संसार की दुर्गम घाटियों में, निर्जन वनों में श्रसभ्य जातियों में, कुष्टाद् व्याधिपीड़ित जनसमूहों में, समाज के सर्वथा परित्यक्त व्यक्तियों में निष्तार्थ और अनवरत सेवा के द्वारा, जखमों और फोड़ों की पीप को चूस कर, सम्पूर्ण आयु अपने सम्बन्धियों का मंह तक देखे बिना व्यतीत कर, यदि किसी ने पहुंचाने का प्रयतन

किया है, तो उसका सेहरा रोमन चर्च के, उस से प्रभावित जैसुअट लोगों के और उनका अनुसरण करने वाले अन्य प्राचीन ईसाई— प्रचारकों के मस्तक पर ही वँघेगा। रोम आज भी जीवित है, इस की संस्कृति में आज भी प्राण है, यह मैंने खूब अच्छी तरह अनुभव किया।

दासों को मुक्ति दिलाने वाले, एकेश्वर की पूजा सिखाने वाले, साम्यवाद का कियात्मक पाठ पड़ाने वाले, फ्रांसीसी राज्यकान्ति से शताब्दियों पूर्व समानता, स्वतन्त्रता और आहमाव का मधुर सन्देश सुनाने वाले मुहम्मद का जीवनचरित भी मैंने सुना। सिंध से स्पेन तक इस्लाम का विशाल साम्राज्य भी भैंने मानचित्रों में देखा। गिएत, ज्यो-तिष, प्रीक साहित्य, हिकमत तथा विज्ञान का पाठ पश्चिमीय योरूप को सर्वप्रथम अरवों ने पढ़ाया, यह भी मुमे ज्ञात हुआ। कैरो, कार्डोवा और अल अजहर के विश्वविद्यालय आज भी अरव संस्कृति का स्मरण कराते हैं, यह भी मैंने जाना। योरूप और भारत के वीच सहस्रों वर्षी तक अरव संयोजक शृङ्खला बना रहा, इतिहास के अध्ययन ने मुमे यह भी वताया।

इनके अतिरिक्त विश्व इतिहास का अध्ययन करते हुए जब में संसार के राष्ट्रों पर विचार करता था तो चीन में कन्म्यूशस और जुत्जे, पिश्वा में जरथुस्त्र और पैलस्टाईन में मूसा तथा ईसा का मुमे ध्यान आता था। फ्रांस का नाम लेते ही रूसो और वाल्टेयर की प्रतिमा मेरी आंखों के सामने नाचने लगतीथी। जर्मनी के नाम से लूथर और मार्क्स स्मरण हो आते थे। रूस की याद आते ही टॉलस्टाय और लेनिन का नाम कानों में गंजने लगता था, और जब कभी में अंग्रेजों के विषय में सोचता था तो शेक्सपीयर और वेकन, तथा अमेरिका पर ध्यान जाते ही इमर्सन और लिंकन मेरे मन में हठात् स्थान बना लेते थे। जब कभी में संसार का मानचित्र उठाता- था तो मुमे दिखाई देता था कि अंग्रेजों, फ्रांसीसियों और रूसियों के आज बड़े बड़े साम्राज्य हैं। अफ्रीका, आस्ट्रे लिया, एशिया का पर्याप्त भाग तथा उत्तरीय और दिखांग्य अमेरिका योरुपियन लोगों के

त्राधीन हो चुके हैं। मैं यह भी सुनता था कि अंग्रेजों जितना विशाल साम्राज्य इस भूतल पर किसी मानवीय नेत्र ने कभी नहीं देखा। इन के राज्य में शताब्दियों से सूर्यास्त नहीं हुआ। जब कभी मैं पाश्चात्य देशों के विषय में अध्ययन करता था, तो यह ध्वनि मुफे स्पष्टतया सुनाई देती थी कि गोरी जातियां काली जातियों पर शासन करने के लिये पैदा हुई हैं। वे परमात्मा की ऋोर से भेजे हुए दूत हैं। वे शासन करते हैं इस लिये ताकि अमेरिका के 'रैंड इन्डियन्स' अफ्रीका के 'नीम्रो' न्यूजीलैंड के 'मात्रोरी' श्रीर एशिया की पिछड़ी हुई जातियों को सभ्य बनाया जा सके । उन्हें सुसंस्कृत और सुशिच्चित किया जा सके। वे कहते हैं कि हमने भारत कीं सामाजिक कुरीतियां दूर की, अराजकता मिटाई, तथा विज्ञान के आधुनिक चमत्कारों से देश और काल पर विजय पाई है। हम यदि आज भारत को नहीं छोड़ते तो केवल भारत के भले के लिये,इसे पूर्ण सभय बनाने के लिये, इसे स्वतंत्रता सम्भाल सकने के योग्य बनाने के लिये। राष्ट्रसंघ पैलस्टाईन, सीरिया, ईराक आदि को आदिष्ट राज्य इस लिये बनाता है कि इन्हें सभ्य बनाया जा सके। यही विचार हमारे देश के नवयुवकों को महाविद्यालयों में पढ़ाये जाते हैं। इन्हें पढ़ कर वे भी समभने लगते हैं कि भारत गरम देश होने से अधिक असभ्य और पिछड़ा हुआ है। फूट यहां का प्रसिद्ध मेवा है। उत्तर की श्रोर से श्राने वाले विदेशियों से सदा कुचला जात। रहा है। सैनिक-संगठन, शासनव्यवस्था, स्वतंत्रता, लोकतंत्र आदि प्रवृत्तियां तो भारत भूमि में उपज ही नहीं सकती हैं। यहां तो सदा से अराजकता और निरङ्कुशता का ही अन्वण्ण अधिकार रहा है। यहां के निवासी तो केवल आध्यात्मिक चिन्तन में लगे रहे। वे वही सोचते रहे कि संसार सत्य है वा असत्य ? शब्द नित्य है वा अनित्य ? आत्मा मुक्ति से लौटता है अथवा नहीं ? विदेशयात्रा पाप समभी जातो रही। भारत से बाहर म्लेच्छ और यवन रहते हैं, उनके साथ सम्पर्क में कभी नहीं आना

चाहिये, ये विचार समूचे राष्ट्र में प्रचलित रहे। लेकिन, दूसरी छोर मैंने तो अपनी मातृसंस्था 'गुरुकुल काङ्गड़ी' में विद्याध्ययन करते हुए वचपन में ही गुरुमुख से कथाओं में सुना था, 'भारत सोने की चिड़िया है'कभी यह संसार का सिरमौर था।

र्घु ने दिग्विजय की थी, राम ने लङ्का जीती थी, अर्जन ने पाताल देश तक विजय की थी। नालन्दा और तत्त्रशिला के विद्याकेन्द्र यहीं थे, जिनमें दूर दूर के देशों से विद्यार्थीजन शिचा प्राप्त करने आया करते थे। प्रविष्ट न हो सकने पर हाथ मलते हुए, रोते रोते अपने देशों को लौटा करते थे। ह्वेन्-स्साङ और फाहियान ने इन्हीं विश्वविद्यालयों में शिचा पाई थी। चीनी लोग भारत को शाक्यम्नि का देश समभ इसकी तीर्थयात्रा को आया करते थे। जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो पता चला कि 'बृहत्तरभारत निर्माण' की अपनी उमझों को भी भारतीयों ने चरितार्थ किया था। अशोक ने धर्मविजय करके मिश्र और यूनान तक अपनी संस्कृति फैलाई थी। अपने प्रिय पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा को भगवान बुद्ध का सत्य संदेश सुनाने सिंहलद्वीप भेजा था। कुस्तन और यश तुर्किस्तान में भारतीय संस्कृति को ले गये थे। कुछ प्रचारक चम्पा और मिश्र तक भी पहुँचे थे। मैंने यह भी पढ़ा कि देवानाम्प्रियतिष्य के समय जब सीलोन को आध्यात्मिक प्यास वुमाने के लिये कोई स्रोत ढंढने की आवश्यकता हुई, तो उसने अशोक से प्रार्थना की। जब सिङ्ती के समय चीनी सम्राट् को नये प्रकाश की चाह हुई, तो उसने बुद्ध की शरण ली। जब तिब्बत को आस्मिक उन्नति की तड़प अनुभव हुई, तो उसने शान्तरिज्ञत, पद्मसम्भव और अतिशा आदि भारतीय पण्डितों को ही निमन्त्रित किया। जब अरब को साहित्य, कला और विज्ञान की अभिलाषा हुई, तो उसने भारतीय पण्डितों और शास्त्रों का स्मरण किया। मृत्युशय्या पर पड़े हुए खलीफा के प्यारे भाई की चिकित्सा करने वाला जब सारे अरब में कोई ढूंढे न मिला, तो एक भारतीय वैद्य ने ही उसे मृत्यु के मुख से खींचकर बाहिर निकाला। जब मङ्गोल सम्राट् कुवलेईखां को अनुवादकों की चाह हुई, तो उसने भारत पर दृष्टि डाली। कोरिया यदि असभ्य सें सभ्य बना तो बौद्धधर्म के कारण। जापान की जागृति का मूल कारण बौद्धधर्म ही तो है। मैंने यह भी पड़ा कि जावा, कम्बोडिया, अनाम आदि तो हमारे उपनिवेश थे। वहां के राजा तो शिव, विष्णु श्रीर बुद्ध को पूजते थे। वेयन का शिवमन्दिर, श्रङ्कोर का विष्णु-मन्दिर तथा बोरोबुदूर का बौद्धमान्दर आज भी कला, विशालता और सोन्दर्य के लिये सुदूरभारत की भांकी दिलाते हैं। सुदूरपूर्व के प्रसार-खण्डों पर खुदी हुई रामायण, गीता तथा बुद्धचरित की अमर कथायें सहस्रों वर्षों प्राचीन हमारे साहसी प्रचारकों का आज भी स्मरण करा रही हैं। पढ़ते पढ़ते मुक्ते यह भी प्रतीत हुआ कि किस प्रकार सहस्रों प्रचारक, सांसारिक सुखों को लात मार कर, सेवा का परमत्रत धारण कर, बीहड़ वनों, हिममण्डित शिखरों तथा अति उत्तुङ्ग अर्भिमालाओं को पार कर, भारतीय धर्म, भाषा तथा सभ्यता से सर्वथा अपरिचित देशों में, ऋहिंसा, सेवा, सत्य और प्रेम का शुभ सन्देश सुनाना ही जीवन का चरम लक्ष्य बना कर चल पड़े। आगे चल कर मैंने ऐति-हासिकों में मानी जाती हुई इन खापनात्रों को भी पढ़ा कि मिश्र श्रीर भारत के देवता मेल खाते हैं। उनमें आज भी यह परम्परा विद्यमान है कि हम पूर्व से पुण्ट देश (पाण्ड्य) से यहां आये हैं। चैल्डिया के लोगों में अब भी यह अनुश्रुति काम कर रही है कि हम चोल देश से आकर बसे हैं। कार्थेज के 'प्यूनिक' लोग निरुक्त में निर्दिष्ट भारतके 'परिए' ही तो थे। मैक्सिको में मयसभ्यता को विकसित करने वाले भारत से जाकर ही वहां वसे थे। ऋाइसलैण्ड के प्राचीन निवासियों का धर्मप्रन्थ 'वल्रस्पा' सम्भवतः ऋग्वेद ही तो है। पर्शिया के आय्ये-लोगों ने अपनी भाषा और धर्म, भारत की भाषा और धर्म से ही तो लिये हैं। संसार को प्राचीन जातियों, हिट्टाईट्स और मिट्नी लोगों के देवता रुद्र, वरुण और नासत्य वैदिक ही तो हैं। धर्मशिचा के प्रारम्भिक पाठों से, व्याख्यातात्रों के मुखों से, त्रौर भारत के त्रातीत गौरव को समभने वालों के सम्वादों से, मैं बहुधा मानवधर्मशास्त्र के इस प्रेरक सन्देश को सुनता रहा-

> 'एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद्यजन्मनः-स्वं स्वं चरित्रं शिच्चेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ।' [२।१०]

इतिहास के इस अध्ययन से मुक्ते प्रतीत होने लगा कि कभी भारत भी संसार में अपना विस्तार कर चुका है। जापान से मिश्र तक तथा बाली से यूनान तक 'बृहत्तरभारत' का विशाल भवन खड़ा था। मन में आया कि उस भवन का चित्र अपनी लेखनी से खींच दूँ, ताकि मैं अपने हृद्य में भारत की चिरिवस्मृत आत्म-सम्मान की ज्योति को प्रज्वित कर सकूं। साथ ही मेरे इस चित्र को देखने वालों के हृद्य भी उल्लिसित हो उठें, और वे इस अपूर्ण चित्र को पूर्ण बनाने का प्रयत्न करें। चित्र को बनाते हुए सम्भव है कि कई अंग अस्पष्ट रह गये हों, कहीं पर रंग अधिक चढ़ गया हो, कहीं अंगों में विकार भी आ गया हो, सम्पूर्ण चित्र इतना सुन्दर न बन सका हो, लेकिन यह चित्र तो आपका है, इस के गुण और दोष दोनों आपके ही हैं। मेरी अभिलाषा है कि आप सुजला, सुफला, भुवनमनमोहिनी हमारी माता-के इस चित्र की तुलना पाश्चात्यों द्वारा बनाये जाते हुए चित्र से कीजिये।

यह यन्थ भगवान् बुद्ध के प्रादुर्भाव से आरम्भ किया गया है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि महात्मा बुद्ध से पूर्व भारतीय संस्कृति आर्थावर्त्त की सीमाओं को लांघ कर समुद्र और हिमालय के पार नहीं पहुंची थी। लेकिन बुद्ध से आरम्भ करने का कारण यही है कि इस से पूर्व भारत के अन्य देशों के सम्बन्ध के विषय में ऐतिहासिकों में अब तक पूर्ण एकता नहीं है। आज भी यह बात पूर्णत्या निर्णीत नहीं हुई कि उस में भारत की निजी देन कितनी है ? यह विषय अपने में ही एक स्वतन्त्र विचारणीय वस्तु है । इस में से प्रत्येक के लिये एक एक पृथक् अन्थ लिखने की आवश्यकता है। तथापि पाठकमहोदयों के ज्ञान लाभ के लिये तृतीय भाग में उन सब पर संचेप से यिकञ्चित्र प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है। आशा है पाठकगण अन्थ का अनुशीलन करते समय इसे ध्यान में रखने की कृपा करेंगे।

पाठकों को यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि नैपाल, भूटान और अफ़गानिस्तान का वर्णन पृथक् रूप से नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि अठारहवीं शताब्दी तक का इन देशों का इतिहास भारत का इतिहास है। उसे भारत से पृथक् रूप में प्रदर्शित करना उचित प्रतीत नहीं होता।

इस प्रनथ को अध्याय, परिच्छेद, सर्गादि में विभक्त न करके 'संक्रान्तियों' में ही वांटा गया है। इन में उन प्रचारकों के साहसिक कृत्यों का वर्णन है, जिन के अनुपम आत्मत्याग से ही विशालभारत का निर्माण हुआ था। यह संक्रमण सूर्य्य के संक्रमण का स्मरण कराता है। जिस प्रकार सूर्य्य एक राशि से दूसरी राशि में जाते हुए संक्रान्ति करता है, वैसे ही भारतीय संस्कृति का सूर्य्य भी एक के पश्चात् दूसरे देश में किस प्रकार संक्रमण द्वारा वहां के निवासियों के अज्ञानान्ध-कार को हटाता रहा है, इसका वर्णन करने के लिये 'संक्रान्ति' से उत्तम शब्द मुक्ते और कोई नहीं सुक्ता। सूर्य्य की वारह संक्रान्तियों की भांति इस प्रनथ में भी वारह ही संक्रान्तियों का वर्णन है।

बृहत्तर भारत का वर्णन करने के लिये लेखनी ने जो चित्र खींचा है उसको अपना कहने का साहस में नहीं कर सकता। यह चित्र वस्तुतः वाल्यकाल से कुलमाता के स्तन्यपान के साथ प्रहण की हुई भावनात्रों का साकार रूप है। यह मेरा नहीं यह तो कुलमाता का है। इस चित्र की रूप रेखा को स्पष्ट करने वाले, चित्र के प्रष्ठभाग को परिष्कृत बनाने वाले तथा इस चित्र को चित्रित करने की प्रेरणा देने वाले. प्रातः स्मर्गीय, श्रद्धेय मेरे इतिहासगुरु श्री सत्यकेत जी का वरदहस्त तो मेरे पर रहा ही है। इस अवस्था में मैं इसे अपना कहने का गर्व कैसे कर सकता हं ? इस चित्र का अन्तिम परिष्कार कर इसकी श्रात्मा को सजीव बनाने वाले, नई नई समों से इसे कलान्वित करने वाले, अपनी रुग्णता में, समय की तंगी के होते हुए भी पूर्णतया सहा-यता करके इस चित्र को मनोरम बनाने वाले, मेरे साहित्यगुरु खनाम-धन्य श्री वागीश्वर जी ने तो अपनी कृपावृष्टि की है, तब यह चित्र मेरा है, यह धृष्टता करने का साहस मुक्त में नहीं है। भारत सरकार के प्रातत्त्वविभाग के अध्यत्त श्रीयुत् के. ऐन. दीन्तित ने अपने पुरातत्त्व-विभाग में संगृहीत प्रन्थों के अनुशीलन में सुविधा प्रदान कर, तथा इस चित्र को सरसरी दृष्टि से देख कर, पीठ ठोक कर उत्साहित करने वाले, श्रीर उपयोगी निर्देशों से चित्र को सर्वाग सुन्दर बनाने वाले, श्री राहल जी ने जो महती सहायता की है, उसके प्रति कृतज्ञता न

प्रकट करने पर मैं अपने कर्त्त व्य का पालन न कर रहा हूंगा। इस चित्र को पूर्ण बनानें में जिन भाईयों ने-श्री पं० केशवदेव जी वेदालंकार श्री पं० वेदब्रत जी वेदालंकार तथा श्री पं० हरिद्त्त जी वेदालंकार ने मुक्ते जो उपकृत किया है, उससे मैं उनका सदैव कृतज्ञ वना रहूंगा। पं० हरिद्त्त जी की सहायता के बिना तो इस, पुस्तक का ठीक समय पर छपना असंभव था। अतः उनके प्रति जितनी कृतज्ञता प्रकट करूं-थोड़ी है।

यह चित्र सभ्भवतः इतना शीघ्र पूर्ण न हो पाता, श्रीर पूर्ण होने के पश्चात् भी आपकी दृष्टि में न आता, यदि मेरे श्रद्धेय गुरुव श्री सत्यवत जी मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल-कांगड़ी जिनके चरणों में बैठ र मैंने श्रार्घ्यसिद्धान्त को श्रध्ययन करते हुए बृहत्तर भारत की एक सजीव भांकी ली थी । मुमे वारम्बार प्रेरणा कर प्रोत्साहित न करते। अन्त में मैं इस प्रन्थमाला के संस्थापक, आर्य्यसंस्कृति के प्रेमी, हिन्दी साहित्य के परमोपासक, दानवीर, महाराजाधिराज, शाहपुराधीश श्री उम्मेद्सिंह जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकटिकये बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने अपनी असीम उदारता के साथ इस प्रनथ के प्रकाशन का सब भार अपने ऊपर लेकर मुभे इस चिन्ता से सर्वथा-मक्त किया है। उनकी कृपा के विना इस प्रनथ का प्रकाशन कर सकना मेरी शक्ति से बाहिर था। जिन विद्वानों ने तथा जिन भाइयों ने मभी प्रोत्साहित किया है, तथा जिनके नाम यहां लिखे नहीं जा सके हैं, परन्तु जिनके सहयोग, सद्भावनायें और आशीर्वाद मुमे सदा प्राप्त होते रहे हैं, यह चित्र उनका भी है। अन्त में भैं उन सब विद्वानों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुक्त से पूर्व इस विषय पर अपने विचार लेखबद्ध किये हैं, और जिन से मैंने अपने अन्थ में स्थान स्थान पर लाभ उठाया है।

अपनी एक एक बूंद से भारतीय संस्कृति के प्रवल-प्रवाह को प्रवाहित करने वाली, पुण्यसिलला भगवती भागीरथी, जिसने मुभे इस सांस्कृतिक प्रवाह में वहने के लियेसाहस बंधाया तथा पद पद पर ठोकरे खाते हुए, समय समय पर उद्देश्य से विच- लित होते हुए भी मुमे जिसकी सबल बाहु का सदा अवलम्ब रहा, उस सहस्रभुजा, पीयूषपायिनी, जगज्जननी की कृपा से ही इस चित्र की एक एक रेखा खींची गई है। उस स्नेहमयी माता की ममता-मयी गोद को मैं भुलाये भी नहीं भूल सकता हूं।

गुरुकुलकांगड़ी रच्चाबन्धन, १६६६

त्र्यापका चन्द्रगुप्त वेदालङ्कार

### प्रथम भाग

## भारत का सांस्कृतिक विस्तार

# प्रथम संकान्ति सूर्योदय

कान्ति का श्रीगणेश — धर्मचक्रप्रवर्तन — बौद्धधर्म में मतभेद तथा बौद्धसंगीतियां - प्रथम संगीति — दितीय संगीति — तृतीय संगीति — विविध देशों में धर्मविजय का उपक्रम — काश्मीर श्रीर गांधार में — महिषमण्डल में — वनवासी मण्डल में — श्रपरान्त में — महाराष्ट्र में - योन में — हिमवन्त में — सुवण्ण भूमि में — यूनानि जगत् में — वौद्धधर्म ही क्यों सफल हुश्रा — प्रचारकों की लगन — संगठन की श्रेष्ठता — समयानुकूल सिद्धान्त — महान् व्यक्तियों द्वारा प्रोत्साहन — प्रचार शैली — श्रेणी भेद का श्रभाव — मीनान्दर श्रीर किनष्क का भारतीय धर्म को श्रपनाना — चतुर्थ संगीति — बौद्ध संघ में भेद के कारण — श्रनुयायियों के पुराने विचार — स्थानीय भेद — शिष्यों की योग्यता में भेद — उपदेशों का लेख बद्ध न होना — बुद्ध की उदार दृष्टि — बौद्ध सम्प्रदाय — चीन श्रीर खोत में बौद्ध धर्म का प्रवेश — हिन्दु धर्म का पुनरुत्थान — बौद्ध धर्म का प्रभाव — श्रावागमन — बौद्ध धर्म को पुनः प्रोत्साहन — हूर्णों के श्राक्रमण — मुसलमानों का श्रागमन — उत्पत्ति रथान में सर्वनाश — श्राशा की मलक ।

त्राज से लगभग ढाई सहस्र वर्ष पूर्व भारतवर्ष में एक महान् धार्मिक-क्रान्ति हुई थी। उस समय केवल भारत में ही क्रान्ति नहीं हो रही थी श्रिपतु तब सम्पूर्ण संसार के धार्मिक चेत्र में बड़ी उथल-पुथल मच रही थी। लगभग उसी काल में चीन में लुत्ज़े और कन्प्यूशस, ग्रीस में सॉक्रेटीज तथा उसके समकालीन अन्य दार्शनिक और बैबिलोन में इसीहा धर्म के प्राचीन विचारों को परिशोधित कर रहे थे। भारत में इस क्रान्ति के प्रवर्त्तक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म ईसा की उत्पत्ति

क्रान्ति का श्रीग**रा**श

से लगभग पांच सौ वर्ष पूर्व लुम्बिनी वन में हुआ था। बुद्ध के समय भारतवर्ष की दशा बहुत विचित्न थी। प्राचीन वैदिक धर्म पतन के अथाह गर्त्त में निरन्तर गिर रहा था। ऋषि-सुनियों द्वारा प्रचालित विधि-विधान लुप्त हो रहे थे। वैदिक क्रियाओं में भयंकर विकृति श्रा चुकी थी। प्राचीन वर्णव्यवस्था वंश-परम्परागत वर्णव्यवस्था में परिएत हो गई थी । ब्राह्मण जन्म से ही ब्राह्मण समभा जाता था। अवस्था इतनी बिगड़ चुकी थी कि चारों वर्णों के लिये नियम की एकता भी न थी। ब्राह्मणों के लिए एक नियम था, चत्रियों के लिये दूसरा, वैश्यों के लिये तीसरा और शूद्रों के लिये चौथा। राज्य की त्रोर से चारों वर्णों के लिए पृथक्-पृथक् नियम बने हुए थे। ब्राह्मणों पर अत्यधिक अनुकम्पा और शुद्रों पर कल्पनातीत अत्याचार किये जाते थे। संन्यासी लोग पविवता और त्याग को तिलाञ्जलि देकर, केवल दिखावे के लिए भगवे वस्त्र धारण करते थे। यज्ञों में प्रतिदिन सहस्रों मूक पशुत्रों की आहुति दी जाती थी। गौतम का कोमल और दयालु हृदय धर्म के नाम पर असंख्यों भोले पशुत्रों पर होने वाले त्रमानुषिक त्रात्याचारों को न सह सका। उसने प्रचलित कुरीतियों और अन्धविश्वासों को दूर करने के हेतु राजपाट को लात मार दी तथा सर्वस्व त्याग कर बोधगया में बोधिद्रम की छाया में सत्यज्ञान प्राप्त करने के लिए समाधिस्थ हो गया। गम्भीर मनन के पश्चात् गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त किया। बुद्ध बन कर गौतम ने काशी से छ: मील उत्तर की श्रीर 'सारनाथ' नामक स्थान से 'धर्मचक्रप्रवत्तन' करते हुए अपने पांच शिष्यों' को उपदेश दिया-

१. पांच शिष्यों के नाम इस प्रकार हैं: — कौण्डिन्य, वप्र, महानाम, भद्र श्रीर श्रश्वजित्। इन्हें 'पंचवर्गीय' भिक्षु भी कहते हैं।



सारनाथ में भगवान् बुद्ध का धर्मचक प्रवर्त्तन

### धर्मचक प्रवर्त्तन

"भिनुत्रों! त्रब तुम लोग जात्रों त्रौर वहुतों के कुशल के लिए, संसार पर दया के निमित्त, देवतात्रों त्रौर मनुष्यों की भलाई, कल्याण त्रौर हित के लिये भ्रमण करों। तुम उस सिद्धान्त का प्रचार करों जो त्रादि में उत्तम है, मध्य में उत्तम है, त्रौर अन्त में उत्तम है। सम्पन्न, पूर्ण तथा पवित्र जीवन का प्रचार करों।"

धर्मचन प्रदर्त्तन

भगवान् बुद्ध का अपने शिष्यों को यही प्रथम उपदेश था। बौद्धधर्म के इतिहास में तथा भारतीय संस्कृति के विस्तार की दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। यहीं से धर्मचक्र का प्रवर्त्तन प्रारम्भ होता है। इसी उपदेश में भगवान् बुद्ध अपने शिष्यों को देश-देशा-न्तरों में अपनी शिचाएं प्रचारित करने की प्रेरणा करते हैं।

गौतम के इस सन्देश को सुन कर पांचों शिष्यों ने अपने गुरु का सन्देश फैलाने के लिये भिन्न-भिन्न दिशाओं में प्रस्थान किया। महात्मा बुद्ध स्वयं भी इस कार्य के लिये एक बड़ी मंडली के साथ जगह-जगह घूमने लगे। यह मण्डली नगर के बाहर पड़ाव डाल देती और जो लोग दर्शनों को आते उन्हें धर्मीपदेश दिया जाता था। काशी के पश्चात् बुद्ध ने अपना प्रचार-केन्द्र मगध को बनाया। उन दिनों मगध का राजा बिम्बसार था। यह बुद्ध से बहुत प्रभावित हुआ और संघ में दीचित हो गया। यह बौद्धधर्म के प्रति इतना अधिक आकृष्ट हुआ कि इसने राजकीय घोषणा निकाली—

१. देखिये, महावगा - १, २, १.

चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय-लोकानुकम्पाय श्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । देसेथ भिक्खवे धम्मं श्रादि कल्याणं मज्मे कल्याणं परियोसान कल्याणं-सात्थं सन्यन्जनं केवलपरिपुन्नं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेथ ॥

"मेरे राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी भी श्रमण को किसी भी प्रकार का कष्ट न दे।" विम्बसार का बौद्धधर्म के प्रति इतना अधिक प्रेम प्रदर्शित करने का परिणाम यह हुआ कि मगध की सम्पूर्ण जनता उस महात्मा के उपदेशामृत का पान करने को लालायित हो उठी । बौद्ध प्रन्थों से ज्ञात होता है कि भगवान बुद्ध गया, उरुवेल, राजगृह, नालन्दा, पाटलिपुत्र, द्विरागिगिर, अन्धकविन्द, कल्लवाल-मुत्तगाम त्रादि नगरों में गये और वहां उन्होंने अपनी शिचाओं का प्रचार किया। उनका प्रचार-चेत्र सगध तक ही सीमित नहीं रहा अपितु उन्होंने शीघ ही मगध की सीमाओं को पार कर कोसलदेश में प्रवेश किया । महात्मा बुद्ध के जीवनकाल का पर्याप्त भाग कोसल में व्यतीत हुआ था। उस समय कोसल का राजा प्रसेनजित् था। बुद्ध के इतना समीप रहने से प्रसेनजित को उन से वार्तालाप करने का अवसर अनेक वार प्राप्त हुआ था । परस्पर की इस बातचीत का परिणाम यह हुआ कि वह धीरे-धीरे बुद्ध की ओर फ़ुकता गया अगैर एक दिन दीचा लेकर विधिपूर्वक संघ में प्रविष्ट हो गया। प्रसेनजित् की रानी-'मल्लिका', उसकी दो बहिनें-'सोमा' श्रीर 'सकुला' तथा उसकी बुत्रा—'सुमना' भी बुद्ध की त्रनुगामिनी बन गई।

प्रसेनजित् के पश्चात् अवन्ति के राजा प्रद्योत तथा कौशाम्बी के राजा उदयन ने भी बिरब्र (बुद्ध, धर्म और संघ) की शरण प्रहण की। इस प्रकार प्रारम्भ में ही बौद्धधर्म को राजकीय संरच्चण मिल जाने से बौद्धधर्म की जड़ें दृढ़ हो गईं। जनता में भी इसके प्रति पर्याप्त सिह्ण्युता और श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। बड़े बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति—सुद्त्त अनाथिपण्डक जैसे बड़े बड़े व्यापारी,

१. देखिये, महाबग्ग-१। ४२।१

२ यह श्रावस्ती का बहुत समृद्ध व्यापारी था तथा राज्य का कोषाध्यक्त भी था।

#### धर्मचक्र प्रवर्त्तन

यश' जैसे समृद्ध नागरिक, काश्यप-बन्धुत्रों से विद्वान् कर्मकाएडी जीवक' से राजकीय वैद्य, शारिपुत्र श्रीर मौद्गल्यायन से महापिरडत तथा चेमा और भद्रा कापिलानी सी रानियां और कुलीन देवियां— ये सब संघ में श्रा चुके थे।

इस से भी ऋधिक महत्व-पूर्ण बात जो बौद्धधर्म के विस्तार में सहायक हुई वह थी विविध गर्गों की सहायता। इस समय तक अनेक गुणों पर भी बौद्धधर्म ने पर्याप्त प्रभाव पैदा कर लिया था। यद्यपि जैन धर्म के प्रवर्त्तक वर्धमान महावीर भी इस समय प्रचार कर रहे थे और उन्हें भी विविध गर्णों से सहायता प्राप्त हुई थी, परन्तु महात्मा बुद्ध का अनुमोदन करने वाले गए महावीर के सहायक गर्णों की ऋपेचा संख्या में कहीं ऋधिक थे। शाक्य लोगों को जिनके गए में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, अपने धर्म में दीचित करना बुद्ध के लिये कोई कठिन कार्य्य न था । यही कारण है कि बुद्ध के पिता शुद्धोदन, उनके पुत्र-राहुल, शाक्यगणराजा-भिदय (भद्रक), अनुरुद्ध, किम्बिल, भृगु, त्रानन्द, नन्द, उपालि त्रादि बहुत से प्रतिष्ठित शाक्य लोग संघ में प्रविष्ट हो चुके थे। महाप्रजापित गौतमी के नेतृत्व में बहुत सी शाक्य देवियां भी बुद्ध की अनुगामिनी बन गई थीं। शाक्यों के अनन्तर लिच्छवियों और मल्लों ने संघ में प्रवेश किया। लिच्छ-वियों की राजधानी वैशाली में महात्मा बुद्ध अनेक वार गये और वहां उन्होंने कितनी ही वार उपदेश भी दिया। 'मल्लों' का भी बुद्ध

१ यह इतना धनाढ्य था कि इसके पास प्रत्येक ऋतु के लिये पृथक् २ महल था।

२. बिल्वकाश्यप, नदीकाश्यप और गयकाश्यप-ये तीन काश्यप भाई थे जो अपनी विद्वत्ता तथा कर्मकाण्ड के लिये विख्यात थे।

३ यह राजवैद्य था श्रीर रोगियों की चिकित्सा बड़ी निपुरणता से तथा बिना मूल्य करता था।

के प्रति बड़ा श्राकर्षण था। सम्भवतः यही कारण था कि बुद्ध ने मल्लों के राज्य में ही 'कुशीनारा' को निर्वाण के लिए उपयुक्त प्रदेश समभा था। शाक्य, लिच्छवी श्रीर मल्लों की मांति 'भगग' श्रीर 'कोलिय' लोग भी बुद्ध के भक्त बन गए थे। 'महापरिनिर्वाणसूत्र' के श्रनुसार 'श्रह्मकप्प के बुलि' श्रीर 'पिप्पलिवन के मौर्य्य' लोग भी बुद्ध की शरण में श्रा चुके थे। बुद्ध की मृत्यु होने पर इन्होंने भी उनकी 'पवित्र धातु' (relic) पर स्तूप खड़ा करने के लिए श्रस्थियां मांगी थीं। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजाश्रों द्वारा बौद्ध धर्म को श्रपनाने से, गणराज्यों में उसका पाया जम जाने से तथा देवियों के भी संघ में शरण पा लेने से, बौद्ध धर्म थोड़े ही समय में प्राच्य देश की प्रवल शक्ति बन गया। इस प्रचार कार्य में खियों ने भी बहुत हाथ बंटाया। विशाखा श्रीर श्रम्बपाली ने इसके लिये बहुत प्रयत्न किया। श्रनाथिपण्डक की कन्या ने श्रपने श्रदम्य साहस द्वारा श्रङ्क देश को बौद्ध धर्म का केन्द्र बना दिया। कौशाम्बी के राजा उदयन का बौद्ध धर्म की श्रोर भुकाव कराने वाली उसकी रानी 'सामावती' ही थी।

४ ४ १८० ई० पू० में जब कुशीनारा में बुद्ध ने अपनी इह लोक लीला समाप्त की, उस समय तक बुद्ध की शिचायें काशी, कोसल, मगध, किपलवस्तु, रामग्राम, अल्लकप्प, पिप्पलिवन, सुसुमार पर्वत, वैशाली, कुशीनारा, अवन्ति, कौशाम्बी और अङ्ग देश तक फैल चुकी थीं। यद्यपि भगवान बुद्ध स्वयं तो प्राच्य देश में ही पर्यटन करते रहे पर उनकी शिष्य मण्डली अन्य राज्यों में भी प्रचार कर रही थी। परिनिर्वाण के समय तक भरुकच्छ, सुप्पारक, रोरुक, अपरान्त, कुरु, मद्र आदि पश्चिमीय तथा उत्तरीय राज्यों में भी बौद्ध धर्म का प्रवेश हो चुका था और वहां अनेकों विहारों का निर्माण भी हो गया था। १

१. देखिए, Early History of the Spread of Budhism and the Budhist Schools, Page 184

### बौद्ध संगीतियां

यद्यपि बुद्ध के जीवित रहते हुए ही उनकी शिचायें प्रचितत होने लग गई थीं तो भी भारत से वाहिर इनका कहीं भी प्रचार न हुआ था। भारतवर्ष में भी ये पूर्ण-रूप से न फैल सकी थीं। इसका कारण यह था कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात् ही भिचुओं में आन्तरिक भगड़े प्रारम्भ हो गये थे। बुद्ध के शिष्य अपनी इच्छानुसार गुरु की शिचाओं की व्याख्या करने लग गये थे। बुद्ध के निर्वाण के कुछ ही दिन बाद 'सुभद्र' नामक भिचु ने अन्य भिचुओं से कहा— "अच्छा हुआ बुद्ध मर गये, हम लोग उनके चंगुल से छूट गये। अब हम स्वतंत्रता के साथ जो चाहेंगे सो कर सकेंगे।" इस अव्यवस्था को दूर करने के लिये बौद्ध आचार्यों ने 'संगीतियों' की आयोजना की।

बौद्ध संघ में सवभेद तथा बौद्ध संगीतियां

पहली बौद्ध सभा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात् ही राजगृह के प्रथम संगीति समीप 'सप्तपणीं' गुहा में हुई। इसका निर्माण मगध के राजा अजातशत्तु ने इसी उदेश्य से कराया था। इस सभा में पांच सौ अर्हत इकट्ठे हुए थे। सभा का प्रधान 'महाकाश्यप' था। इसके अधिवेशन सात मास तक होते रहे। इस में उपालि और आनन्द की सहायता से 'विनय' और 'धर्म' सम्बन्धी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया। उपालि को विनय के विषय में और आनन्द को धर्म के विषय में प्रमाण माना गया। इस सभा का मुख्य कार्य बुद्ध के उपदेशों का संग्रह करना था। इस सभा को बौद्ध संघ की प्रथम संगीति कहा जाता है।

श्रारम्भ में बौद्धवाङ्मय के दो ही विभाग थे-विनय और धर्म। किन्तु तृतीय महासभा के पश्चात बौद्धों का वाङ्मय त्रिपिटकरूप में पूर्ण हो गया। विनय का विनयपिटक तथा धर्म को सुत्तपिटक के अन्तर्गत किया गया। अभिधम्म-पिटक नाम से एक तीसरा पिटक बनाया गया। इसमें दार्शनिक और आध्यात्मिक विवेचना थी।

२ 'संगीति' का अर्थ 'सभा' है।

द्वितीय संगीति प्रथम सभा के सौ वर्ष पश्चात् वैशाली में द्वितीय सभा बुलाई गई। इसका संयोजक स्थिवर 'यश' था। यह सभा आठ मास तक होती रही। यह वैशाली के भिन्नुओं में उठे विवादों को दूर करने के लिये की गई थी। महावंश को पढ़ने से ज्ञात होता है कि बुद्ध के निर्वाणपद को प्राप्त करने के सौ वर्ष उपरान्त वैशाली के भिन्नुओं में महान् विवाद उठ खड़ा हुआ था। थेर लोग निम्न दस कारणों से वैशाली के भिन्नुओं पर नियम-भंग का आरोप लगाते थे—

- (१) सिङ्गिलोनं बौद्धसंघ के नियमानुसार भिच्चत्रों को भोज्यपदार्थों का संग्रह नहीं करना चाहिये, पर वैशाली के भिच्च सींग में नमक इकट्ठा करते थे।
- (२) द्रङ्गुलं—संघ के नियमानुसार भिचुत्रों को दिन में एक ही बार भोजन करना चाहिये, पर वे एक बार से अधिक भोजन करते थे।
- (३) गामन्तरं—एक ही दिन में दूसरे गांव में जाकर भोजन करते थे।
- (४) त्र्यावास—भिन्न को एक ही स्थान पर कई दिन तक नहीं रहना चाहिये पर वैशाली के भिन्न १४ दिन तक एक ही स्थान के इर्द-गिर्द चक्कर काटते रहते थे।
  - (४) अनुमत—नियम विरुद्ध कार्यों को कर तो पहले लेते थे पर अनुमति पीछे से मांगते थे।
  - (६) त्राचिरणं-पूर्वी इहरणों को प्रमाण मान कर कार्य करते थे।
    - (७) ऋमथितं -- भोजन के पश्चात् लस्सी पीते थे।
  - (८) जलोहि—कांजी आदि मादक द्रव्यों का सेवन करते थे।

### बौद्ध संगीतियां

- ( ६ ) निसीदनं अदसकं—आसन के स्थान पर साधारण वस्न का प्रयोग करते थे।
  - (१०) जातरूपादिकं-सोना, चांदी ले लेते थे।

इनके अतिरिक्त इनमें कुछ सैद्धान्तिक मतभेद भी था। वैशाली के भिन्न कहते थे कि गुरु बिना कोई व्यक्ति अईत नहीं बन सकता। अईत पूर्ण नहीं, वह अज्ञान में पाप भी कर सकता है, उसे सिद्धान्तों में सन्देह भी हो सकता है। इनकी प्रवृत्ति अपने प्रजातन्त्र के अनुसार धर्म को भी प्रजातन्त्रात्मक बनाने की थी।

वैशाली के भिचुत्रों द्वारा उत्पन्न हुए इस विवाद को दूर करने के लिये ही द्वितीय संगीति का आयोजन किया गया था। इसमें सात सौ भिचु सम्मिलित हुए थे। वैशाली के भिचुत्रों को संघ से बहिष्कृत कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि दूसरे पच्चवालों ने इस निर्णय को मानने से इन्कार किया और अपनी सभा पृथक् रूप से स्थापित की। परन्तु दुःख है कि इस सभा का कोई विवरण उपलब्ध नहीं होता। इतना अवश्य ज्ञात है कि इनकी सभा में उपस्थित हुए लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। इसमें अईत और अईतिभिन्न दोनों ही प्रकार के लोग सम्मिलित हुए थे। क्योंकि इनकी संख्या अधिक थी इसी लिये इन्हें 'महासंघिक' नाम दिया गया। द्वितीय संगीति का मुख्य प्रयोजन संघ के आन्तरिक विवादों को दूर करना था। परन्तु

१ देखिये, महावंश, परिच्छेद ४, श्लोक ९-११ तदा वेसालिय। भिक्खू अनेका विज्ञपुत्तका। सिक्किलोनं द्रङ्कुलच्च तथा गामन्तरं पि च ॥ ९ ॥ श्रावासानुमताचिण्णं श्रमधितं जलोहि च । निसीदनं श्रदसकं जातरूपादिकं इति ॥ १० ॥ दसवत्थूनि दीपेसु कप्पन्तीति श्रलिजनो तं सुत्वा न यसत्थेरो चरं वज्जी सुचारिकं॥ ११ ॥

इसमें स्थिवर यश को सफलता प्राप्त न हुई। इस समय से बौद्ध-संघ में भयंकर फूट्र गई और 'महासंधिक' नाम से एक नये संप्रदाय का विकास हुआ। यह महासभा 'द्वितीय संगीति' कही जाती है। भारत से बाहर बौद्धधर्म का प्रचार इस समय तक भी नहीं हुआ था। बौद्धधर्म का विविध देशों में प्रचार तृतीय संगीति से प्रारम्भ हुआ।

तृतीय संग्-ित

इस समय भारतवर्ष में मौर्यसम्राट् अशोक शासन कर रहे थे। मोद्गलिपुल तिष्य के प्रभाव से अशोक ने बौद्धधर्म को स्वीकार किया। जब सम्राट् अशोक बौद्धधर्म में दीचित हुए उस समय तक बौद्धधर्म का भारत में भी बहुत प्रभाव न था, परन्तु ने इसे इतना प्रवल प्रोत्साहन दिया कि उसके जीवनकाल में ही बुद्ध की शिचायें देशदेशान्तरों में क़ैल गईं। भगवान बुद्ध की मृत्यु के २३६ वर्ष अनन्तर मोद्रलिपुत्र तिष्य ने तृतीय संगीति को आमंत्रित किया। तिष्य के निमन्त्रण पर एक सहस्र भिच्न अशोकाराम में इक्ट्रे हुए। ये भिचु नौ मास तक निरन्तर सभाभवन में उपस्थित होते रहे। इनकी उपस्थिति में विपिटक का संकलन किया गया। विवादों को दूर करने के लिये मोद्रलिपुत्र तिष्य ने 'कथावत्थु' की रचना की । इसी समय यह भी निश्चय किया गया कि महात्मा बुद्ध का सन्देश ले जाने के लिये विविध देशों में भिज्ञ भेजे जायें । इसी के ऋनुसार नौ प्रचारक-मर्एडल तय्यार किये गये । इन मर्एडलों के नेताओं के नाम दीपवंश त्रौर महावंश दोनों में संगृहीत हैं । सहावंश के त्रानुसार इनके नाम इस प्रकार हैं :---

# मुखियाओं के नाम

### प्रदत्त प्रदेश

|               |               |                 | -6               |
|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| पाली          | संस्कृत       | तात्कालिक       | वर्त्तमान        |
| मज्भान्तिक    | माध्यन्तिक    | काश्मीर-गान्धार | काश्मीर,कन्धार   |
| महादेव        | महादेव        | महिषमण्डल       | माइसूर           |
| रिक्खत        | रिच्चत        | वनवासी          | उत्तरीय कनारा    |
| योनधम्मरिक्खत | योनधर्मरित    | <b>अपरान्त</b>  | वम्बई            |
| महाधम्मरिक्खत | महाधर्मरित्तत | महारठ्ठ         | महाराष्ट्र       |
| महारिक्खत     | महारिचत       | योन             | यूनानी जगत्      |
| मिन्सम आदि    | मध्यम आदि     | हिसवन्त         | हिमालय के प्रदेश |
| सोगा, उत्तर   | शोण, उत्तर    | सुवन्नभूमि      | पेगू, मालमीन     |
| महिन्द आदि    | सहेन्द्र आदि  | लंका            | सीलोन            |
|               |               |                 |                  |

इन मएडलों ने धर्म विजय के लिए जो जो प्रयत्न किये उनका वर्णन महावंश के बारहवें परिच्छेद में बड़े रोचक ढंग से किया गया है। वर्णन इस प्रकार है-

"थेर मोद्गलिपुत्त ने संगीति को समाप्त करके, भविष्य को विविध देशों में दृष्टि में रख कर, भारत के सीमान्त प्रदेशों में शासन की प्रतिष्टा करने के विचार से कार्त्तिक मास में उन उन थेरों को उन उन देशों में भेजा। काश्मीर और गान्धार में मज्कन्तिक को, महिषमण्डल में महादेव को, यूनानी जगत् में महारिक्खत को, हिमालय के प्रदेशों में मिक्सिम को, सोए और उत्तर को सुवर्ण भूमि में तथा महामहिन्द को लंका में शासन की स्थापना करने

धर्मविजय का उपक्रम

१. लंका में बौद्धधर्म के प्रचार का वर्णन दितीय संक्रान्ति में किया गया है।

कारमीर श्रीर गान्धार में के लिए भेजा।"

"थेर मज्मन्तिक काश्मीर और गान्धार में प्रचार करने के लिये गया। उस समय इन देशों पर 'आरवाल' नामक नागराज राज्य कर रहा था इसे दंबीय शिक्तयां प्राप्त थीं। अपने प्रभाव से यह काश्मीर और गान्धार की सब फसलें नष्ट कर रहा था। तब मज्मन्तिक थेर आकाशमार्ग से होता हुआ इधर उधर घूमने लगा। नागों ने जाकर नागराज को मज्मन्तिक के आगम्मन का समाचार सुनाया। नागराज ने रुष्ट होकर मज्मन्तिक को नाना प्रकार से डराया। बड़ी जोर की आंधी चलने लगी। मेघ गर्जने लगे। वर्षा पड़ने लगी। मांति भांति की विजलियां कड़कने लगीं। पर्वतों के शिखर और वृत्त दुकड़े दुकड़े होकर गिरने लगे। बड़े बड़े भयंकर सर्प चारों और से उसे डराने लगे। खयं नागराज भी अनेक तरह से उसकी भर्मना करता हुआ उसे भयभीत करने लगा। अपनी अलौकिक शिक्त द्वारा थेर ने सभी विपत्तियों को हटा कर, अपने उत्कृष्ट बल का प्रदर्शन कर, नागराज से कहा—'हे महानाग! देवों सहित सम्पूर्ण मनुष्य लोक भी यदि मुम्ने नष्ट करने का प्रयत्न

देखिये, महावंश, परिच्छेद १२, श्लो० ३-७ १. थेरं करमीरगन्थारं मज्मन्तिकमपेसयी ।

त्रपेसिय महादेवत्थेरं रिक्खतनामकं ॥ ३ ॥ वनवासि त्रपेसेसि थेरं रिक्खतनामकं ।

तथापरन्तकं योनधम्मरिक्खतनामकं॥ ४॥

महारठ्ठं महाधम्मरक्खितत्थेर नामकं।

महारिक्खतथेरं तु योनलोकमपेसिय ॥ ५ ॥

पेसेसि मिक्समं थेरं हिमवन्तपदेसकं।

सुवण्यभूमि थेरे द्वे सोणमुत्तरमेवच ॥ ६ ॥

महामहिन्दथेरन्तं थेरं इठि्ठयमुत्तियं।

सम्बलं भइसाजञ्च सके सद्धि विहारिके॥ ७॥

#### धर्म विजय का उपक्रम

करे तो भी वह मुक्ते भयभीत करने में समर्थ नहीं हो सकता। हे नाग-राज! यदि तुम समुद्र और पर्वतों सहित सारी पृथ्वी को भी मेरे ऊपर फेंक दो तब भी तुम मेरे अन्दर भय उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकते। हे उरगाधिप! इस विनाश प्रक्रिया से तो तुम्हारा ही नाश होगा।

"यह सुनकर अभिमान-रहित हुए नागराज को थेर ने धर्मदेशना की, और थेर ने बिरत्न (बुद्ध, धर्म और संघ) की शरण प्रहण की। इसी प्रकार ५४ सहस्र नाग, गन्धर्व, यह और कुम्भएडकों ने बौद्धधर्म को स्वीकृत किया। 'पञ्चक' नामक यह्न ने 'हारीत' नामक पत्नी तथा अपने पांच सौ पुलों के साथ धर्म के प्रथम फल को प्राप्त किया। इनको थेर ने इस प्रकार उपदेश दिया—जैसे तुम लोग अब तक कोध करते रहे हो भविष्य में वैसा मत करना। अन्न का नाश कभी मत करना क्योंकि सभी प्राणी सुख की कामना करनेवाले हैं। सब प्राणियों से मित्रता करो। सब मनुष्य सुखपूर्वक रहें। इस प्रकार उनके उपदेश देने पर उन सभों ने वैसा करना स्वीकार किया।

"तदनन्तर नागराज, थेर मज्भिन्तक को रत्नपर्यङ्क पर बिठा कर ख्वयं उसके सभीप खड़ा होकर पंखा करने लगा। इसी समय काश्मीर और गान्धार के मनुष्य नागराज की पूजा को आये। जब उन्होंने थेर की अलौकिक शिक्त के विषय में सुना तो वे उसके सभीप आकर अभिवादन कर एक और बैठ गये। तत्पश्चात् स्थिवर ने उन्हें नागों के योग्य धर्म का उपदेश दिया। इस पर ५० सहस्र मनुष्यों ने प्रवज्या ग्रहण की। उस दिन से आज तक काश्मीर और गान्धार के निवासी काषायवास से प्रज्वलित तथा वस्तुत्वय (बुद्ध, धर्म और संघ) के उपासक हैं।"

महिष्मगडल में "थेर महादेव ने महिषमण्डल जाकर जनता के मध्य में 'देवदूत सूत्रान्त' का उपदेश दिया। ४० सहस्र मनुष्यों ने अपनी धर्मदृष्टि का संशोधन किया और थेर महादेव से प्रवज्या प्रहण की।"

वनवासी में

"थेर रिक्खत ने वनवासी जाकर आकाश में स्थिर होकर जनता के बीच 'अनमतग्ग' सूत्र का उपदेश दिया। ६० सहस्र मनुष्यों ने बौद्धधर्म को स्वीकार किया और ३७ सहस्र ने प्रवज्या ली। इस स्थितर ने वनवासी में ४०० विहार बनवाये तथा विहारों में बुद्ध का शासन प्रतिष्ठापित किया।"

अपरान्त में

"थेर योन धम्मरिक्खत अपरान्त देश में गया। वहां इसने 'अ-गिनक्खन्थोपम सुत्त' (अग्निस्कन्धोपम सूत्र) का मनुष्यों को उपदेश दिया। धर्म और अधर्म के विवेचन में कुशल इस स्थविर ने २७ सहस्र मनुष्यों को धर्मामृत का पान कराया। इनमें से एक सहस्र पुरुष और इस से भी अधिक श्चियां, जो कि चत्रिय जाति की थीं, भिन्नु संघ में प्रविष्ट हुई।

महाराष्ट्र में

"थेर महारिक्खत ने महाराष्ट्र में जाकर 'महानारद कस्सप' (महानारद काश्यप) जातक का उपदेश किया। ८४ सहस्र मनुष्यों ने मार्गफल (निर्वाण से पूर्व प्राप्त होने वाले स्रोतापन्न, सकृदागाभी श्रौर अनिभगामी साधना की इन तीन सीढ़ियों को मार्गफल कहते हैं) प्राप्त किया और १३ सहस्र मनुष्य प्रव्रजित हुए।

योन में

"थेर महारिक्खत ने योन देश में जाकर 'कालकाराम' सूत का उपदेश किया। एक लाख सत्तर सहस्र मनुष्यों ने मार्गफल को प्राप्त किया और दस सहस्र ने प्रवज्या ली।"

हिमवन्त में

"थेर मिं किम ने चार थेरों के साथ हिमवन्त प्रदेश में जाकर 'धर्मचक्र प्रवर्त्तन' सूब का उपदेश किया। यहां ८० करोड़ मनुष्यों ने मार्ग फल को प्राप्त किया। इन पांच थेरों ने हिमवन्त प्रदेश को पांच राष्ट्रों

#### धर्मविजय का उपक्रम

ने हिमवन्त प्रदेश को पांच राष्ट्रों में बांट कर एक एक देश में पृथक्-पृथक् रूप से प्रचार किया। प्रत्येक राष्ट्र में एक एक लाख मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक भगवान् बुद्ध के शासन में दीचित हुए।"

"महा प्रभावशाली थेर सोएा, उत्तर थेर के साथ सुवएएाभूमि

गया। उस समय वहां यह अवस्था थी कि राजा के घर में पुत्न उत्पन्न होते ही एक कूर राचसी समुद्र से निकल कर उसे खा जाती थी और पुनः समुद्र में समा जाती थी। जब ये वहां पहुंचे उसी समय राजा के घर में एक बालक ने जन्म प्रहण किया। वहां के निवासियों ने इन थेरों को राचसी का सहायक समम कर मारने के लिये शस्त्र उठा लिये। थेरों ने पूछा—तुम हमें क्यों मारने आये हो? इस पर मनुष्यों ने अपना अभिप्राय उन पर प्रकट कर दिया। तब थेरों ने कहा— हम तो शीलवान् श्रमण हैं न कि राचसी के सहायक। इसी समय राचसी भी हाथ में परशु लिये समुद्र से निकली। उसे देख मनुष्य हाहाकार करने लगे। परन्तु थेरों ने अपनी चामत्कारिक शक्ति के द्वारा बहुत से राचसों को प्रकट कर राजकुमार का भच्चण करने वाली राचसी को घेर लिया। इन्हें देख राचसी भाग खड़ी हुई। इस प्रकार सर्वत्न अभय की स्थापना कर, एकत्रित हुए लोगों को थेरों ने 'ब्रह्मजालसूत्र' का

इस प्रकार इन प्रचारक मण्डलों के कार्यों का वर्णन कर महावंश लिखता है—

उपदेश किया। बहुत से मनुष्यों ने विरत्न तथा पञ्चशील में आस्था

दिखाई । ६० सहस्र मनुष्यों ने तो धर्म को स्वीकृत ही कर लिया।

डेढ़ सहस्र पुरुषों और ढाई सहस्र स्त्रियों ने संघ में प्रवेश किया। इस

घटना के पश्चात् सुवरणभूमि में जितने भी राजकुमार उत्पन्न हुए

वे सब सोणोत्तर ( सोण और उत्तर के नाम से ) कहलाये।"

विवाग्यव्यति वक्षाः व्याहर वगर विवाग्ये हारा विवाग्ये हारा विवाग्ये हारा विवाग्ये व्याहर

मुवरगभूमि में

महोदयस्यापि जिनस्स कड्ढनं, विहाय पत्तं त्रमतं सुखम्पिते । करिंसु लोकस्स हितं तहिं तहिं, भवेय्य को लोकहिते पमादवा ॥

अर्थात् इन थेरों ने अमृत से भी बहुमूल्य अपने आनन्द सुख का परित्याग कर, सुदूरवर्ती देशों में भटक कर, सब कष्टों को सहकर, संसार का हितसाधन किया था। निःसन्देह ये धन्य हें।

यह कहने की चावश्यकता नहीं कि महावंश का वर्णन बहुत सी चामत्कारिक घटनाओं से परिपूर्ण है, जो कि निःसन्देह तथ्य नहीं मानी जा सकती। चाकाश मार्ग से होकर जाना, एक एक प्रचारक का करोड़ों को अनुयायी बनाना, हिमवन्त देश की जन संख्या का ५० करोड़ होना—ये सब बातें ऐतिहासिक दृष्टि से कहां तक सत्य हो सकती हैं, यह पाठकगण खयमेव ही विचार सकते हैं। फिर भी इतना निश्चित है कि चाशोक के प्रचारक मण्डलों को च्यपने कार्य में आशातीत सफलता प्राप्त हुई थी। किन्तु, इन सफलताओं का कोई कमबद्ध इतिहास नहीं मिलता। यही कारण है कि महावंश ने च्यपने समय में बौद्धधर्म के विस्तृत प्रचार को देखकर एक एक थेर का प्रभाव मान लिया है। महावंश के इस वर्णन की पृष्टि चाशोक के शिलालेखों से भी होती है। चाशोक च्यपने लयोदश शिलालेख में लिखता है—

"धम्मविजय को ही देवताओं के प्रिय मुख्यतम विजय मानते हैं। यह धम्मविजय देवताओं के प्रिय ने यहां (अपने विजित में)

१ यह वर्णन महावंश के मूल पालिरूप को सम्मुख रखकर, पालि के विद्वान् श्रीयुत् प्रो. ब्रह्मानन्द जी की सहायतों से लिखा गया है। देखिये, महावंश पालिरूप, परिद्येद १२, श्लोक. ९-५५

ाश्चिमीय एशिया )

करता है और उस

श्रालकसुद्र नाम
के नीचे (दिल्ला
इधर राजविषयों
में, नाभक में,
में— सब जगह
ताओं के प्रिय के
विवाओं के प्रिय के
प्रिय के धर्मवृत्त
का अनुविधान
जगह जो विजय

ात्रोक द्वितीय)

क्रीका, (जिसका
पश्चिम में )

एड्य, ताम्रपर्णी

ा वरार) श्रीर
बौद्धधर्म फैल

ार्थ जो प्रचारक-ग्रूनानी जगत् में ाहित्य की इस

यूनाबी जगत् में

वेद्यालङ्कारकृत, भाग

महोदयस्या वि करिंसु लं अर्थात् इन थेर का परित्याग कर, र संसार का हितसाध यह कहने वं सी चामत्कारिक मानी जा सकती का करोड़ों को ८० करोड़ होन हो सकती हैं, इतना निश्चित में आशातीत कोई क्रमबर अपने समय का प्रभावः के शिलाले में लिखता "धः हैं। यह 8 5

#### धर्मविजय का उपक्रम

तथा सभी अन्तों में—सैंकड़ों योजन दूर अषों (पश्चिमीय एशिया)
में भी जहां अन्तिओक नामक योन राजा राज्य करता है और उस
अन्तिओक के परे तुरुमय, अन्तिकिनि, मक तथा अलिकसुद्र नाम
के चार राजा राज्य करते हैं। तथा अपने राज्य के नीचे (दिन्तण्
में) चोल, पांड्य और ताझपणीं में, इसी प्रकार इधर राजविषयों
में (राजा के अपने राज्य में) योन-कम्बोजों में, नाभक में,
नाभपंक्तियों में, भोजपितिनिकों में, अन्ध्र-पुलिन्दों में— सब जगह
धर्मविजय प्राप्त की है। सभी जगह लोग देवताओं के प्रिय के
धर्मानुशासन का अनुसरण करते हैं और जहां देवताओं के प्रिय
के दूत नहीं भी जाते वहां भी लोग, देवताओं के प्रिय के धर्मवृत्त
को, विधान को, और धर्मानुशासन को सुनकर धर्म का अनुविधान
(आचरण्) करते हैं और करेंगे। इस प्रकार सब जगह जो विजय
प्राप्त हुई है, वह प्रीति-रस-पूर्ण है।"

इस प्रकार सीरिया, (जिसका राजा अन्तिओक द्वितीय) मिश्र, (जिसका राजा तुरुमय-टॉल्मी) उत्तरीय अफ्रीका, (जिसका राजा मक=भैगस) ऐपिएस, (मैसिडोनिया के पश्चिम में) (जिसका राजा अलिकसुदर=अलेग्जेंडर) चोल, पाण्ड्य, ताम्रपणी (लंका) आन्ध्र, कम्बोज, भोजपितिनिक (विदर्भ या बरार) और यूनानी जगत् में अशोक के जीवित रहते हुए ही बौद्धधर्म फैल गया था।

तृतीय महासभा के पश्चात् विविध देशों में प्रचरार्थ जो प्रचारक-मण्डल भेजे गये थे उनमें से एक प्रचारक मण्डल यूनानी जगत् में भी गया था, इसका नेता 'महारिक्खत' था। बौद्धसाहित्य की इस

यूनाबी जगत् में

१. देखिये — भारतीय इतिहास की रूपरेखा, प्रो० जयचन्द विद्यालङ्कारकृत, भाग दूसरा, पृष्ठ ५८६

अनुश्रुति की पृष्टि अशोक के शिलालेख से भी होती है। परन्तु इस प्रचारक-मण्डल के प्रचारकार्य का कुछ भी विवरण उपलब्ध नहीं होता। फिर भी यह अवश्य ज्ञात होता है कि यूनानी जगत् पर बौद्धधर्म का पर्याप्त प्रभाव पड़ा था । अशोक से ढाईसौ वर्ष पश्चात् इसी प्रदेश (जूडिया) में ईसा उत्पन्न हुए। इनकी शिचात्रों पर बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव स्पष्टतया दृष्टिगीचर होता है। इनकी पूजा-पाठ, क्रियाकलाप, गाथायें तथा विहार परस्पर बहुत मिलते हैं। तिब्बत के विहारों को देखकर आधुनिक योरुपीय यात्री उन्हें रोमन कथोलिक गिर्जे समभ बैठे थे। मिश्र के थेराप्यूतों का जीवन भारतीय थेरों से बहुत अधिक मिलता था। आज इन थेराप्यूतों के नाम से 'थेराप्यूटिक्स' पाश्चात्य चिकित्सा का एक अंग बन गया है। कहीं अशोक द्वारा यूनानी जगत् में भेजे हुए चिकित्सक ही तो थेराप्यूत नहीं हैं ? अशोक के समय में कुछ बौद्धप्रचारक भी सिकन्द्रिया पहुंच चुके थे और भारतीय व्यापा-रियों ने वहां पर अपनी बस्तियां भी बसाई थीं। क्लेसेन्ट, क्रिसो-स्टोम आदि प्राचीन ईसाई लेखकों का तो यहां तक कहना है कि सिकन्द्रिया में भारतीयों के कई सम्प्रदाय भी विद्यमान थे। यह भी ज्ञात होता है कि मिश्र का यूनानी राजा टॉल्मी, भारतीय प्रन्थों का अनुवाद कराने के लिये उत्सुक था । ये सब प्रमाण यूनानी जगत् पर भारतीय प्रभाव को पुष्ट करते हैं। इसलिये इसमें सन्देह नहीं कि अशोक के प्रचारक-मण्डल ने वहां भी अपना कार्य किया हो, जिसका इतिहास आज उपलब्ध नहीं होता।

( Adition 1931 )

१. देखिये, धर्मका आदि स्रोत, गंगाप्रसादकृत, अ० ३

२. देखिये, Outline of History, By Wells, Page 384-86

# बौद्धधर्म ही क्यों सफल हुआ ?

२३६ ई० पू० में अशोक परलोकगामी हुए। इस समय तक काश्मीर, गान्धार, माईसूर, उत्तरीय कनारा, बम्बई, महाराष्ट्र, यूनानी जगत्, ( पश्चिमीय एशिया मिश्र पूर्वीययोरुप ) हिमालय के प्रदेश, सुवर्ण भूमि तथा सीलोन में महात्मा बुद्ध की शिचायें फैल चुकी थीं। अब प्रश्न यह है कि इस प्रचार कार्य्य में बौद्धधर्म ही क्यों सफल हुआ ? जिस समय भगवान् बुद्ध भारत में अपनी शिचाओं का प्रचार कर रहे थे उस समय वे मैदान में अकेले ही न थे। लगभग उसी काल में जैनधर्म के प्रवर्त्तक वर्धमान महावीर, श्राजीवक सम्प्रदाय के संस्थापक मंखलिपुत्त गोसाल तथा अन्य कई सुधारक भी अपनी शिचाओं का प्रचार करने में तत्पर थे। इतिहास के विद्यार्थी के लिये यह जानना अत्यावश्यक है कि इन धर्मी की पारस्परिक टक्कर में बुद्ध को ही सफलता क्यों मिली ? क्योंकर बौद्धधर्म ने आर्थावर्त्त की कठिन प्राकृतिक सीमाओं को पार कर सात सौ वर्षों में ही एशिया के अधिकांश भाग को अधिकृत कर लिया ? और इतनी शीघता से यह धर्म भारत, लंका और बर्मा में फैलकर पश्चिम एशिया में से होता हुआ मिश्र और यूनान में भी प्रविष्ट होगया ?

बौद्धधर्म ही क्यों सफल हुआ ?

विश्व के इतिहास में किसी भी महापुरुष के अनुयायियों ने अपने
गुरु का आदेश पालने में इतना उत्साह, इतनी तत्परता और इतना
त्याग प्रदर्शित नहीं किया, जितना गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने।
इसके शिष्यों ने सांसारिक मुखों को लात मार कर, आजीवन अपने
सम्बन्धियों का मुंह तक देखे बिना, सेवा का परम व्रत धारण कर,
मीलों ऊंची, बर्फ से ढकी, हिमालय और पामीर की चोटियों पर
केवल चीवर ओढे तथा भिचापाल लिये हुए, मनुष्य जाति के
कल्याण की सच्ची लगन से प्रेरित होकर, मीलों तक घने जंगलों

प्रचारकों की लगन

श्रीर निर्जन प्रदेशों में से होकर, पड़ाव रहित मार्गों को पार कर, किसी प्रकार की रसद-सामग्री का प्रबन्ध न होते हुए भी अपने से सर्वथा श्रपरिचित लोगों में भगवान के सत्य संदेश को सुनाया। इसी के श्रनुयायी श्रपने जीवन को हथेली पर रखकर, मार्गों से सर्वथा श्रनिश्च होते हुए समुद्रीय तूफानों का सामना कर चार चएपुओं की छोटी छोटी नौकाश्रों से विशाल महासागर की तरल तरङ्गाविल को पार कर लंका श्रीर वर्मा में भी प्रविष्ट हुए। ये प्रचारक कोई साधारण श्रादमी न थे। इन्हीं में उस समय के संसार भर में सबसे बड़े सन्नाट् श्रशोक का पुल कुमार महेन्द्र तथा श्राजन्म-कुमारी संघमिला थी। स्वयं महात्मा बुद्ध भी शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे। वही राजकुमार जब नंगे पैर चलकर द्वार द्वार पर भिन्ना मांगता हुआ उपदेश देता था तो उसका कितना प्रभाव पड़ता होगा—यह समभ सकना कुछ कठिन बात नहीं है।

सारनाथ में धर्मचक्र का प्रवर्त्तन करते हुए गौतम बुद्ध ने ही पहले पहल अपने शिष्यों को देश-देशान्तरों तथा द्वीप-द्वीपान्तरों में धर्म का संदेश ले जाने की प्रेरणा की थी। ईसाइयों और मुसलमानों का प्रचार कार्य्य तो गौतम से शताब्दियों पीछे की वस्तु है। संसार के सभी प्रचारकों के अप्रगामी गौतम बुद्ध ही थे।

संगठन की श्रेष्टता बुद्ध एक संघराज्य में उत्पन्न हुए थे। इसिलिये संघराज्य से उन्हें बहुत प्रीति थी। यही कारण है कि उन्होंने भिचुत्रों को संगितित करते हुए उनका भी एक संघ बनाया, जिसका आधार प्रजातन्त्र था। वे अपने पीछे किसी एक को महन्त नहीं बना गये। परिणाम यह हुआ कि साधारणतया सम्प्रदायों में जो बुराइयां आ जाती हैं, बौद्ध संघ उनसे बचा रहा। भगवान बुद्ध का अन्तिम उपदेश यही था—"अत्तदीपा विहरथ अत्तसरणा अनव्यसरणा धम्म-

# बौद्धधर्म ही क्यों सफल हुआ ?

दीपा धम्मसर्गा अनञ्चसर्गा।" अर्थात् आनन्द ! अव तुम अपनी ही ज्योति में चलो, अपनी ही शरण जाओ, किसी दूसरे की शरण मत जात्रो, धर्म की ज्योति और धर्म की शरण जात्रो। बौद्ध धर्म की सफलता का यह दृढ़ आधार है। इससे शीव ही वह धर्मचक सुद्र देशों में चलने लगा जिसका एक दिन गौतस ने स्वप्न लिया था।

> समयानुकृल सिद्धान्त

गौतम के समय समाज में जो क़रीतियां और अन्धविश्वास प्रचलित थे, उनके विरुद्ध इतनी प्रवल क्रान्ति इतने वड़े व्यक्ति ने अभी तक न की थी। यज्ञों में पशुत्रों की जो बिल दी जाती थी. समाज में शूद्रों पर जो अलाचार होते थे, विविध प्रकार की जो तांत्रिक कियायें प्रचलित थीं, बड़े बड़े विद्वानों का जो जीवन सुखे दारीनिक विवादों में बीत जाता था तथा कोरे हठयोग और भूठी तपस्या पर जो बल दिया जाता था-इन सबके विरुद्ध उन्होंने प्रवल आन्दोलन किया। उस दिन जब गौतम ने एक स्थान पर खड़े होकर यह घोषणा की कि-समाज में मनुष्य की स्थिति जन्म से न होकर गुग्कर्मानुसार होती है, तो सहस्रों व्यक्ति सामाजिक बन्धनों की शृख-लायें तोड़ने के लिये उनके चारों स्रोर इकट्ठे हो गये। इस प्रकार सहज में ही लाखों, मनुष्य, उनकी उदार नीति के कारण उनके अनुगामी बन गये। उनका सिद्धान्त, सरल था। उनका मार्ग, मध्यम था। ऋहिंसा में उनका विश्वास था। उनके विचार बुद्धि में जम जाते थे। उनका उपदेश कियात्मक था। उनकी दृष्टि में सब समान थे। कोई बड़ा-छोटा नहीं था। उपालि नाई था, आस्रपाली वेश्या थी, चुन्द लोहार था और मिल्लका दासी थी। किन्तु गौतम के हृद्य में इनके लिये भी किसी से कम आदर न था।

गौतम द्वारा उठाई हुई आवाज का अनुमोदन जितने प्रभाव- महान व्यक्तियो शाली व्यक्तियों ने किया, वैसा अन्य किसी भी धर्मसुधारक का नहीं हारा प्रोत्साहब हुआ। मगध, कोसल, अवन्ति और कौशाम्बी के राजा-विम्बसार,

प्रसेनजित्, प्रद्योत तथा उदयन, शाक्य, लिच्छवि, मल्ल, भगा, कोलिय तथा मोरिय त्रादि गण, त्रानाथिपण्डक से समृद्ध व्यापारी, यश से प्रतिष्ठित नागरिक, जीवक से राजवैद्य, अभयराजकुमार से प्रतिभाशाली व्यक्ति तथा शारिपुत्र और मौद्गल्यायन से विद्वान, महाप्रजापित गौतमी, सामावती, च्रेमा और भद्राकापिलानी सी रानियां श्रीर कुलीनदेवियां-ये सब संघ में शरण ले चुके थे। इन सबसे बढ़ कर बुद्ध का अनुगामी सम्राट् अशोक था, जिसने बुद्ध द्वारा जलाई हुई ज्ञान की ज्योति को हाथ में लेकर, गांव से गांव, नगर से नगर, प्रान्त से प्रान्त, देश से देश और एक महाद्वीप से दूसरे महा-द्वीप तक उस ज्ञान के प्रकाश को फैला दिया। बुद्ध के ऋहिंसा तथा मैती तत्त्व को सम्मुख रखकर धर्मशालायें, कुएं, सड़कें तथा चिकि-त्सालय न केवल अपने राज्य में अपितु पड़ोसी राज्यों में भी बनाये। शिकार, जीवहत्या तथा पशुत्रों को दागना बन्द कर दिया। अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति संघ को अपित कर दी। नष्ट हो रहे बुद्ध के ऐति-हासिक स्थानों पर उनकी स्मृतियां स्थिर कराई तथा अपने धर्मसंदेश को शिलात्रों और स्तम्भों पर उत्कीर्ण करा कर उन्हें देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थापित कराया। अशोक के इन कृत्यों का परिणाम यह हुआ कि आज तक संसार की एक तिहाई मनुष्यजाति प्रतिदिन बुद्ध का नाम ईश्वर मानकर जपती है।

प्रचार शैली

गौतम की प्रचार शैली बहुत रोचक थी। वे अपने उपदेश स्थानीय लोकभाषा में ही दिया करते थे। अपने श्रोताओं की योग्यता को देख कर तदनुसार ही वे व्याख्यान देते थे। अपने विरोधियों की आलोचना वे कभी नहीं करते थे, जब कि आजीवक और जैनी परस्पर गाली गलौज तक कर डालते थे। दूसरे सम्प्रदायों के प्रति उनके विचार इतने उदार थे कि वे उनको भी दान देने की

# बौद्धधर्म ही क्यों सफल हुआ ?

प्रेरणा करते थे। बुद्ध अपने शिष्यों को प्रत्येक बात उदाहरणों और दृष्टान्तों द्वारा समभाया करते थे जबिक प्राचीन परिपाटी सूत्ररूप में उपदेश देने की थी। उनकी प्रचारशैली की उत्तमता के कारण इसे फैलने में बहुत सहायता मिली।

विविध जातियों में बौद्धधर्म के प्रसार का एक महत्त्वपूर्ण श्रेणीभेद का कारण यह भी था कि इसमें समाविष्ट होने पर कोई श्रेणीभेद न रहता था जब कि हिन्दूधर्म अनेक श्रेणियों और जातियों में बंटा हुआ था।

सिकन्दर के बाद और विशेष कर मौर्य्यसम्राट् अशोक के मीनान्डर और पश्चात् श्रीक, पार्थियन, शक, यूची और कुशान लोगों के आक्रमण किनिष्क कई शताब्दियों तक भारत पर होते रहे। भारतीय धर्म की उदारता से तथा यहां की उच्च संस्कृति से प्रभावित होकर विदेशी आका-न्ताओं ने यहीं के धर्म को अपना लिया। मीनान्डर जो कि श्रीक था, बौद्ध बन गया। इसने बौद्ध भिद्ध नागसेन से जो प्रश्न किये वे मिलिन्द पण्ड (मिलिन्द प्रश्न ) नाम से विख्यात हैं। यह प्रन्थ पाली साहित्य का अनुपम रत्न समभा जाता है। ग्रीक और पार्थियन लोग अपने सिकों पर प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। वे अपने सिकों पर ध्रमित्र (धार्मिक ) लिखते थे। इससे स्पष्ट है कि वे बौद्ध मतावलम्बी थे। व्यूची राजा कफ्स (कैडफाईसस्) द्वितीय के सिकों पर हाथ में विशूल लिये हुए शिव की मूर्ति है। इससे पता लगता है कि यह शैव था। परन्तु इन विदेशी आक्रान्ताओं में भार-तीय संस्कृति का सबसे बड़ा समर्थक कुशान सम्राट् कनिष्क था। इसने बौद्धधर्म के प्रसार में अनुपम उत्साह प्रदर्शित किया था।

भारतीय धर्म

१. देखिये, भारतीय इतिहास की रूपरेखा, विभाग २, पृष्ठ सं० ७९१

कनिष्क का साम्राज्य उज्जैन और रांची से लेकर गौबी के मरुखल तक विस्तृत था। काबुल, काश्मीर, उत्तरीय भारत तथा चीनी तुर्कि-स्तान-ये सब प्रदेश इसके राज्य के अन्तर्गत थे। इस सम्पूर्ण प्रदेश में बौद्धधर्म को प्रचारित करने का श्रेय कनिष्क को ही प्राप्त है। यही कारण है कि बौद्धधर्म के विस्तार में अशोक के पश्चात् कनिष्क का ही स्थान है। विदेशी आकान्ताओं में यही एक राजा ऐसा हुआ जिसका नाम आज भी भारतवर्ष की सीमाओं के पार सबसे अधिक आदर से स्मरण किया जाता है। तिब्बत, चीन, मंगोलिया और खोतन के साहित्य में कनिष्क को विशेष गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। कनिष्क बौद्धधर्म में किस प्रकार प्रविष्ट हुआ ? इस विषय में अनेक अनुश्रुतियां पाई जाती हैं। ये सब स्वरूप में लगभग वैसी ही हैं जैसी अशोक के विषय में कलिंग की अनुश्रुति है। 'श्रीधर्मिपटक निदान सूत्र' नामक एक चीनी प्रनथ से ज्ञात होता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर वहां के राजा को हराया और उससे पहले तो भारी हरजाना मांगा, पर पीछे से बौद्ध विद्वान् 'अश्वघोष' तथा भगवान् बुद्ध का कमण्डलु लेकर सन्तुष्ट होगया। अश्वघोष के धर्मोपदेशों से प्रभावित होकर कनिष्क ने बौद्धधर्म स्वीकार किया। अपनी राजधानी पुरुषपुर ( पेशावर ) में एक चार सौ फीट ऊंचा, तेरह मंजिला स्तूप बनवाया। यह नवम शताब्दी तक खड़ा रहा । यदि यह आज भी होता तो संसार के महान् त्राश्चर्यों में गिना जाता। बौद्धधर्म की सेवात्रों के कारण ही इसे 'द्वितीय अशोक' माना जाता है। बौद्धों की चतुर्थ महासभा इसी ने बुलवाई थी। कहा जाता है कि अपने अतिरिक्त समय में कनिष्क एक भिद्ध से बौद्ध प्रन्थ पढ़ा करता था । उनको पढ़ते हुए इसने विभिन्न सम्प्रदायों के परस्पर विरोधी सिद्धांतों से तंग

# बौद्धसंघ में भेद के कारण

त्राकर, वास्तविक सत्य का निर्णय करने के लिये अश्वघोष के स्त्राचार्य 'पार्श्व' से सभा का प्रबन्ध करने की प्रार्थना की ।

चतुर्थं संगीति

कनिष्क की प्रार्थना पर आचार्य्य पार्श्व ने चतुर्थ संगीति को श्रामंत्रित किया। यह सभा काश्मीर की राजधानी श्रीनगर के समीप 'कुण्डलवन' विहार में हुई थी। इसके सभापति 'वसुमित्न' थे और उपसभापति ऋश्वघोष को चुना गया था। इसमें ५०० विद्वान एकत हुए थे। ये सब हीनयान मार्ग के सर्वास्तवादिन सम्प्रदाय को मानने वाले थे। इन विद्वानों ने समस्त बौद्ध प्रन्थों को पढ़ कर सब सम्प्रदायों के मतानुसार त्रिपिटक पर भाष्य तय्यार किया। सूत्र, विनय और अभिधर्म-प्रत्येक पर एक एक लाख श्लोक संस्कृत में रचे गये। ये भाष्य क्रमशः उपदेश, विनय-विभाषा शास्त्र, त्रीर त्राभिधर्म-विभाषा-शास्त्र कहलाते हैं। इन भाष्यों को ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण करा कर एक स्तूप के मध्य में, जो इसी उद्देश्य से बनवाया गया था, स्थापित किया गया। इस भाष्य का चीनी अनुवाद तो मिलता है किन्तु उस स्तूप के अवशेषों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। यदि किसी प्रकार यह भाष्य उपलब्ध हो जावे तो त्रिपिटक का प्रथम तथा सब से बड़ा भाष्य प्राप्त हो जायेगा। भाष्य के ऋतिरिक्त विविध सम्प्रदायों के पारस्पारिक भेद को मिटाने के लिये भी इस सभा में प्रयत्न किया गया था। ऐसे नियम बनाये गये थे जो सब सम्प्रदायों को मान्य हों।

यह संगीति बौद्धसंघ की अन्तिम संगीति कही जाती है। अन्य संगीतियों की तरह इस में भी पारस्परिक मत भेद को दूर करने का प्रयत्न किया गया था। गौतम के परिनिर्विण, के पश्चात् से ही बौद्धसंघ में आन्तरिक भेद दृष्टिगोचर होते हैं, जिन्हें दूर करने के लिये तथा बुद्ध की शिद्याओं का प्रामाणिकरूप तय्यार

बौद्ध संघ में भेद के कारण

करने के लिये भिन्न भिन्न समयों में चार बौद्ध सभायें बुलाई गई। बौद्ध साहित्य का अध्ययन करने पर इन विवादों के निम्नलिखित कारण ज्ञात होते हैं:—

अनुयायियों के (क) बुद्ध के बहुत से अनुयायी संघ में आने से पूर्व पुराने विचार विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायों को मानने वाले थे। वे बौद्धधर्म के नैतिक उपदेशों से ही संन्तुष्ट न होकर बुद्ध के उपदेशों की खींच तान कर व्याख्या करने लगे।

स्थानीय भेद (ख) बुद्ध के पश्चात् बौद्ध संघ का कोई मुखिया न होने से मतभेद बहुत बढ़ गया । प्रत्येक स्थान पर उनके उपदेशों की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की जाने लगी । उनमें मिलावट आ जाने पर भी स्थानीय लोग यही समक्तते रहे कि यही प्रामाणिक है।

शिष्यों की (ग) बुद्ध के दस मुख्य थेर थे। ये सब एक एक वस्तु में योग्यता में भेद प्रवीण थे। शारिपुत्र-प्रज्ञा में, मौद्गल्यायन-यौगिक विभूतियों में अनुरुद्ध-दिव्यदृष्टि में, महाकाश्यप-धूतवाद में पूर्णमैत्रायणीपुत्र धर्मकथिकों में, महाकात्यायन-संज्ञित्र भाषणों का विस्तृतार्थ समभाने वालों में, राहुल-शिज्ञाकामों में, रेवत आएयकों में, आनन्द-बहुश्रुतों में और उपालि-विनयधरों में प्रमाणिक माना जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि एक एक विषय में एक एक मान्य बनता गया। इस से विवाद होना स्वाभाविक था। यही कारण है कि ह्वेन-त्साङ् लिखता है-"अभिधिन्मक-शारीपुत्र की, । विनयी-उपाली

<sup>ी</sup> शारिपुत्र, मौद्गल्यायन, अनुरुद्ध, महाकाश्यप, पूर्णमैलाणीपुत्र, महाकात्यायन, राहुल, रेवत, आनन्द, उपाली।

<sup>्</sup>र देखि, Early History of the Spread of Budhism and The Budhist Schools, Page 204.

## बौद्धधर्म में भेद के कारण

की, श्रामणेर-राहुल की, सूलवादी-पूर्णमैत्रायणिपुत की, समाधि वाले मौद्ग ल्यायन की और भिच्चिकियां आनन्द की पूजा करती हैं।"

(घ) बुद्ध के उपदेश उनके जीवित रहते हुए लेखबद्ध न किये जा सके। परिणामतः स्मृति के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न अंश स्मरण रक्खे गये। यही कारण है कि प्रथम महासभा में आनन्द से कहा गया—तुम सूलों का पाठ करो और उपालि से कहा गया—तुम विनय का पाठ करो। इसका कारण यही था कि एक वस्तु आनन्द को स्मरण थी और दूसरी उपालि को। विपिटक को नियमित पाठ द्वारा स्थिर रखने का कार्य्य भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर निर्भर था। यहां तक कि कई विहारों में भिन्नुओं के निवास के लिये भी यह नियम था कि सौवान्तिक लोग सौवान्तिकों के साथ, विनयधर—विनयधरों के साथ तथा धम्मकथिक—धम्मकथिकों के साथ रहें। इससे विभिन्न सम्प्रदायों में विवाद उठना अखा-भाविक न था। स्वयं बुद्ध के जीवन काल में ही कौशाम्बी में विनयधरों और धम्मकथिकों में विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसे बुद्ध को स्वयं निपटाना पड़ा था।

(ङ) बुद्ध मध्यमार्ग के उपदेष्टा थे। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार, विशेष स्थान के लिये, आरण्यकों व सीमान्त निवासियों के लिये उन्होंने नियमों में शिथिलता भी कर दी थी। उनका विश्वास था कि मानसिक नियंत्रण, शारीरिक और बाह्य नियंत्रणों की अपेत्रा अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसलिये वे कभी कभी नियम में छूट भी देते थे। अंगुत्तर निकाय में एक स्थान पर घटना आती है कि—वज्जीपुत्तक नाम का एक भिन्न बुद्ध की सेवा में उपस्थित होकर कहने

उपदेशों का लेखबद्ध न होना

बुद्ध की उदार दृष्टि

१. देखिये, वही यन्थ, पृष्ठ २०७

२. देखिये वही ग्रन्थ, पृष्ठ २१०

लगा—महाराज ! ढाई सौ नियमों का पालन तो में नहीं कर सकता । इस पर बुद्ध ने कहा—क्या तुम अधिशील, अधिचित्त और अधिप्रज्ञा—इन तीन नियमों का पालन कर सकते हो ? उत्तर में आगन्तुक ने अनु-मति दी। इसी प्रकार विधि, संस्कार, कर्मकाण्ड आदि पर तात्कालिक लोगों के विश्वास को देखकर बुद्ध ने इनमें भी छूट दे दी थी। यद्यपि महात्मा बुद्ध ने प्रारम्भ में तपस्या को हटाकर मध्यमार्ग का उपदेश दिया था पर अपने अन्तिम उपदेशों में उन्होंने इसके लिये भी अनुमति प्रदान कर दी थी।

बौद्ध सम्प्रदाय

ये सब कारण थे जो बौद्धों को विचारों की दृष्टि से अनेक भागों में बांट रहे थे। किन्तु इस विचारभेद ने सम्प्रदायभेद उत्पन्न न किया था। जिनके अपने ही धर्मस्थान हों, पुजारी हों तथा पृथक संगठन हों-ऐसी संस्थायें बौद्धसंघ में बहुत कम थीं। बुद्ध के उपदेशों में सम्प्रदायों की कोई गुझायश ही न थी, क्योंकि वे दार्शनिक विचारों में पर्याप्त ढील देते रहे थे। वैशाली के भिजुओं में जो विवाद उठा था, वह दारीनिक सिद्धान्तों के विषय में न होकर नियमों के संबन्ध में था। उसके पश्चात् भी उन्होंने कोई पृथक् सम्प्रदाय का रूप धारण किया हो और अपने विहार पृथक बनाये हों, बौद्धसाहित्य से ऐसा ज्ञात नहीं होता । ईसा से ढाई शताब्दी पूर्व 'कथावत्थु' नामक जो प्रन्थ तय्यार किया गया था, उसमें विवाद को उत्पन्न करने वाले दो सौ विषयों का उल्लेख है। परन्त इनमें ऐसे किसी भी विषय का वर्णन नहीं जो पृथक सम्प्रदायों को पैदा करे। कथावत्थु से पीछे लिखे गये प्रन्थों में -- दिव्यावदान और मिलिन्दपन्ह में -- भी सम्प्रदायों की सत्ता के संबन्ध में कोई निर्देश नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ईसा से तीन चार सौ वर्ष बाद तक अर्थात् बुद्ध से एक सहस्र वर्ष पीछे तक भी बौद्धसंघ में सम्प्रदाय-वाद की प्रवृत्ति नहीं ऋदि थी। परन्तु पांचवीं शताब्दी के पश्चात्

#### बौद्ध सम्प्रदाय

के यन्थों में—दीपवंश, महावंश आदि में—प्रसिद्ध अठारह सम्प्रदायों का विचार पाया जाता है। इसी के कुछ काल अनन्तर तिब्बत के तीन प्रन्थों में तथा चीन के पांच प्रन्थों में इन अठारह सम्प्रदायों की सूचियां मिलती हैं। परन्तु ये सूचियां एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। यदि इन सूचियों में से सम्प्रदायों के कुल नामों का जोड़ किया जाये तो उनकी संख्या तीस तक पहुंचती है। इससे स्पष्ट है कि

देखिये, महावंश, परिच्छेद ५, श्लोक १-१०

१. या महाकस्सपादीहि महाथेरेहि श्रादि तो। कता सद्धम्मसंगीति थेरियाति पत्रचिति ॥ एकोव थेरवादोसो श्रादिवस्ससते श्रह । श्रन्ञाचरियवादातु ततो श्रोरा श्रजायिसुं॥ ते हि सङ्गीतिकारे हि थेरेहि दुतियेहिते। निगाहीता पापभिक्खू सब्बे दससहस्सका॥ श्रकं साचरियवादं महासंगीतिनामकं । ततो गोकुलिका जाता एक बोहारिकापि च॥ गोकुलिकेहि पन्नत्तिवादा बाहुलिकापि च। चेतियवादा तेस्वेव महासंगीतिनामका॥ पुनापि थेरवादेहि महिंसासक भिक्खवो। विजिपुत्तक भिक्खू च दुवे जाता इमे खलु॥ जाताति धम्मुत्तरिया भद्रयानिक भिक्खवो । छन्नागारा सम्मितिया विजिपुत्तिय भिक्खवो॥ महिंसासक भिक्खू हि भिक्खू सब्बत्थिवादिनो । धम्मगुत्तिय भिक्खू च जाता खलु इमे दुवे॥ जाता सब्बित्थवादी हि कस्सिपिया ततो पन। जाता सङ्कान्तिका भिक्ख सत्तवादा ततो पन ॥ थेरवादेन सहते होन्ति द्वादिसमेपि च। पुरुवे बुत्ता छवादा च इति अठठारसाखिला ॥

बौद्धसंघ निश्चितरूप से अठारह सम्प्रदायों में बंटा हो, ऐसी बात न थी। पांचवीं शताब्दी से पूर्व के प्रन्थों में तो इसका वर्णन तक नहीं। किन्तु इसके पश्चात एकदम स्थान स्थान पर अठारह सम्प्रदायों की सत्ता का वर्णन उपलब्ध होता है। इसकाहेतु सम्भवतः यह था कि बुद्ध ने संघ में भेद होने के जो अठारह कारण बताये थे उन्हीं को सम्प्रदायभेद मान कर सभी जगह पांचवीं शताब्दी के बाद से अठारह सम्प्रदायों की चर्चा उठ खड़ी हुई । ये अठारह सम्प्रदाय कौनसे थे ? इसका किसी को ज्ञान न था। यही कारए है कि चीन, तिब्बत और सीलोन के विवरणों में भिन्न भिन्न सम्प्रनदाय गिनाये गये हैं, जिनका कुल जोड़ तीस तक पहुंच जाता है। यदि सचमुच कोई इस प्रकार के सम्प्रदाय थे, तो क्या उनके नाम तक भी ज्ञात न थे ? क्या वे इतने अपरिचित थे कि बौद्ध साहित्य के कथावत्थु, दिव्यावदन, मिालिन्दपब्ह आदि प्रन्थों के प्रसिद्ध लेखक तक भी उनको न जानते थे ? इतना ही नहीं, चौथी से सातवीं शताब्दी तक भारत आने वाले चीनी यातियों के विवरणों से भी यही बात पुष्ट होती है कि तब तक इस प्रकार के १८ सम्प्रदाय विकसित न हुए थे। वे लिखते हैं सब विहारों में सब भिचुत्रों का समान आदर होता है। यात्री भिचुत्रों के विचारों के विषय में कोई पूछताछ नहीं की जाती। इन सब बातों से यही परिएाम निकाला जा सकता है कि तथाकथित अठारह सम्प्रदाय तो न थे परन्तु भिन्न भिन्न विचारधारायें अवश्य चल रही थीं। ये सब विचारधारायें किसी गुरु या स्थान विशेष के कारण से थीं । इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती थी । १ प्रायः दो चार ही

१. देखिये, विस्तृत ज्ञान के लिये, Encyclopaedia of Religion and Ethics, Sects, Budhists By Rhys Davids.

# हिन्दूधर्म का पुनरुत्थान

मुख्य सम्प्रदाय कहे जा सकते हैं, जिनमें हीनयान, महायान, वज्रयान तथा महासंघिक आदि प्रमुख हैं।

कुशान वंश तक विदेशों में भी बौद्धधर्म का प्रचार हो चुका था चीन भीर खो-इसका वर्णन आगे किया जायगा । चतुर्थ महासभा के तन में बौद्ध-पश्चात् बौद्धसंघ में सम्मतिभेद होने पर भी, कुशानों का साम्राज्य धर्म का प्रवेश मध्य-एशिया तक विस्तृत होने से खोतन और चीन में बौद्धधर्म को प्रविष्ट करने के लिये भिच्नुत्रों को बहुत वड़ी प्रेरणा प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त कुशानों में अनुप्रहण की जो अद्भृत शक्ति थी उसके द्वारा भी इन्होंने सारे मध्य एशिया में स्वयं स्वीकृत किये हुए धर्म का बड़ी प्रवलता के साथ प्रचार किया। यही कारण था कि कुशान वंश की समाप्ति तक खोतन और चीन में बौद्धधर्म का प्रवेश हो चुका था । इस प्रकरण में यह स्मरण रखना चाहिये कि इस समय बौद्धधर्म का गुरुता केन्द्र मगध से हटकर उत्तर-पश्चिमीय भारत बन रहा था। बौद्धों की चतुर्थ संगीति मगध में न होकर काश्मीर में हुई थी। इसके अतिरिक्त कुशानों (बौद्धसम्राटों) की राजधानी भी पेशावर थी। र जिन प्रचारकों ने इस काल में सुदूर प्रदेशों में बौद्धधर्म का प्रचार किया वे भी उत्तर-पश्चिमीय भारत से ही गये थे। खोतन में बौद्धधर्म का सर्वप्रथम उपदेष्टा ऋहत वैरोचन, और चीन में कश्यपमातङ्ग तथा धर्मरच इसी दिशा से अप्रसर हए थे।

जिस समय बौद्धप्रचारक विविध देशों में भगवान बुद्ध के हिन्दूधर्म का पुनीत संदेश को फैला रहे थे उसी समय मध्यदेश में पुनरूथान बौद्धधर्म के विरुद्ध एक भयंकर प्रतिक्रिया उठ रही थी। ब्राह्मण-तत्त्व ने मौर्य्यसम्राटों की धर्मविजय की नीति से तंग आकर पुष्यमित्र

१. देखिये, परिशिष्ट सं० ३

२. इस परिवर्त्तन का मुख्य कारण हिन्दूधर्म का पुनक्त्थान था।

के नेतृत्व में क्रान्ति का भएडा खड़ा किया। मौर्यों के पश्चात् से शुंगों, करवों, आन्ध्रों और गुप्तों के समय तक भारत का प्रधान धर्म हिन्दूधर्म ही बना रहा। अश्वमेध का पुनरुद्धार इस युग की मुख्यतम घटना है। इसी के नाम से कई लेखक इस युग का नाम भी 'अश्वमेधपुनरुद्धार युग' रखते हैं। हरिवंशपुराण के अनुसार जनमेजय के पश्चात् पुष्यिमत्र ने अश्वमेध का पुनराहरण किया। उसके समकालीन राजा सातकर्णी ने अश्वमेध किया। वाकाटक राजाओं ने भी अश्वमेध का उद्धार किया। गुप्त राजाओं में समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त ने अश्वमेध किया। एक तरह से इन सात शताब्दियों में जितने भी नये साम्राज्य खड़े हुए उन सभी के संस्थापकों ने अश्वमेध का पुनरुद्धार करना अपना कर्त्तव्य समका। अश्वमेध के पुनरुद्धार का तात्पर्य था—वैदिक आदर्शों की पुनः स्थापना करना। मनुस्मृति, जिसकी रचना शुंगकाल के आरम्भ में हुई, इंके की चोट इसी आदर्श का प्रतिपादन कर रही है।

बौद्धधर्म पर हिन्दूधर्म का प्रभाव

एक त्रोर तो हिन्दूधर्म बौद्धधर्म का स्थान छीन रहा था दूसरी त्रोर बौद्धधर्म पर भी इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ रहा था। स्वयं कुशान सम्राटों में कनिष्क त्रौर हुविष्क ही दो ऐसे सम्राट थे जो बौद्ध थे किन्तु वासुदेव, कफ्स द्वितीय त्रादि सम्राटों का भुकाव शैवधर्म की त्रोर था। कफ्स द्वितीय के सिक्के पर विश्लाधारी शिव की मूर्ति बनी हुई है। सौराष्ट्र के शक चत्रपों का भुकाव भी हिन्दू धर्म की त्रोर था। उनकी राजसभा में बौद्ध भिच्चत्रों की अपेचा ब्राह्मण परिडतों का अधिक आदर था। देशभाषा की अपेचा वे संस्कृत को अधिक प्रोत्साहन देते थे। रुद्रदामन् का गिरनार पर्वत का, तथा विसष्क का मथुरा में प्राप्त शिलालेख संस्कृत में लिखा हुआ है। जहां अशोक के समय शिलालेख पाली में लिखे जाते थे वहां

#### आवागमन

गुप्तों के समय प्रायः सभी लेख संस्कृत में लिखे गये। उनके सिक्कों पर भी संस्कृतभाषा के लेख श्रंकित हैं। किनष्क के समय से शिलालेखों में हिन्दू मंदिरों, देवतात्रों, ब्राह्मणों और यज्ञों का उल्लेख मिलने लगता है। बढ़ते बढ़ते यह प्रवृत्ति यहां तक पहुंची कि पांचवी शताब्दी के तीन चौथाई लेख हिन्दूधमें संबन्धी हैं। महायान, जो इस युग के बौद्धों का प्रमुख सम्प्रदाय था, पर्याप्तरूप में हिन्दूधमें में परिवर्तित हो चुका था। पहले बुद्ध की मूर्त्तियां बहुत नहीं बनाई जाती थीं, इसीलिये बुद्ध की मौर्यकालीन मूर्तियां बहुत कम मिलती हैं। परन्तु अब से बुद्ध देवता के रूप में पूजे जाने लगे और उनकी मूर्त्तियां प्रचुर मात्रा में बनने लगीं। यहां तक कि महायान सम्प्रदाय का सम्पूर्ण साहित्य भी संस्कृत भाषा में लिखा गया। इस से स्पष्ट है कि बौद्धधमें धीरे धीरे अपने प्रतिस्पर्धी हिन्दूधमें को स्थान दे रहा था। जो बौद्धधमें किनष्क के समय तक भारत का प्रधान धर्म समभा जाता था वही गुप्तों के समय थोड़े से लोगों का धर्म रह गया था।

इधर जब गुप्तों के नेतृत्व में हिन्दू धर्म फल फूल रहा था उसी समय नालन्दा के बौद्ध पिएडत जत्थे बांध कर चीन पहुंच रहे थे। चौथी शताब्दी से १२ वीं शताब्दी तक लगातार भारतीय पिएडत नालन्दासे चीन जाते रहे। वहां जाकर इन्होंने बौद्ध साहित्य का चीनी भाषा में अनुवाद किया। ज्यों ज्यों बुद्ध की शिचायें चीनियों में फैलने लगीं त्यों त्यों चीनी लोग भी शाक्य मुनि के देश की यात्रा को उत्सुक हो उठे। फाहियान, ह्वेन्त्साङ्, ईच्-चिङ्, शि-चु-मेङ्, ये सब यात्री इसी दृष्टि से भारत आये थे। लौटते हुए ये अपने साथ बहुत से प्रन्थ ले गये। कालान्तर में उनका उल्था किया गया। चीनियों की तरह लंका के राजा श्री मेघवर्ण ने भी बोधगया

त्र्यावागमन

## सूर्योदय

में विहार बनवाने के लिये एक दूत मण्डल समुद्रगुप्त की सेवा में भेजा था। समुद्रगुप्त की अनुमित से वहां पर विहार बनवाया गया। यह तीन मंजला था। इसमें छः भवन और तीन स्तूप थे। गुप्त वंश की समाप्ति तक बौद्धधर्म चीन के विशाल मैदानों को पार करता हुआ कोरिया, और कोरिया से समुद्रीय मार्ग द्वारा जापान तक पहुंच चुका था। इस प्रकार गुप्तों तक यद्यपि भारत में तो बौद्धधर्म केवल थोड़े से ही भाग में रह गया था परन्तु भारत के ऊपर वह लगभग सम्पूर्ण एशिया का प्रधान धर्म बन चुका था।

बौद्धधर्म को पुनः प्रोत्साहन

गुप्तों के पश्चात् उत्तर में वर्धन, नीचे चाल्क्य, गुजरात में वल्लभी और राजपूताने में गुर्जर लोग शासन करने लगे। इस समय के राजा यद्यपि हिन्दू थे परन्तु उनकी नीति सहिष्णुतापूर्ण थी। इन सब सम्राटों में हर्षवर्धन ही एक ऐसा सम्राट् था जिसने बौद्ध धर्म को विशेषक्षप से संरच्या दिया था। हर्षवर्धन का बौद्धधर्म की त्रोर भुकाव कराने वाला ह्वेन्-त्साङ् था । इसी के प्रभाव से हर्ष ने बौद्धों को विशेष रूप से दान दिया। काश्मीर के राजा से बुद्ध की दन्तधातु छीन कर कन्नौज के पश्चिम में एक विहार में सुरचित रक्ली । नालन्दा विश्वविद्यालय में पीतल का एक देवालय बनवाया। उड़ीसा में महायान का प्रचार करने के लिये सागर-मति, प्रज्ञारिश्म, सिंहरिश्म और ह्वेन्-त्साङ् को भेजा । गंगा के तट पर सौ फीट ऊंचे एक सहस्र स्तूप खड़े किये। पवित्र स्थानों पर विहारों का निर्माण कराया । हर्ष ने पशुहत्या के विरुद्ध जो आज्ञा निकाली थी उसमें भी बौद्धधर्म का प्रभाव ही कारण था। इसने चीनी सम्राट् की सेवा में दूतमण्डल भी भेजा थां जिसके उत्तर में चीनी सम्राट् ने भी एक दूत मण्डल हर्ष के पास भेजा

## हूगों के आक्रमण

परन्तु वह उससे न मिल सका क्योंकि तब तक हर्ष की मृत्यु हो चुकी थी । हिन्दूधर्म के पुनरुत्थान की प्रक्रिया इस समय अपने चरम शिखर पर पहुंच चुकी थी। बौद्धधर्म पर हिन्दूधर्म का रंग पर्याप्त चढ़ चुका था। सारा भारत मंदिरों से भरा हुआ दिखाई देता था। ये मंदिर हिन्दू और बौद्ध दोनों के थे। बौद्धों में भी मूर्तिपूजा घर कर चुकी थी। स्थान स्थान पर उनके मन्दिर बने हुए थे, जिन में भगवान बुद्ध की पूजा उसी रूप में होने लगी थी जिस रूप में हिन्दू मन्दिरों में शिव या विष्णु की। मगध के महायान विहार का वर्णन करते हुए ह्वेन्-त्साङ् लिखता है। "विहारके मध्य-मंदिर में बुद्ध की ३० फीट ऊंची प्रतिमा है। इसके एक खोर तारा और दूसरी त्रोर त्रवलोकित की मार्त है।" कई स्थानों पर तो बुद्ध के शिष्य भी पूजे जाने लगे थे। ह्वेन्-त्साङ् लिखता है-"मथुरा में मैंने देखा है कि लोग शारिपुल, मौद्रल्यायन, उपालि, आनन्द और राहुल की मूर्त्तियां बना कर पूज रहे हैं।" व त्रागे चल कर वह फिर लिखता है-"ऐसा दीख पड़ता है मानों भारतवर्ष देवालयों का देश हो । मूर्त्तिपूजा सब धर्मों का श्रंग बनी हुई है । चाहे वे परस्पर सिद्धातों में कितने ही भिन्न क्यों न हों पर मूर्तियों को पूजना सब में समान तत्त्व है।" इससे स्पष्ट है कि उस समय तक बौद्धधर्म हिन्दूधर्म को कितना अपना चुका था ?

इसी काल में उत्तर की ओर से एक अन्य विदेशी जाति के आक्रमण हो रहेथे। ये लोग इतिहास में 'हूण' नाम से विख्यात हैं। इन्हीं हूणों ने रोमन साम्राज्य को छिन्न भिन्न किया था और यही लोग अब भारत के द्वार पर प्रकट होकर गुप्त और मौखरी साम्राज्य की जड़ें खोखली करने लगे। हूण लोग भयंकर बाढ़ की

हूणों के आक्रमण

१. देखिये Harsha by R. K. Mukarjee, Page 140

## सूर्योदय

भांति भारत पर दूट पड़े । हत्या, लूटपाट तथा अग्निकाएडों से हुएगें ने अपना मार्ग निष्करटक बनाया। नगर मिलयामेट कर दिये। सन्दर सन्दर भवन तोड़ फोड़ कर मिट्टी में मिला दिये। मंदिर श्रीर विहार बलपूर्वक भूमिसात् कर दिये। काबुल श्रीर स्वात निद्यों की वे घाटियां जो कभी भारतीय सभ्यता की केन्द्र रही थीं इतनी भयंकरता से उजाड़ दी गई कि वे सदा के लिये सभ्यता के चेत्र से बाहिर हो गई और केवल जंगली जातियों के निवास के ही योग्य रह गई । हुणों के इस आक्रमण से बौद्धधर्म को बड़ा भारी धका लगा क्योंकि जो प्रदेश हुगों ने उजाड़े थे वही बौद्धधर्म के प्रधान केन्द्रस्थान थे। इसी आक्रमण के परिणाम स्वरूप अगली शताब्दियों में बौद्धधर्म का गुरुता केन्द्र उत्तर से हट कर फिर से मगध बन गया । बंगाल और बिहार के राजा, विशेषतः पालसम्राट्, हर्षवर्धन के पश्चात् भी सैंकड़ों वर्षी तक बौद्धधर्म को अपनाते रहे। इन्हीं के प्रोत्साहन और दान से बौद्धों के महान् शिचा-केन्द्र नालन्दा, विक्रम शिला, जगदाला तथा उदन्तपुरी धर्म का विस्तार करते रहे। इन्हीं में शिचा प्राप्त कर भिच्न लोग सदूर देशों में प्रचारार्थ जाते रहे। तिब्बत में बौद्धधर्म के सर्वप्रथम उपदेष्टा यहीं से गये थे। आचार्य शान्तिरिच्त, पद्मसम्भव, कमलशील और दीपङ्कर श्रीज्ञान त्र्यतिशा इन्हीं विश्वविद्यालयों के त्र्याचार्य थे, जिन्होंने तिब्बत से निमंत्रण त्राने पर वहां जाकर धर्म का प्रचार किया था।

मुसलमानी का श्रागमन

७१२ ई० में भारत के द्वार पर एक अन्य विदेशी जाति प्रकट हुई। यह जाति पूर्ववर्ती सब जातियों से भिन्न थी। अब तक प्रीक, पार्थियन, सीदियन, शक, यूची, हूण आदि जिन विदेशी जातियों ने भारत पर आक्रमण किया था, उन्होंने कुछ समय भारत में रहने

## मुसलमानों का आगमन

के पश्चात यहां की संस्कृति और धर्म को अपना लिया था। वे नाम, भाषा, धर्म, व्यवहार, विचार, रीति रिवाज और वेषभूषा सभी दृष्टियों से यहीं की बन गई थीं। ईसा से दो शताब्दी पूर्व जब 'हेलिक्रोडोरस' नामक एक प्रीकद्त भारत में भ्रमण करता हुआ विष्णु की स्तृति करता था और 'वेसनगर' में विष्णु की पूजा में गरुड़ स्तम्भ स्थापित कर रहा था, तब यह बात लोगों को बिल्कुल स्वाभाविक प्रतीत होती थी । परन्तु इस तुर्क, और मुगलों के रूप में जो मुसलभान भारत में आये वे यहां के बन कर न रहे। उन्होंने यहां की संस्कृति को अपनाने के स्थान पर समानान्तररूप में अपनी पृथक् संस्कृति स्थापित की। अपने को भारतीय न कहकर विदेशी कहलाने में गौरव समभा। भारतवर्ष की समृद्धि में प्रसन्न न होकर यहां की सम्पत्ति को लूट लूट कर गज़नी और काबुल के राजकोषों को भरने में आनन्द अनुभव किया। परिगाम यह हुआ कि भारत में दो पृथक् संस्कृतियां स्थापित हो गई और दोनों की खाई इतनी गहरी हो गई है कि बड़े से बड़ा प्रयत्न भी उसे भरने में असमर्थ हुआ है। सब समयों में मुसलमानों के हृदयों में एक विभिन्न धारा बहती रही है। आज भी उनकी यही दशा है। प्रार्थना, प्रबन्ध, कानून, शिचा-सभी विषयों में उनके मुख अरब, ईरान और मिश्र की ओर मुड़े हुए हैं।

१३ वीं शताब्दी तक सम्पूर्ण उत्तरीय भारत मुसलमानों के हाथ आ चुका था। हिन्दू राजा पारस्परिक फूट, आरामतल्बी तथा सामा-जिक अन्धपरम्पराओं के कारण बढ़ती हुई मुस्लिम शक्ति का सामना न कर सके। हिन्दुओं की पराजय होने से भारत का शासनसूत विधमी मुसलमानों के हाथ चला गया। मुस्लिम शासकों ने तलवार

१ देखिये India Through the Ages by J. N. Sarkar, Page 68

## सूर्योदय

के बल पर अपने धर्म का प्रचार प्रारम्भ किया। हिन्दुओं और बौद्धों पर भयंकर अत्याचार होने लगे। हिन्दू संस्कृति और शिच्चा के केन्द्र ध्वंस कर दिये गये। ११६७ में मुहम्मद-विन-बख्तयार खिल्जी ने नालन्दा और विक्रमाशिला के विश्वविदित विश्वविद्यालयों को आग की भेंट कर दिया। इनकी जली हुई दीवारें आज भी मुसलमानों की कूर कियाओं का स्मरण करा रही हैं। इन शिच्चा-केन्द्रों में जो भिच्च रहते थे उन्हें कत्ल कर दिया गया। पुस्तकालय जला दिये गये। इन भयंकर अत्याचारों से तंग आकर भिच्च लोग हजारों की संख्या में टोलियां बनाकर नैपाल, तिब्बत, बर्मा, स्याम आदि देशों की ओर भागने लगे। भारतीय भिच्चओं के ये अन्तिम जत्थे थे जो संस्कृतिरच्चा की दृष्टि से उत्तर की ओर वढ़े थे। इसके अनन्तर फिर कभी कोई प्रचारक-मण्डल उधर नहीं गया।

उत्पत्ति स्थान में सर्वनाश जो धर्म शताब्दियों तक एशिया का प्रचलित धर्म बना रहा, एक दिन उसी का अपने उत्पत्ति स्थान से सर्वनाश हो जाना इतिहास की एक आश्चर्यमयी घटना है। इसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है—:

- (क) मौर्ट्यों और कुशानों के पश्चात् बौद्धधर्म को राजकीय संरक्षण उतना नहीं मिला जितना हिन्दूधर्म को। हर्ष और पाल सम्राटों को छोड़ कर प्रायः सभी राजा हिन्दूधर्म को प्रोत्साहन देते रहे। परिणाम यह हुआ कि जो धर्म, राज्य की सहायता पाकर ही देश-देशान्तरों में फैला था, अब उसकी पीठ पर से उन शक्तिशाली सम्राटों का हाथ उठ चुका था। इस समय राजा लोग अपनी शक्ति देशिवजय में व्यय कर रहे थे। पारस्परिक युद्धों के कारण उन्हें विदेशप्रचार की और ध्यान तक देने का अवकाश भी न था।
- (ख) विविध बौद्ध राजाओं द्वारा दिये हुए उपहारों से ज्यों ज्यों विहार और मन्दिर समृद्ध होते गये त्यों त्यों भिज्जुओं का तपस्थामय

### उत्पत्तिस्थान में सर्वनाश

जीवन नष्ट होता गया। अशोक, कनिष्क आदि राजाओं द्वारा दिये हुए दान बौद्धधर्म के लिये वर बनने के स्थान पर कालान्तर में अभिशाप बन कर संघ का नाश करने लगे। भिज्ञलोग सादगी, सेवा, तपस्था, लगन आदि गुणों को छोड़ते चले गये, जिनके बल पर ही उन्होंने एक दिन एशिया के अधिकांश भाग को अपने धर्म में समाविष्ट किया था। इन गुणों के स्थान पर उनमें विलासिता, छोटी छोटी बातों पर भगड़ना और सम्प्रदायवाद घर करता गया। बौद्धसंघ अनेक दुकड़ों में बंट गया। चिण्कवाद और शून्यवाद के सूखे विवादों ने उनमें से जीवन को ही नष्ट कर दिया। जिन बुराइयों के विकद्ध बुद्ध ने क्रान्ति की थी वही वस्तुएं बौद्धधर्म में जागृत हो गई। मूर्तिपूजा, रथोत्सव, संस्कार, कर्मकाण्ड—ये सब चीजें बौद्धधर्म में घर कर गई थीं। जो विहार विदेशों में प्रचार करने वाले भिचुओं के केन्द्र बने हुए थे वे ही पीछे जाकर आरामस्थली बन गये।

(ग) मौर्च्यों के पश्चात् हिन्दूधर्म के पुनरुत्थान की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, वह निरन्तर वढ़ रही थी। मनुस्पृति और महाभारत आदि प्रनथ लेखबद्ध किये जा रहे थे। दर्शन और सूलप्रनथों का प्रसार हो रहा था। गुप्तों का समय साहित्यिक दृष्टि से सुवर्णकाल था। विक्रम के नवरत्न एक एक विद्या पर पाण्डित्य प्राप्त कर रहे थे। संस्कृत राष्ट्रभाषा बन चुकी थी। अश्वमेध का पुनराहरण हो रहा था। शंकर और कुमारिल लुप्त हुए वैदिक साहित्य का पुनरुद्धार कर रहे थे। जैन, शैव, वैष्णव आदि प्रतिस्पर्धी धार्मिक लहरों की टक्कर में बौद्धधर्म निरन्तर पिछड़ रहा था। प्रतिदिन हिन्दूधर्म में बड़े बड़े विद्वान्, उत्तम लेखक, श्रेष्ठ महात्मा और गम्भीर कला-विज्ञ पैदा हो रहे थे, जिनके प्रभाव से समाज का उत्कृष्ट अंश

## सूर्योदय

बौद्धधर्म से हटकर हिन्दूधर्म की श्रोर श्राकृष्ट हो रहा था। हिन्दूधर्म बौद्धधर्म की श्रच्छाइयों को लेकर श्रायसर हो रहा था श्रीर महायान हिन्दूधर्म से बहुत मिल चुका था। इस श्रवस्था में साधारण जनता हिन्दूधर्म की ही श्रोर बढ़े रही थी।

(घ) इन सबसे बढ़कर हूणों और मुसलमानों के आक्रमणों ने बौद्धधर्म की रही-सही शक्ति को भी नष्ट कर दिया। बड़े-बड़े विहार धूल में मिल गये। ऊंचे-ऊंचे मंदिरों का कोई चिह ही न रहा। संसार में अपनी उपमा न रखने वाले शिचाकेन्द्र राख हो गये। हजारों की संख्या में भिज्ञुत्रों को कत्ल किया गया। बचे हुए विदेशों में भाग गये। इस दशा में बौद्धगृहस्थ कहीं आश्रय न पाकर हिन्दूधर्म को ही एकमात अवलम्ब मानकर इसी में आ मिले। इस प्रकार बुद्ध की जन्मभूमि से ही बौद्धधर्म का सर्वनाश हो गया श्रीर भारत के लिये विदेशों में संस्कृति-प्रचार शताब्दियों तक एक स्वप्न बना रहा । अपनी पराधीनता के बन्धनों से छुटकारा पाने में ही लगे रहने से भारत को अपने से ज्ञान की ज्योति पाये हुए राष्ट्रों का ध्यान तक न रहा। कबीर, चैतन्य, दादू, तुलसी, नानक, रामदास त्रादि महात्मा जन-साधारण को जगाने में लगे रहे तथा प्रताप और शिवाजी आदि वीर विदेशी शबुओं से टकर लेते रहे। इस बीच में विदेश-प्रचार का स्वप्न भी लेने का किसी को अवकाश तक न था। इतने में ही यूरोपियन जातियां भारत में प्रभुत्त्व जमा कर पाश्चाय शिचा और विज्ञान के बल पर भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयत्न करने लगीं।

ग्राशा की भलक हम जागे, हमने देखा कि हम बहुत पिछड़ गये हैं। इसी समय आर्थ्यसमाज, ब्रह्मसमाज और प्रार्थनासमाज की लहरें हमें सचेत करने लगीं। ऋषि दयानन्द ने शताब्दियों से भुलाये हुए मानवधर्म-

#### आशा की भलक

शास्त्र के 'एतदेशप्रसृतस्य' श्लोक का स्मरण कराया। नष्ट हो रही भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार किया। पश्चिमीय सभ्यता के आक्रमण से मृतप्राय हो रहे भारतीय युवकों में वैदिक संस्कृति की मधुर वृष्टि से नवस्फूर्ति का संचार किया। हिन्दुओं की सूखी नसनाड़ियों में प्रवल रक्तधारा प्रवाहित कर दी। आज उन्हीं से प्रेरणा पाये हुए बीसियों युवक अपनी सांस्कृतिक पताका लेकर अफ्रीका, योरुप और अमेरिका तक पहुंच रहे हैं। महात्मा गान्धी और टागौर का संदेश सुनने के लिये संसार व्याकुल हो रहा है। पाश्चात्य जगत् फिर से प्राच्य की ओर मुक रहा है। दिखाई देता है कि शीघ ही भारत फिर से संसार का गुरु बनेगा और सभी देश इसके सांस्कृतिक भएडे के नीचे एकत्र होंगे।

# द्वितीय-संक्रान्ति लंका में बोद्धधर्म

# द्वितीय-संक्रान्ति

# लंका में बोइधर्म

भारतवर्ष में सिंहली दूतमण्डल — लङ्का में कुमार महेन्द्र — कुमारी संघमिता की लंकाप्रयाण — लङ्का पर तामिल राजाओं के आक्रमण — सिंहली राजाओं का पुनः राज्यारोहण — महासेन — श्रीमेघवण — महानाम — लंका में बुद्धघोष — धातुसेन — लङ्का में फिर से अव्ययवस्था और हिन्दू धर्म का प्रचार — विजयबाहु — पराक्रमबाहु — अरा — जकता का तृतीय काल — पराक्रमबाहु द्वितीय — पोर्चुगीज़ों का अगमन — डच लोगों का प्रवेश — लङ्का बिटेन के अधीनस्थ राज्य के रूप में — १६ वीं, १७ वीं और १५ वीं शताब्दी में बौद्धधर्म — लङ्का, का वर्त्तमान धर्म — भिक्षुओं के कर्तव्य — विहार और उसके पांच पूजनीय अङ्ग — संघ का संगठन — प्राचीन बौद्ध अवशेष —

तृतीय संगीति की समाप्ति पर विदेशों में बौद्धधर्म के प्रचारार्थ जो प्रचारक मण्डल भेजे गये थे उनमें से एक प्रचारक मण्डल लंका गया था। इस मण्डल का नेता सम्राट् अशोक का पुत्र महेन्द्र था। इस प्रकार अशोक के समय में ही उसके पुत्र महेन्द्र द्वारा लंका में बौद्धधर्म का प्रचार हो चुका था। अशोक ने अपने चतुर्थ शिलालेख में धर्म-विजय का वर्णन करते हुए ताम्रपर्णी १ (लंका) का भी उल्लेख किया है। इसका भी यही अभिप्राय है कि अभोक के जीवन काल में ही लंकानिवासी बौद्धधर्म की दीचा

जिस देश को श्राज सीलोन कहा जाता है संस्कृत श्रौर पाली साहित्य में उसके ताम्रपणी, तम्बपन्नि, सिंहलद्वीप श्रादि कई नाम मिलते हैं।

ले चुके थे। २४४ ई० पू० में लंका का राजा 'देवानाम्प्रिय तिष्य'था। इस समय भारतवर्ष में सम्राट् अशोक शासन कर रहे थे। अशोक के ही प्रयत्न से लंका में बौद्धधर्म प्रविष्ट हुआ।

भारतवर्ष में सिंहली दूस-मण्डल

जिस समय पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्धसभा के अधिवेशन हो रहे थे, उस समय सभा के प्रधान मोद्गलिपुत्र तिष्य े ने सोचा कि अब समय आ गया है जब कि हमें विदेशों में अपने प्रचारक भेजने चाहियें। इसी समय लङ्काधिपति देवानाम्प्रिय तिष्य भी अशोक की सेवा में एक दूत मण्डल भेजने का संकल्प कर रहा था । इस दूतमर्रेडल का नेता महाअरिष्ट था। तिष्य अशोक का घनिष्ठ मित्र था। यद्यपि दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा तक न था तो भी इन में परस्पर अभित सौहार्दभाव विद्यमान था। बहुमूल्य उपहारों को लेकर तिष्य का दूतमण्डल १४ दिन पश्चात् भारत की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचा। अशोक ने दूतमण्डल का राजकीय तौर पर खूव स्वागत किया और समान मूल्य के उपहार देकर दूत मण्डल को विदा करते हुए अपने प्रिय-मिल्न तिष्य को सन्देश भेजा-"में तो बुद्ध की शरण में आ गया हूं, मैं धर्म की शरण में आगया हूं, मैं संघ की शरण में आ गया हूं। मैंने शाक्यपुत के धर्म का अनुयायी बनने की प्रतिज्ञा कर ली है। ऐ मनुष्यों के शासक ! तुम भी अपने मन को बिरत्न की शर्ण लेने के लिये तय्यार करो।" 3

१. मूलत: ये सव शब्द पाली हैं। किन्तु पाठकों की सुविधा के लिये यहां और आगे भी इनके संस्कृत रूप दिये गये हैं। इनके पाली रूप नीचे दिये गये हैं। इसका पालीरूप 'मोग्गलिपुत्त तिस्स' है।

२. इसका पालीरूप महाश्ररिष्ट है।

३. देखिये, The English Translation of Mahavansha by Tounour Page 46

## लङ्का में कुमार महेन्द्र

महेन्द्र

इधर महाश्रारिष्ट तिष्य को अशोक का सन्देश सुनाने जा लङ्का में कुमार रहा था उधर मोद्गलिपुल तिष्य लङ्का में प्रचारक भेजने की तच्यारी कर रहा था। पाटलिपुल की सभा के उपरान्त राज्याभिषेक के १८ वें वर्ष अशोक ने अपने गुरु मोद्गलिपुत तिष्य की आज्ञा से अपने प्रिय पुल महेन्द्र को, इष्टिय, शम्बल, उक्तिय, और भद्रशाल १ इन चार साथियों सहित लङ्का में प्रचारार्थ भेजा । लङ्का जाने से पूर्व महेन्द्र वेदिसगिरि में अपनी माता से मिला । यहां पर भी महेन्द्र ने धर्म का प्रचार किया और अपनी माता के भतीजे के पुत्र 'भन्दु' को धर्म में दीचित कर भिद्य बनाया । भन्दु को साथ लेकर महेन्द्र अपने चार साथियों सहित लङ्का में मिश्रक र पर्वत पर पहुंचा। इस समय देवनाम्प्रिय तिष्य अपने ४०००० अनुयायियों के साथ एक हरिएा का शिकार करने में लगा हुआ था। यह हरिएा भागता हुआ भिश्रक पर्वत के समीप पहुंचा। यहां महेन्द्र अपने साथियों सहित ठहरा हुन्या था । तिष्य भी पीछे-पीछे उसी त्रोर हो लिया। महेन्द्र के पास पहुंच कर हरिए लुप्त हो गया। ऐसा कहा जाता है कि पर्वत के किसी देवता ने ही तिष्य को महेन्द्र के आगमन का परिचय दिलाने के लिये मृगरूप धारण किया था। तिष्य को देख कर महेन्द्र कहने लगा-"तिष्य ! हम भगवान् बुद्ध सत्य संदेश सुनाने के लिये आपके पास पहुंचे हैं।" राजा ने एकके बाद एक कई प्रश्न पूछे। महेन्द्र ने सबका बड़ी बुद्धिमत्ता से उत्तर दिया। महेन्द्र के उपदेश से प्रभावित होकर तिष्य ने अपने ४०००० साथियों सिहत बौद्धधर्म स्वीकार किया । तदनन्तर राजा ने पूछा "महाराज ! क्या जम्बूद्वीप में ऐसे भिज्ज और भी रहते हैं ?" उत्तर

१. इष्टिय = इत्तिय, उक्तिय = उत्तिय, शम्बल = सम्बल, भद्रशाल = भद्दसाल ।

२. इसका पालीरूप 'मिस्सक' है।

में महेन्द्र ने कहा-"श्राज कल भारतवर्ष भिचुत्रों के पीतवस्त्रों से पीला ही पीला दिखाई देता है। वहां बुद्ध के लाखों अनुयायी निवास करते हैं और सैंकड़ों विद्वान् बुद्ध, धर्म और संघ-इन तीन रतनों का अनुस्रोग करते हैं।" अगले दिन महेन्द्र अपने साथियों सहित राजधानी <sup>9</sup> के पूर्व में पहुंचा । जिस स्थान पर यह ठहरा वहां सर्वप्रथम चैत्य बनाया गया। इसे आज भी दागोबा र कहा जाता है। जो मठ महेन्द्र और उसके साथियों के लिये बनाया गया था उसका नाम 'महाविहार' था। यही लङ्का का प्रथम विहार था। यहां पर महेन्द्र ने उपस्थित जनता को उपदेश दिया। इस उपदेश को सुनने के लिये राजमहल की स्त्रियों के साथ राजकुमारी अनुला भी आई हुई थी। लङ्का में बौद्धधर्म के बीजारोपण के अनन्तर अनुला ने राजा से कहा-'राजन् ! हमें संघ में प्रविष्ट होने की आज्ञा दीजिये।' राजा ने अनुला का विचार महेन्द्र को कह सुनाया । सहेन्द्र ने कहा-'महाराज! भिन्न स्त्रियों को दीचा नहीं दे सकते हैं। भिज़ुकियां ही स्त्रियों को दीचित कर सकती हैं। भारतवर्ष की राजधानी पाटलिपुत में एक भिचुकी रहती है। उसका नाम संघमिता है। वह मेरी बहिन है और अत्यन्त विदुषी है। यदि आप सम्राट् अशोक से उन्हें यहां भेजने की प्रार्थना करें तो निःसन्देह वह इन्हें संघ में प्रविष्ट कर सकती है।

राजकुमारी संघिमत्रा का लंका-प्रयाण महेन्द्र के कहने पर तिष्य ने महाअरिष्ट की अध्यक्ता में एक दूतमण्डल फिर से भारत भेजा। इसका उद्देश्य संघमित्रा को आमंत्रित करना तथा बोधिद्रुम की शाखा को लाना था। अशोक ने बहुत सावधानी और सत्कार के साथ बोधिद्रुम की शाखा रवाना की और

१. उस समय लंका की राजधानी 'श्रनुराधपुर' थी।

२. यह शब्द 'सर्वप्रथम चैत्य' अर्थ में प्रयक्त होता है ।

### राजकुसारी संघसिता का लङ्का प्रयाग

उतने ही आवर से विषय ने उसे खीकार किया। महावंश में इसके आगमन का वर्णन बहुत सुन्द्रता से किया गया है—''सुवर्ण कुठार से षड़े समारम्भ के साथ बोधिद्रुम की शाखा काटी गई। फिर इसे सोने के एक गमले में रखकर जहाज पर धरा गया। जब जहाज चलने लगा तो एक योजन की परिधि तक समुद्र में सब लहरें शान्त हो गई। चारों त्रोर पांच रङ्ग के फूल खिले हुए थे। वायु में विविध प्रकार की रागिणियां गूंज रही थीं। असंख्य देवता असंख्यों उपहार भेंट कर रहे थे। परन्तु नागों ने अपने चमत्कार द्वारा बोधिद्रुम की शाखा पर ऋधिकार करना चाहा । किन्तु संघमिता ने सुपर्ण बनकर सबको डरा दिया। सब नागों ने मिलकर उसका सत्कार किया और नागों के राजा ने उसे बहुत से उपहार भेंट किये।" इस शाखा को महाविहार में लाया गया। यह 'जयमहाबोधि' के रूप में अनुराधपुर में अब भी विद्यभान है, जो संसार का सबसे पुराना ऐतिहासिक वृत्त है। इसका दर्शन करने देश-देशान्तरों से तीर्थयात्री त्राते हैं। (फाहियान जब लंका गया था तब उसने इसके दर्शन किये थे।) बोधिवृत्त के साथ संघमिता भी लंका गई। अनुला और उसकी ४०० सहेलियों ने संघमिला द्वारा बौद्धधर्म की दीचा ली। संघमिला के रहने के लिये भी एक विहार बनवाया, जिसका नाम आगे चलकर 'उपासिका विहार' पड़ा। २०७ ई० पू० में तिष्य की मृत्यु हो गई। अब उसका छोटा भाई-उत्तिय राजा बना। उत्तिय को शासन करते हुए अभी आठ ही वर्ष बीते थे कि महेन्द्र और उसके साथी देश के कोने कोने में बुद्ध का संदेश सुनाते हुए परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। इसके एक ही वर्ष बाद संघमिता का देहावसान हुआ। इन दोनों की मृत्यु से उत्तिय को बहुत दु:ख हुआ और वह भी साल

१ देखिये, Tournour's Mahavansha, Page 77

भर बाद स्वर्गवासी हुआ। उत्तिय ने कुल मिलाकर दस वर्ष शासन किया।

लङ्का पर ता-मिल राजाश्रों के श्राक्रमण १७७ ई० पू० में जब लंका में सुवर्णपिएड तिष्य' राज्य कर रहा था, तामिल राजा सेन और गुत्तिक की सिम्मिलित सेनाओं ने लंका पर आक्रमण किया। इन्होंने राजा को मारकर स्वयं शासन करना शुरु किया। ये तामिल राजा बहुत सिहष्णु थे। यद्यपि इनका धर्म बौद्ध न था तो भी इन्होंने बौद्धों पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया। इन राजाओं में सबसे मुख्य एलार था।

तामिल राजा एलार

एलार ने ४४ वर्ष तक मित्र और शत्रु दोनों के प्रति समानभाव से शासन किया। इसकी निष्पत्तता के विषय में कहा जाता है कि यह पशुत्रों तक के प्रति भी न्याय करता था। कथा त्राती है कि राजा की शय्या के निकट सदा एक घएटा लटका रहता था। जिसे कोई भी विपद्-यस्त कभी भी बजा कर अपनी प्रार्थना सुना सकता था। एक बार राजकुमार रथ पर चढ़कर घूमने जा रहे थे। एक बछड़ा रथ के पहिये के नीचे आकर कट गया। गौ ने तुरन्त घएटा बजाया। उसकी प्रार्थना पर ध्यान देते हुए राजा ने उसी पहिये द्वारा अपने प्यारे पुत्र का सिर धड़ से पृथक करा दिया। एलार का धर्म बौद्ध नहीं था। पर यह बौद्धधर्म के प्रति बड़ा प्रेम रखता था। इसने अनेक चैत्यों का पुनर्निर्माण कराया था और भिच्नओं को दान भी दिया था। कहते हैं कि एक दिन जब यह एक चैत्य का पुनर्निर्माण करा वापिस लौट रहा था तो इसके रथ से एक स्तूप का कुछ हिस्सा टूट गया। स्तूप के रच्चक तुरन्त राजा के पास जाकर कहने लगे-क्या श्रापने हमारा स्तूप तोड़ा है ? राजा रथ से उतर कर वहीं साष्टांग प्रणाम कर बोला-हां मेरे ही रथ द्वारा आपके धर्मस्थान को चति

१ इसका पालीरूप 'सुवन्नपिण्ड तिस्स' है।

र देखिये, Tournour's Mahavansha, Page 85.

## सिंहली राजाओं का पुनः राज्यारीहण

पहुंची है। यदि आप चाहें तो इस अपराध के लिये मेरे ही रथ से मेरे गले को काट दें। रचक ने उत्तर देते हुए कहा-महाराज! हमारे गुरु हिंसा से सन्तुष्ट न होंगे। यदि आप स्तूप की मरम्मत करा दें तो वे आपको समा कर देंगे। राजा ने १४ पत्थरों को लगाने के लिये १४ सहस्र सुवर्ण मुद्रायें अर्पित कीं।

दृष्ट्रग्रामणी ने एलार को कत्ल कर स्वयं राजगृही प्राप्त कर ली। सिंहासनारूढ़ होते ही इसे अशोक की तरह अपने किये पर पश्चात्ताप राजाओं का हुआ। इसने सोचा मैंने अपनी स्वार्थपूर्ति के लिये कितना रक्तपात किया है ? इस कलंक को मिटाने के लिये दुष्ट्यामणी ने पवित धार्मिक कार्य्य करने शुरु किये। महाविहार में लोहप्रासाद नामक एक विहार बनवाया। जिसकी छत ताम्बे की थी। यह सात मिखल ऊंचा भवन था। ऊपर की चार मंजिलें ऋईतों के लिये थीं और शेष निचली कोटि के भिज़ुओं के लिये बनाई गई थीं। विहार के चारों द्वारों पर हजारों पोशाकें, खाएड से भरे पात, मक्खन, शहद आदि वस्तुएं धरी रहती थीं। फर्श पर जगह जगह हीरे जड़े हुए थे। स्तम्भ सोने के बने हुए थे, जिन पर देवता, सिंह तथा अन्य पशुत्रों की मूर्तियां बनी हुई थीं। विहार के ठीक मध्य में हाथी-दांत का एक सिंहासन था। सिंहासन के एक त्रोर सोने का सूर्य, दूसरी श्रोर रजत-निर्मित चन्द्र श्रौर तीसरी श्रोर हीरों के-बने नम्नल जगमगाते थे। सिंहासन में स्थान स्थान पर हीरे और मोतियों के मेल से गुलदस्ते बने हुए थे। इसके बाद दुष्ट्रप्रामणी ने

सिंहली पुनः राज्य-श्रारोहण

१ स्तूप के १५ ही पत्थर टूटे थे।

२ दुठ्ठगामनि

३ लोहपासाद

४' देखिये, Tournour's Mahavansha, Page 133

महास्तूप अथवा जिसे रत्नमाल्य भी कहते हैं, उसका निर्माण कराया। यद्यपि आकान्ताओं ने धन-लोलुपता के कारण इस पर अनेक बार आक्रमण किये तो भी यह आज तक खड़ा है। महावंश को पढ़ने से पता चलता है कि रत्नमाल्य स्तूप के पूर्ण होने से पूर्व ही दुष्ट-प्रामणी की मृत्यु हो गई थी। स्तूप की आधारशिला रखते समय दूर दूर से मिचु लोग आये थे। कुछ भिचु काश्मीर और अलसन्द से भी गये थे। इन दो कार्यों के अतिरक्त दुष्ट्यामणी ने दिच्णिगिरि, कलकनिवहार, कुलम्बाल, पतङ्गवालि, विलङ्गवीथि, दुर्वलवापितिष्य, दूरतिष्यकवापि, अभयगिरि और दीर्घवापि आदि अनेक विहारों का निर्माण कराया था। साथ ही इसने चौरासी सहस्र मन्दिरों को उपहार भी दिये थे।

महासेन

दुष्ट्यामणी के पश्चात् बहुत से राजा लंका के सिंहासन पर बैठे। ये सब राजा बौद्ध थे। इनके समय में भी बौद्ध मन्दिरों और विहारों का निर्माण पूर्ववत् जारी रहा और बौद्धधर्म लगातार उन्नित करता गया। अब महासेन राजा हुआ। इसने २७ वर्ष तक शासन किया। इस समय भारतवर्ष में समुद्रगुप्त राज्य कर रहा था। महासेन के दो मंत्री थे। इनका नाम शोण और संघमित्र था। इनकी प्रेरणा से महासेन ने लोहप्रासाद विहार में आग लगवा दी। पीछे से इसे बहुत दु:ख हुआ। दु:ख-शमनार्थ महासेन ने मणिहार, गोकर्ण, इककाविल और कलन्द नाम से चार विहार बनवाये।

१. इसे लंका में 'रुवनवलि स्तूप' कहते हैं।

२. यह सिन्धु नदी के तट पर एक मीक नगर था।

वौद्धसाहित्य में '८४ सहस्र' एक मुहावरा सा प्रतीत होता है। इसका अभिप्राय 'बहुत' से है। यही प्रथा अशोक आदि अन्य दौद्ध सम्राटों के साथ भी देखने में आती है।

#### श्री मेघवर्ण

सिंचाई के लिये मणिहार, महामणि, कोकवाट, महागलक, चिरश्वापी, कालपाषाणवापी आदि सोलह सरोवरों का निर्माण कराया। पर्वत काम से एक नहर खुदवाई। इस प्रकार पुरुष और पाप दोनों प्रकार के कृत्य करके महासेन परलोकगामी हुआ।

श्री मेघवर्ण

महासेन के पश्चात् श्रीमेघवर्ण राजा हुआ। महावंश में इसे द्वितीय मान्धाता कहा गया है। राजा बनते ही मेघवर्ण ने लोह-प्रासाद का पुनर्निर्माण कराया । फिर अपने राज्यारोहण के प्रथम वर्ष कार्त्तिक मास के सातवें दिवस महेन्द्र की स्वर्णमूर्ति वनवाकर पूर्ण सजधज से उसका जलूस निकाला। इस दिन आम्रस्थल नगर की सब सड़कें घुटनों तक फूलों से भरी हुई थीं। उन पर से होकर जलूस ने नगर की प्रदाविणा की । आठवें दिन आम्रखल के स्थविराम्र मन्दिर में मूर्ति को स्थापित किया गया। राज्याभिषेक के नौवें वर्ष कलिङ्ग से एक राजकुमार और राजकुमारी बुद्ध का दांत लेकर मेघवर्ण की राजसभा में उपस्थित हुई। राजा ने बहुत आदर से दन्त-धातु को स्वीकार किया। उसे स्वर्णपात्र में रखकर ऊपर से मन्दिर चिना गया तथा प्रतिवर्ष उत्सव मनाने की प्रथा प्रचलित की। आज कान्डि के मालिगाव मन्दिर में जो दांत विद्यमान है उसके विषय में कहा जाता है कि वह यही है। मेघवर्ण ने कुल मिलाकर अठारह विहार बनवाये। कुछ सरोवरों का भी निर्माण कराया जो सदा जल से भरे रहते थे। बोधिद्रुम की शाखा पर एक नये त्यौहार का प्रवर्त्तन किया। इस प्रकार २७ वर्ष तक धर्मपूर्वक शासन करने के उपरान्त श्री मेघवर्ण स्वर्गवासी हुआ।

१. इसका पालीरूप 'पन्त्रत' है।

२. इसका पालीरूप 'अम्बठल' है।

३. इसका पालीरूप 'थेरम्ब' है।

महानाम

मेघवर्ण के बाद कई राजा और हुए, फिर महानाम सिंहा-सनारूढ हुआ। महानाम अपनी बहिन की सहायता से राजा बना था। इसकी बहिन पूर्ववर्ती राजा बुद्धदास की पत्नी थी। रानी ने अपने पित को कत्ल कर भाई को राजा बनाया। बुद्धदास के समय महानाम भिन्नु था और विहार में रहा करता था। बुद्धदास की मृत्यु होते ही उसने भिन्नु-वस्त्र फेंक दिये और राजिसहासन हथिया लिया। राजा बन कर महानाम ने पहली रानी से विवाह कर लिया। इसने बाईस वर्ष शासन किया। इसके समय बुद्धघोष नामक एक भारतीय पंडित लंका पहुंचा।

लङ्का में बुद्धघोष

बुद्धघोष महानाम के समय लंका पहुंचा था। महावंश बुद्धघोष का जीवन चरित्र दिया हुन्ना है । इसके अनुसार उसकी प्रारम्भिक कथा इस प्रकार है—"यह जाति से ब्राह्मण् था। इसका जन्म बुद्धगया के समीप हुआ था। यह तीन वेदों का ज्ञाता था और बहुत विद्वान् था। गया के पास ही यह एक विहार में रहा करता था और जोर-जोर से बोल कर पुस्तकों का पाठ करता था। पास में ही 'रैवत' नामक एक भिच्न रहता था। वह इसकी ध्वनि पर मुग्ध था और इसे संघ में प्रविष्ट करना चाहता था। एक दिन रैवत ने इसके पास जाकर अभिधम्म का एक श्लोक पढ़ कर सुनाया। ब्राह्मण ने पूछा—'यह किसका श्लोक है ?' उत्तर में रैवत ने कहा-'यह भगवान बुद्ध का वचन है।' रैवत की प्रेरणा से ब्राह्मण संघ में दीचित हुआ। क्योंकि इसका घोष इतना पूर्ण था जितना बुद्ध का, इस लिये इस का नाम 'बुद्धघोष' रक्खा गया और संसार में यह ब्राह्मण इसी नाम से विख्यात हुआ । रैवत ने बुद्ध-घोष को आज्ञा दी कि तुम लंका जाकर बौद्धसाहित्य का विस्तृत अध्ययन करो तथा विपिटक का पाली में अनुवाद करो। लंका

## लङ्का में फिर से अञ्चवस्था और हिन्दूधर्म का प्रचार

जाने से पूर्व बुद्धघोष ने ज्ञानोदय और अठ्ठसालिनी-ये दो पुस्तकें लिखी थीं। लंका पहुंच कर बुद्धघोष ने पहिले तो महाविहार में रह कर अध्ययन किया और फिर विपिटक की टीकाओं का 9 पाली भाषा में अनुवाद करने के लिये आज्ञा मांगी । यह सिद्ध करने के लिये कि मैं यह कार्य कर सकता हूं बुद्धघोष ने 'विसुद्धिमग्ग' नामक प्रसिद्ध प्रन्थ रचा । यह प्रन्थ बहुत सन्तोषजनक समभा गया । इस के बाद 'प्रन्थाकार' विहार में अनुवाद-कार्य्य आरम्भ किया। अठ्ठ-कथात्रों का अनुवाद करके बुद्धघोष भारत लौट आया।

बुद्धघोष के स्वदेश लौटने के कुछ ही समय उपरान्त ४७६ ई० में धातुसेन लङ्काधिपति हुआ। राजा बनते ही धातुसेन ने धम्मा-शोक की तरह त्रिपिटक पर विचार करने के लिये एक सभा बुलाई इस से ज्ञात होता है कि इस समय लङ्का में धार्मिक प्रन्थों के विषय में विवाद था और महाविहार के विपिटक को सब लोग नहीं मानते थे । महावंश में धातुसेन को कट्टर बौद्ध कहा गया है । इसने बोधि-द्रम को पानी देने के लिये एक उत्सव का आयोजन किया। अठारह विहार बनवाये। 'अम्बमालक' मन्दिर में महेन्द्र की मूर्ति के उपलच्च में एक उत्सव रचाया। मैत्रेय की मूर्ति तथा मन्दिर स्थापित किया। बुद्धकी मूर्ति में आंखों के स्थान पर हीरे

जड़वाये । अभयगिरि में बोधिसत्त्व के बहुत से चित्र बनवाये।

४६७ में ई ० धातुसेन को इस के पुत्र काश्यप ने कत्ल कर दिया।

धातसेन

इसके बाद लंका का इतिहास पारस्पारिक भगड़ों का इतिहास लङ्का में फिर है। इस अञ्यवस्था के बीच निर्वल पत्त ने अपनी सहायता के लिये तामिल राजात्रों को निमन्त्रित किया। ये राजा हिन्दूधर्मानुरागी थे।

श्रीर हिन्द्धमें

१ श्रद्धकथायें जो प्राचीन सिंहल भाषा में लिखी हुई थीं।

२. यहां महेन्द्र की अन्तिम किया की गई।थी।

श्रव से बौद्धधर्म के स्थान पर हिन्दूधर्म का गचार प्रारम्भ हुआ। पित्रत्र दन्तधातु भी बौद्धों के हाथ से निकल कर तामिल राजाओं के पास चली गई। इस समय लङ्का की राजधानी भी एक न रही। कभी अनुराधपुर, कभी रोहण और कभी खदरप्राम, समय समय पर बदलती रही। अञ्यवस्था, अराजकता और पतन की यह दशा अधिकाधिक भयंकर होती गई। अन्ततः १०६४ई० में विजयबाहु अपने को सम्पूर्ण लंका का अधिपति बनाने में सफल हुआ।

विजयबाहु

१०६५ ई० में विजयबाहु राजा बना। लंका के राजाओं में इसका बहुत महत्त्व है। राज्यशिक्त को केन्द्रित कर विजयबाहु ने अपना ध्यान धर्म और देश की ओर लगाया। विहार, मन्दिर और पुस्तकालय बनाने में इसकी बहुत रुचि थी। राजा कवियों का बहुत आदर करता था। जो लोग अच्छी कवितायें बनाते थे उन्हें पारितोषिक दिया जाता था। वह स्वयं भी अच्छा कवि था। तामिल लोगों के समय बौद्धधर्म में भारी विकित आ गई थी। उसे दूर करने के लिये उपसम्पन्न भिचुओं की आवश्यकता थी। ऐसी दशा में बर्मा से भिचु बुलाये गये। इनके द्वारा बौद्धधर्म की विकृत दशा को सुधारा गया। इस प्रकार ४५ वर्ष शासन करके विजयबाहु दिवंगत हुआ।

पराक्रमबाहु

११६४ ई० में पराक्रमबाहु राजा हुआ। राजा बनते ही पराक्रम-बाहु ने राज्य की सब सीमाओं पर रचार्थ सैनिक तैनात कर दिये। अब इसने सोचा कि मेरा यह मुख्य कर्त्तव्य है कि मैं अपने राज्य को समृद्ध बनाऊं। यह सोचकर इसने अपने मंत्रियों को सम्बोधन कर कहा—''मेरे राज्य की अधिकांश भूमि देवमातृक है। जिसमें कृषि वर्षा के पानी से होती है। केवल थोड़ा सा प्रदेश निदयों और सरोवरों के जल पर आश्रित है। देश में बहुत सी पहाड़ियां

#### अराजकता का तृतीय काल

स्रीर जंगल हैं। बरसाती नदियां खूब बहती हैं। इन्हें समुद्रों में स्वतन्त्र बहने न दिया जाये किन्तु खेती के लिये इनका उपयोग किया जाये। इसलिये तुम लोग सोना और बहुमूल्य पत्थरों की खानों को बचा रक्खो और रोष सारी भूमि को चावलों के खेतों में परिणत कर दो । इस बात को याद रक्खो कि शासकों का कर्त्तव्य राज्य प्राप्त करके प्रजा की उपेचा कर आनन्द लूटना नहीं है। इस लिये तुम सब अपनी शक्तियों को देश की समृद्धि में जुटा दो। ..... धैर्यधारी मनुष्यों के लिये संसार में कोई भी कार्य्य असम्भव नहीं है। देखो, राम ने वानरों की सहायता से अगाध समुद्र में भी पुल बांध दिया था।" पराक्रमबाह ने जगह जगह बांध बंधवाये। सरो-वरों की मरम्भत करवाई। पराक्रमसागर नाम से एक सागर बन-वाया । सागर के बीचोंबीच एक चट्टान पर चैत्य खड़ा किया । इस प्रकार कठोर परिश्रम द्वारा पराक्रमबाहु ने एक इंच दुकड़ा भी निर-र्थक न छोड़ा। अपने राज्य को सब प्रकार से सुव्यवस्थित करके राजा ने मंत्रियों को फिर से कहा-मुक्तसे पहिले के सब राजा मूर्ख थे। वे सुव्यवस्था के शत्रु थे। उन्होंने राज्य त्रौर धर्म दोनों का नाश किया। क्योंकि उन्होंने इन दोनों का उपयोग परोपकार में न करके स्वार्थपूर्ति में किया । पराक्रमबाहु के राज्य में पशुहत्या बिल्कुल बन्द थी। विहारों के विवादों को दूर करने के लिये एक सभा बुलाई गई थी। ३३ वर्ष शासन करने के पश्चात् पराक्रमावहु भी संसार छोडकर चल वसा।

पराक्रमबाहु की मृत्यु के ३० वर्ष उपरान्त लंका की दशा फिर ग्रराजकता का खराब हो गई। तामिल राजाओं ने लंका का बहुत सा प्रदेश जीत वृतीय काल

१. देखिये, Tournour's Mahavansha, Page 123.

लिया। इस समय के बाद से कभी भी तामिल लोग लंका से पूर्णकर्प से नहीं हटाये जा सके। अन्ततोगत्वा लंका का स्वतंत्र राज्य ही नष्ट हो गया। राज्य के पतन के साथ-साथ बौद्धधर्म का भी हास होता गया। इतना होने पर भी लंका का राष्ट्रधर्म बौद्धधर्म था और उसका वहां बहुत आदर था।

पराक्रम बाहु द्वितीय १२४० ई० में पराक्रमबाहु द्वितीय राजा बना। इसने ३४ वर्ष शासन किया। अब तामिल लोगों से वह दांत छीन लिया गया जो अब तक उनके पास था। इस समय बड़ा भारी उत्सव मनाया गया।

पोर्चुगीजों का ग्रागमन १४०४ ई० में पोर्चुगीज लोग लंका पहुंचे। लंका के राजा और पोर्चुगीजों में अपनी अपनी महत्ता के लिये अयंकर लड़ाइयां लड़ी गई। अन्ततः पोर्चुगीज विजयी हुए। सारा समुद्रीय किनारा इनके हाथ आ गया। केवल बीच का पहाड़ी भाग ही स्वतन्त्र वच रहा। पोर्चुगीजों ने रुपये के लोभ और अत्याचार के भय से लंका निवासियों को ईसाई बनाना आरम्भ किया। इन उपायों से कुछ लोग तो ईसाई मत में प्रविष्ट हो गये किन्तु शेष अपने धर्म पर दृढ़ रहे। १४६० में जब लंका के अधिकांश निवासियों ने पोर्चुगीजों की आधीनता स्वीकृत कर ली तब यह आज्ञा दे दी गई कि यदि कोई चाहे तो अपने धर्म अगर प्रथाओं पर स्थिर रहे।

डच लोगों का प्रवेश १६०२ ई० में पहली बार डच लोगों ने लंका में प्रवेश किया। कान्डि के राजा ने इनका स्वागत किया जिससे इनकी सहायता पाकर पोर्चुगीजों को भगाया जा सके। १६३८ से १६४८ तक पोर्चुगीजों और डचों में भयंकर मारकाट होती रही। अन्ततः डच लोग सफल हुए। प्रारम्भ में डचों ने भी पोर्चुगीजों की भांति बलपूर्वक इसाईयत का प्रचार किया, पर पीछे से उन्होंने लोगों पर दबाव

१. देखिये, महावंश, ५२ वां ऋध्याय।

## १६, १७ वीं और १८ वीं शताब्दी में बौद्धधर्म

डालना छोड़ दिया। क्योंकि डच लोग प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय को मानने वाले थे और रोमन कैथोलिक धर्म के साथ उनकी सहानुभूति न थी।

१७६४ में ब्रिटिश लोगों ने डच लोगों से लंका छीन लिया। लङ्का, ब्रिटेन परन्तु 'कान्डि' का राज्य १८१४ तक स्वतन्त्र रहा । १८१४ में कान्डि के आधीन भी ब्रिटिश साम्राज्य का श्रंग वन गया। वर्त्तमान समय में सम्पूर्ण लङ्का ब्रिटेन के आधीन है।

बौद्धधर्म

जिस समय योरुपियन जातियां लंका में अपनी शक्ति का प्रसार १६वीं, १७वीं कर रही थीं उस समय लंका में बौद्धधर्म की दशा कैसी थी ? श्रौर १८ वीं यह एक विचारणीय प्रश्न है। १६ वीं, १७ वीं, और १८ वीं-ये शताब्दी में तीन शताब्दियां बौद्धधर्म के लिये बड़ी घातक सिद्ध हुई। तीन सौ वर्ष तक लंका विविध धर्मी का क्रीड़ास्थल बना हुआ रहा। उत्तर में हिन्दुधर्म का प्रचार था। तामिल राजा राजसिंह ने शैवधर्म को राष्ट्रधर्म बना दिया था। समुद्रीय तट पर इसाईयत फैल रही थी। कुछ देशी राजा बौद्धधर्म की रत्ता में जुटे हुए थे। इन में कान्डी का राज्य प्रमुख था। १७ वीं शताब्दी का एक मनोरंजक विवरण प्राप्त होता है, जिस में इस देश की तात्कालिक दशा का सुन्दर वर्णन किया गया है। यह विवरण राबर्ट नॉक्स नामक एक अंग्रेज का लिखा हुआ है। इसे कान्डी के राजा ने १६६० से १६८० तक कैद किया था। बह लिखता है—"इनका परमेश्वर Buddo (बुद्ध) है जिसको प्राप्त कर मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर लेता है। यहां दो प्रकार के भिन्न हैं। एक प्रमुख और दूसरे संघ के साधारण सदस्य।"9

इस समय विमलधर्मसूर्य्य राज्य कर रहा था । इसका शासन काल १६७६ ई० से १७०१ तक है। इसने धर्म में आये विकार

१. देखिये, Eliot's Hinduism and Budhism, Page 35

को दूर करने के लिये भरसक प्रयत्न किया और विद्वान् भिच्च बुलाने के लिये डच लोगों की सहायता से एक दूतमण्डल अराकान भेजा। परन्तु इसके लिये जो प्रयत्न किये गये वे बहुत अपर्थ्याप्त थे। १७४७ ई० में कीार्त्तिश्रीराजिसिंह राजा बना। इसने १७४७ से १७५०ई० तक राज्य किया इसने भी सुधार की प्रक्रिया जारी रक्खी और अयोध्या के राजा धार्मिक के पास डच जहाज द्वारा एक दूतमण्डल भेजा। धार्मिक ने उपालि के नेतृत्व में १० भिच्चओं का एक मण्डल लंका भेज दिया। राजिसिंह ने इसका बहुत आदर किया। इन भिच्चओं ने जो संघ स्थापित किया उसे राजा ने बिना किसी ननुनच के स्वीकार कर लिया।

लङ्का का वर्त्तमान धर्म इस समय लङ्का में तीन धर्म हैं। हिन्दूधर्म, बौद्धधर्म और इसाईधर्म। अप्रासंगिक होने के कारण यहां इसाईधर्म पर विचार नहीं किया जायेगा। लङ्का में हिन्दुओं के बहुत से मन्दिर विद्यमान हैं। बदुल्ला और रतनपुर में हिन्दुओं के विशाल मन्दिर खड़े हैं। सीलोन की ह जनता तामिलभाषी हिन्दू है। उत्तरीय जिलों में द्राविड़ियन आकृति के मन्दिरों की भरमार है। कान्डि में दांत वाले मन्दिर के समीप ही दो हिन्दू देवालय भी विद्यमान हैं। बहुत से बौद्धमन्दिरों में भी हिन्दू देवताओं की मूर्तियां हैं। कई मन्दिरों के द्वारों पर ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र और कार्तिकेय की मूर्तियां बनी हुई हैं।

दूसरा धर्म बौद्धधर्म है। बौद्ध दो प्रकार के हैं। एक भिच्च और दूसरे गृहस्थी। प्राचीन समय में भिच्चओं में ऊंच-नीच

१. इसका पालीरूप 'कित्ति स्त्री राजसिंह' है।

२. स्याम की राजधानी है।

३ इसका पालीरूप 'धम्मिक' है।

## लङ्का का वर्त्तमान धर्म

का भाव न था। गौतम बुद्ध का आदेश यही है कि धर्म का द्वार सब जातियों के लिये खुला हुआ है । धर्म का सम्बन्ध केवले उच कुल के साथ नहीं है। जो कोई भी धर्ममन्दिर में आश्रय लेना चाहे उसे किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। परन्तु आगे चल कर एक समय ऐसा आया जब लंका के बहुत से भाग पर तामिल राजाओं का आधिपत्य स्थापित हो गया। इनका धर्म हिन्दू था। इन्होंने बौद्ध भिनुत्रों पर अत्याचार करने शुरु किये। भिनु अपनी रत्ता के लिये मातृभूमि को छोड़ कर भिन्न-भिन्न देशों में भाग गये। कितने ही स्याम चले गये, कुछ-एक ने वर्मा की राह ली और बहुतों ने दूसरे देशों में आश्रय पाया। उपसम्पन्न १ भिज्ञुओं का सर्वथा श्रभाव हो गया । उस समय भारतवर्ष में भी बौद्धधर्म का दीपक बुभ चुका था। तब कीर्ति श्री-राजिंसह ने १७४० ई० में एक डच जहाज पर, जो स्थाम जा रहा था कुछ दूत इस उद्देश्य से भेजे ताकि वे स्थाम के राजा से प्रार्थना करें कि कुछ उपसम्पन्न भिनु लंका भेजे जायें । उस समय स्थाम देश का राजा धार्मिक था। धार्मिक ने दस भिचुत्रों को सारा त्रिपिटक, सुवर्ण निर्मित बुद्ध की मूर्त्ति और कुछ उपहार देकर मंत्रियों के साथ लंका विदा किया। लंका पहुंच कर भिचुत्रों ने यह राजनियम बनवाया कि आगे से केवल 'गोवि' जाति के लोग ही भिचु बन सकेंगे। 'अगोवि' लोगों को भिन्न बनने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये संघ किसी आगोवि को भित्तु न बनाये। आगे के सब राजाओं ने इस नियम का पालन किया। उस समय सिंहलियों का अपना राज्य

 <sup>&#</sup>x27;उपसम्पन्न' भिक्षु उसे कहा जाता है जो अन्यों को प्रवज्या देकर भिक्षु बना सके। इनके बिना कोई भिक्षु नहीं बन सकता और बहुत से बौद्धकार्य भी नहीं हो सकते।

था। इस लिये अगोवि लोग कुछ न बोल सके। किन्तु जब लंका पर ब्रिटिश मण्डा फहराने लगा तो अगोवि लोगों ने आन्दोलन किया कि बुद्ध ने सबको भिन्नु बनने का अधिकार दिया है। इस लिये हम भी भिन्नु बनेंगे। कुछ अगोवि बर्मा गये और वहां के आनार्थों से प्रवज्या लेकर भिन्नु बन गये। वहां से लौट कर वे अन्य अगोवियों को भी भिन्नु बनाने लगे। धीरे-धीरे अगोवियों की शिक्त बढ़ती गई। स्थान-स्थान पर इनके भी विहार बन गये। अगोवि गृहस्थी इनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने लगे। अगोवि और गोवि भिन्नुओं में भेद स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है। गोवि भिन्नु अपनी भौंएं कटाये रखते हैं और अगोवि नहीं कटाते।

भिन्नुत्रों के भिन्नुत्रों को निम्न दस व्रतों का पालन करना आवश्यक कर्त्तव्य होता है:—

क. हिंसा न करना.

ख. चोरी न करना.

ग. ब्रह्मचारी रहना.

घ. असत्य न बोलना.

ङ. मादक द्रव्यों का सेवन न करना.

च. विकाल भोजन ( मध्याह्न १२ बजे के बाद ) न करना.

छ. नाच, गान, बाजा न सुनना.

ज. चन्दनादि सुगन्धित पदार्थी का सेवन न करना.

भ. उच्चासन पर शयन न करना.

ब. सोना, चांदी न लेना.

जो व्यक्ति इन नियमों को पालने में असमर्थ होता है उसे भिछ नहीं बनाया जाता । वर्षाकाल की प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को सब भिद्य उपोसथागार में एकत्र होते हैं। मुख्य मिद्य विनय

## भिचुत्रों के कर्त्तव्य

में प्रदर्शित नियमों का पाठ करता है। जिसने कोई ब्रत भङ्ग किया हो उसे सभा में स्वीकार करना पड़ता है। इस सभा में भिचुत्रों के ब्रातिरिक्त दूसरा कोई नहीं होता। इस क्रिया को बौद्ध-परिभाषा में 'उपोसथ' कहा जाता है।

गौतम बुद्ध ने कहा है कि-भिन्न गृहस्थपुरुष की अपेना सदा श्रेष्ठ होता है। इसलिये भिन्न को कभी गृहस्थ से नीचे आसन पर नहीं बैठना चाहिये और उसे अपनी ओर से पहिले अभि-वादन भी नहीं करना चाहिये। लंका के भिन्न इस सिद्धान्त का पूर्णरूपेण पालन करते हैं। बड़े बड़े राजपुरुष भी भिन्नुओं की पादवन्दना करके भूमि पर बैठते हैं।

लंका में भिन्न प्रतिदिन भिन्नापात्र लेकर गृहस्थ के घर जाते हैं। स्त्रियां पहिले ही द्वार पर उनकी प्रतीन्ना में खड़ी रहती हैं। जब भिन्न प्राता है तो वे भिन्नापात्र में भोजन डाल, नमस्कार कर चली जाती हैं। गृहस्थी तब तक भोजन नहीं करते जब तक वे किसी भिन्न को भिन्ना न दे देवें। भिन्न भोजन ले जाकर गुरु के सम्मुख रख देते हैं और फिर सब मिल कर भोजन करते हैं।

यद्यपि ऋहिंसा बौद्धों का आवश्यक वर्त है तथापि लंका के भिच्च मांस भच्चण को निषिद्ध नहीं मानते। यदि उन्हें दूसरे द्वारा मारे हुए पशु का मांस मिल जाये तो उसे खा लेने में वे पाप नहीं मानते हैं। किन्तु वे उसी मांस का सेवन करते हैं जो ऋदृष्ट, अश्रुत और अपरिशंकित हो अर्थात् यदि पशुहत्या उसके लिये उसके सामने न हुई हो, उसके सुनने में यह न आया हो कि यह पशु मेरे लिये मारा गया है या उसे सन्देह न हुआ हो। भिचुओं में पान खाने और चुर्ट पीने की बहुत आदत है। यदि कोई व्यक्ति उनके विहार में जाये तो उसके सम्मुख यही दो वस्तुएं आतिथ्य के लिये रक्खी जायेंगी।

विहार और लंका में सैकड़ों विहार पाये जाते हैं। केवल कोलम्बो उसके पांच में ही २४ विहार हैं। प्रत्येक विहार में गुम्बजाकार एक चैत्य पूजनीय अङ्ग होता है, जिसके नीचे किसी मुक्त भिन्नु की अस्थियां दबी हुई होती हैं। प्रत्येक विहार में एक पीपल का वृत्त अवश्य होता है। इसके नीचे गृहस्थों को उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक विहार में प्रतिमागृह अवश्य होता है, जिसमें बुद्ध की मृ्ति स्थापित रहती है। दोनों समय भिन्नु इसके सम्मुख बैठकर बुद्ध के उपदेशों का पाठ करते हैं। ये पांच अङ्ग अर्थात्—वैत्य, अस्थि अर्थि, पीपलका वृत्त, प्रतिमागृह, और बुद्ध प्रतिमा—ये पांच वस्तुएं सिंहलियों की विशेष पूजनीय हैं।

संघ का सङ्गठन लङ्का में बौद्धधर्म के अस्तित्व का प्रधान कारण संघ की सता है। जिस समय लंका का स्वतन्त्र राज्य था उस समय भिनुत्रों का अपना प्रधान होता था उसे 'संघराज' कहा जाता था, उसके कार्य्य में राजा किसी प्रकार का हस्त तेप न करता था। वह वंश-क्रमानुगत न होकर बहुमत द्वारा चुना जाता था। संघराज के अपर 'धर्ममहासंघ सभा' होती थी। इसकी सम्मित से विशेष अवसरों पर कार्य किया जाता था।

प्राचीन बीद्ध स्रवशेष

कल्याणी विहार — कोलम्बो से आठ मील की दूरी पर प्राचीन कल्याणी विहार विद्यमान है। ईसा से २०३ वर्ष पूर्व देवानाम्प्रिय तिष्य ने कल्याणी नदी के किनारे इसका निर्माण कराया था। इसके अधिकारी भी उसने स्वयं नियुक्त किये थे। अधिकार-प्राप्त भिद्धओं के नाम बुद्धरिचत, धर्मरिचत, संवरिचत आदि थे। बुद्धरिचत की कथा अत्यन्त मनोरञ्जक है। उसे संचेप में यहां दिया जाता है। तिष्य का भाई उक्तिय थां। उसका रानी से अनुचित सम्बन्ध था। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने भाई के वध की

### प्राचीन बौद्ध अवशेष

श्राज्ञा निकाल दी। उक्तिय डर कर कहीं भाग गया। एक दिन राजा ने विहार के अधिकारी को भोजन का निमत्रंण दिया। उक्तिय ने एक व्यक्ति को भिच्चवस्त्र पहिरा कर, रानी के नाम पत्न देकर अधि-कारी के साथ भोजन करने भेज दिया। भोजन के उपरान्त भिच्च पत को वहीं फेंक गया। अचानक यह राजा के हाथ पड़ गया। पत्न का लेख बुद्धरिचत के लेख से मिलता था। पत्न पढ़कर राजा कोध में त्रा गया और कहने लगा कि विहार का ऋधिकारी भी मेरी स्त्री से पाप में फंसा हुआ है। राजा ने बुद्धरिचत को खौलते हुए तेल में डलवा दिया। अपने को सर्वथा निर्दोष बताते हुए तथा बुद्ध, धर्म श्रीर संघ का स्मरण करते हुए बुद्धरिच्चत ने प्राण त्याग दिये। कल्याणी विहार में बुद्ध की एक अठारह फीट लम्बी लेटी हुई मूर्ति पड़ी है। इसी विहार में विभीषण की छ: हाथ ऊंची मूर्ति खड़ी है। यह मूर्ति सन्तानोत्पत्ति के लिये प्रासिद्ध है। लंका निवासियों का यह विश्वास है कि इसकी पूजा से निःसन्तान की भी सन्तान हो जाती है। यह विश्वास सम्भवतः इसिलये प्रचलित हुआ कि परा-क्रमबाह राजा की कोई सन्तान न थी। तब संघराज राहुल ने विभीष्ण की पूजा की। कहते हैं कि इसके बाद राजा के पुत उत्पन्न हो गया । कल्याणी नदी के दूसरे पार तिष्य राजा द्वारा बनवाया हुआ एक विहार और है। इस समय यह बहुत दूटा-फूटा है।

समन्तकूट—जिसे Adem's Peak कहा जाता है उसके समीप ही एक बौद्ध-मन्दिर बना हुआ है। उसमें एक पादचिह्न अंकित है। मुसलमान और ईसाई इसे आदम का पैर बताते हैं और कहते हैं कि जब हजरत आदम स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे तो उन्होंने अपना प्रथम चरण यहां रक्खा था किन्तु बौद्ध लोग इसे 'बुद्धपाद' कहते हैं।

इनका कथन है कि जब भगवान बुद्ध लंका पधारे तो उन्होंने अपना प्रथम चरण यहां धरा था। यह उन्हीं का पादचिह्न है। प्रति वर्ष चैत्र मास में बौद्ध लोग इस स्थान की यात्रा करते हैं।

अनुराधपुर—ंतका की प्राचीन राजधानी अनुराधपुर के समीप लंका का सर्वप्रथम चैस खड़ा दिखाई देता है। इसी विहार में महेन्द्र और उसके साथी आकर ठहरे थे। विहार का घेरा आध मील है। यह लंका का सबसे बड़ा चैस है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को यहां मेला लगता है, जिसमें लाखों नर-नारी सम्मिलित होते हैं, क्यों कि इसी दिन कुमार महेन्द्र अनुराधपुर पहुंचे थे।

कान्डि—कान्डि का सिंहली नाम 'सैखएड' है। संस्कृत में इसे 'श्रीखएड' कहते हैं। श्रंश्रेजी राज्य से पूर्व कान्डि ही लंका की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का जो पिवत्र दाँत लंका लाया गया था, वह कान्डि ही के एक मिन्ड्र में सुरिचत है। यह मिन्ड्र कान्डि के एक विहार में तालाब के किनारे बिद्यमान है। मिन्ड्र के द्वार पर यह श्लोक लिखा हुआ है:—

सर्वज्ञवक्तृसरसीरुह राजहंसं—
कुन्देन्दुसुन्दररुचिं सुरबृन्दबन्द्यम् ।
सद्धमचक्रसहजं जनपारिजातं —
श्रीदन्तधातुममलं प्रणमामि भक्त्या ॥ १

इस दन्तधातु की सिंहली राजाओं ने प्राणों से भी बढ़ कर रचा की है। दाँत वाले मन्दिर की तीन चावियां हैं। एक सीजोन के गवर्नर के पास, दूसरी कान्डि के महानायक के पास और तीसरी

१ देखिये, फाहियान, जगमोहनवर्मा कृत, पृष्ठ ८८.

## प्राचीन बौद्ध अवशेष

एक बौद्ध गृहस्थ के पास रहती है। आषाढ पूर्णिमा को मन्दिर खोला जाता है। बड़े समारोह के साथ स्वर्णपाल में दाँत को हाथी पर रख कर उसका जलूस निकाला जाता है। कान्डि के दन्तमन्दिर की दीवारों पर जो चित्र बने हुए हैं उन्हें पन्द्रह भागों में विभक्त किया जा सकता है। वे निम्न प्रकार हैं:—

- (१) प्रथम विभाग में कुछ लोग पीपल काट रहे हैं और पीपल काटने वालों का दण्ड भी यहीं दिखाया गया है। इनके दुकड़े दुकड़े कर धधकती आग में डाले जा रहे हैं।
- (२) दूसरे विभाग में धर्म-मन्दिर की वस्तुएं चुराने वालों को छिन्न-भिन्न कर इधर-उधर फेंका जा रहा है।
- (३) तीसरे में अपने को बड़ा सममनेवालों को पहाड़ की चोटी से गिराया जा रहा है।
- (४) चौथे में माता-पिता की आज्ञा न माननेवाली सन्तानें आग की लपटों में खड़ी जल रही हैं।
  - ( ४ ) पांचवें में चोरी करने वालों को जलाया जा रहा है।
- (६) छठे वर्ग में अत्यधिक कर लेनेवाले राजा और राज-कर्मचारियों को पैने बरछों द्वारा मारा जा रहा है।
- (७) सातवें वर्ग में भूठ बोलनेवालों को नीचे पड़े नोकीले शस्त्रों पर पहाड़ की चोटी से गिराया जा है। ये शस्त्र इनके शरीर के आर पार निकल गये हैं।
  - ( ८ ) त्राठवें में हत्यारों को बरछों से छेदा जा रहा है।
- ( ६) नवें वर्ग में व्यभिचारियों को लोहे के गरम लाल लाल वृत्त पर चढ़ाया जा रहा है। वे चढ़ते हुए रोते, चिल्लाते तथा बिलखते हैं।

- (१०) दसवें में पियकड़ों के मुंह में खौलता हुआ पानी डाला जा रहा है।
- (११) ग्यारहवें में पर-पुरुष-गामिनी स्त्रियों के मांसको कौवे चील आदि नोच रहे हैं।
- (१२) बारहवें में आत्महत्या करनेवालों के दुकड़े कर जलते तवे पर फेंके जा रहे हैं।
- (१३) तेरहवें वर्ग में पशुहत्या करनेवालों को विविध जन्तु काट-काट कर चबा रहे हैं। कोई सिर चवा रहा है, कोई छाती खा रहा है, कोई-हाथ काट रहा है और कोई टांग घसीट रहा है। जिन जिन पशुओं की मनुष्य ने हत्या की थी वही उसे खा रहे हैं।
- (१४) चौदहवें में धार्मिक कार्य्य के लिये रुपया इकट्ठा करके खयं खा जाने वाले लोगों को काट काट कर भूना जा रहा है।
- (१४) पन्द्रहवें वर्ग में हलाल करके पशुहत्या करनेवालों को उसी प्रकार धीरे धीरे मारा जा रहा है।

इस प्रकार पाठकों ने देखा कि मन्दिर की दीवारों पर विविध पापों का दण्डविधान अंकित है। बौद्धधर्म में पंद्रह महापाप सममें जाते हैं और यहां उनका दण्डविधान बताया गया है। यह दण्ड-विधान हिन्दुओं के दण्ड-विधान से बहुत मेल खाता है। इस प्रकार ईसा से लगभग दो सौ वर्ष पूर्व कुमार महेन्द्र ने लंका में जिस बौद्ध-धर्म का प्रचार किया था, वह अब तक पीढ़ी-दर-पीढ़ी चला आता है। आज लंका-निवासियों को भारतीय भिद्ध से दीचा लिये हुए दो सहस्र वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है तिस पर भी वे अपने धर्म पर पूर्ववत् स्थिर हैं और उसकी उन्नति में सतत प्रयत्नवान हैं।

## त्तीय-संक्रान्ति खोतन में बौद्धधर्म का प्रचार

#### विजयजय

थी कि यहां एक विहार बनेगा । तदुपरान्त राजा ने श्रपने सलाहकार बुद्धभूति की सलाह से गन्तिसर चैत्य बनवाया।" 9

विजयजय

विजयवीर्घ्य के पश्चात दो राजाओं तक फिर बौद्धधर्म का विशेष विकास नहीं हुआ। ११वां राजा विजयजय था। इसने चीनी राज-कुमारी से विवाह किया था जिसने अपने नाम पर 'लु-शी' विहार बनवाया था। इसी के समय खोतन में पहले पहल रेशम के कीड़े लाये गये थे। ह्वेन्-त्साङ् अपने यात्रावृत्तान्त में विहार का वर्णन करते हुए लिखता है-- "राजधानी से ४ या छः ली दित्तग पूर्व में एक विहार है। इसका नाम लु-शी है। इसे एक प्राचीन राजा की रानी ने बनवाया था। प्राचीन समय में इस देश के निवासियों को शहतूत और रेशम के कीड़ों के विषय में कुछ भी ज्ञान न था। जब इन्हें पता चला कि चीन में शहतूत और रेशम के कीड़े होते हैं तो राजा ने एक दूतमण्डल चीन भेजा परन्तु चीनी सम्राट् ने अपने राज्य में पहरे लगा दिये जिससे दूतमण्डल को न तो इनके विषय में कुछ पता ही लगने पाया और न कोई कीड़ा ही ले जाया जा सका। अब खोतन के राजा ने चीनी सम्राट् की अधीनता स्वीकृत करते हुए प्रस्ताव किया-अच्छा हो यदि आप अपनी लड़की का विवाह मुभसे कर दें। सम्राट् ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तद्नन्तर खोतन के राजा ने सन्देश देकर एक दूतमण्डल चीनी राजकुमारी के पास भेजा। सन्देश में कहा गया था-हमारे देश में न तो रेशम है और न रेशम के कीड़े ही। यदि आप अपने साथ रेशम के कुछ कीड़े ले आयें तो बहुत उत्तम हो और तब आप अपने लिये रेशम के कपड़े भी बनवा सकेंगी। यह सुनकर राज-

१. देखिये, Rockhill's Life of the Budha, Page 231-8

२. लु-शी का अर्थ है Stag pierced

कुमारी ने शहतूत-वृत्त के कुछ बीज तथा थोड़े से रेशम के कीड़े अपने सिर के पहरावे में छिपा िर । चीनी सीमान्त पर रक्तों ने राजकुमारी की अच्छी तरह से तलाशी ली परन्तु सिर छूने का किसी को साहस न हुआ। खोतन पहुंच कर राजकुमारी का बहुत खागत हुआ। जहां इसे ठहराया गया वहां आगे चलकर लु-शी विहार बना। यहीं पर राजकुमारी ने बीज और कीड़े छोड़ दिये। " कुछ समय उपरान्त यह आज्ञा पत्थर पर उत्कीर्ग कराई गई कि कोई भी व्यक्ति रेशम के कीड़ों को न मारे। जब कीड़ा निकल जाये तो रेशम इकट्ठा किया जाये। यदि कोई व्यक्ति इस आज्ञा का उल्लङ्घन करेगा तो वह दैवीय रच्चा से बिद्धात रहेगा। तब से लेकर अब तक इस देश में कीड़े हैं और इन्हें कोई भी व्यक्ति नहीं मारता है। " इस प्रकार हेन-त्साङ् के लेख से भी इस बात की पृष्टि होती है कि विजयजय ने चीनी राजकुमारी से विवाह किया था और इसके द्वारा खोतन में प्रथम बार रेशम के कीड़े लाये गये थे।

विजयधर्म

विजयजय के तीन लड़के थे। बड़ा लड़का भिच्न बन अपना नाम 'धर्मानन्द' रख कर भारत चला आया था। दूसरा लड़का विजयधर्म राज्य का खामी बना। जब धर्मानन्द स्वदेश लौटा उस समय तक विजयधर्म राज्य कर रहा था। खोतन पहुंकर धर्मानन्द ने 'महासं-धिक' सम्प्रदाय का प्रचार किया। इस समय खोतन में महासंधिक सम्प्रदाय के प्रविहार थे। विजयधर्म के बाद उसका छोटा भाई डन्-डरस् राजा बना। इसने भारत से 'मंत्रसिद्धि' नोमक भिच्न को विहार बनवाने के लिये बुलवाया था। मंत्रसिद्धि ने सर्वास्तवादिन सम्प्रदाय का प्रचार किया। 'संगतीर' नामक एक विहार बनवाया। तदनन्तर विजयधर्म का लड़का विजयसिंह राजा

१. देखिये, Budhist Records of the western world, Page 318-19

## विदेशी यात्रियों का आगमन

हुआ। इसके समय गहजग के राजा ने खोतन पर आक्रमण किया परन्तु विजयसिंह ने उसे बुरी तरह परास्त किया श्रीर बौद्धधर्म स्वीकार कर लेने पर छोड़ दिया। विजयसिंह ने काश्घर की राजकुमारी से विवाह किया। इससे बौद्धधर्म के प्रचार में बहुत सहायता मिली।

१४ वें राजा विजयकीर्त्ति के समय विदेशी आक्रमणकारियों ने खोतन पर आक्रमण किया। खोतन जीत लिया और लोगों पर तरह आक्रमणकारी तरह के अत्याचार किये। बहुत से विहार जला दिये और आज्ञा निकाल दी कि कोई नया विहार न बनाया जाये। ये आक्रमणकारी टंगुत्स, जॉन जॉन ऋौर श्वेतहूण लोग थे। किन्तु खोतन फिर से स्वतन्त्र होगया। इससमय खोतन में बौद्धधर्म की दशा कैसी श्री इसका परिचय विदेशी यात्रियों के वर्णनों में मिलता है।

विदेशी यात्रियों का श्रागमन

विदेशी

४०४ ईसवी में चीनी यात्री फहियान कूचा से खोतन पहुंचा। यह खोतन का वर्णन इस प्रकार करता है-"देश बहुत समृद्ध है। लोग खूब सम्पन्न हैं। जनसंख्या बढ़ रही है। यहां के सब निवासी बौद्ध हैं श्रौर मिल कर बुद्ध की पूजा करते हैं। प्रत्येक घर के सामने एक स्तूप है। छोटे से छोटे स्तूप की ऊंचाई पचीस फीट है। संघारामों में यात्रियों का खूब स्वागत किया जाता है। राज्य में बहुत से भिज्ञ निवास करते हैं। इन में अधिकांश महायान सम्प्रदाय के हैं। अकेले गोमति विहार र में ही महायान सम्प्रदाय के तीन सहस्र

२. तारानाथ का इतिहास पृष्ट ६३ के अनुसार गहजग, काश्घर है। स्टाईन ने भी Ancient Khotan नामक पुस्तक के Vol I में खोतन का इतिहास देते हुए लिख। हैं कि ६ठी शताब्दी में खोतन इतना शक्तिशाली था कि काश्घर तक १३ राज्य इसकी आधीनता स्वीकृत करते थे। इस लिये सम्भव है कि गइजग, काश्घर ही हो।

२. यहां पर फाहियान ठहरा था

भिज्ञ निवास करते हैं, तथा घन्टा बजने पर भोजन करने के लिये भोजनालय में प्रविष्ट होते हें और चुपचाप अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। भोजन करते हुए ये परस्पर बात चीत नहीं करते और न बांटने वाले के साथ ही बोलते हैं। प्रत्युत हाथ से ही 'हां' और 'न' का इशारा कर देते हैं। इस देश में चौदह बड़े बड़े संघाराम हैं। वसन्त ऋतु के प्रथम दिवस मूर्तियों को स्नान कराया जाता है और नगरों को खूब सजाया जाता है। फिर चौदह विहारों की मूर्तियां तीस फीट ऊंचे, चार पिहये वाले रथों पर चढ़ा कर नगर-द्वार के बाहिर ले जाई जाती हैं। गोमित विहार की मूर्तियां जुल्लस में सब से आगे रहती हैं क्योंकि राजा इस विहार का बहुत आदर करता है। जब जुल्लस नगर द्वार से सौ कदम दूर रह जाता है राजा अपने सिर से मुकुट उतार लेता है और नंगे पैर चल कर मूर्तियों पर फूल तथा उपहार चढ़ाता है। तदनन्तर महल तथा नगर की अन्य स्त्रियां नगर-द्वार के ऊपर से फूल बखेरती हैं।"

"प्रत्येक रथ दूसरे से भिन्न होता है। प्रत्येक संघाराम का दिन निश्चित है जिस दिन उसकी मूर्तियों का जुलूस निकाला जाता है। वसन्त ऋतु के प्रथम दिन से चौदहवें दिन तक निरन्तर जुलूस निकलते रहते है। जलूस समाप्त होने पर राजा और रानी महल में लौट जाते हैं।"

"राजधानी से सात या आठ ही पश्चिम में एक संघाराम है। इसे नव-विहार कहा जाता है। इसके बनने में अस्सी वर्ष व्यतीत हुए हैं। केवल वेदी बनने में ही तीन राजाओं का शासन समाप्त हो गया है। इसके स्तूप की ऊंचाई २६० फीट है। इस पर बहुत से चित्र उत्कीर्ण हैं। स्तूप के पीछे एक भवन है। यह बहुत ही

१. यह त्यौहार भारतीय रथयात्रा उत्सव से मिलता है।

## ह्वेन्-त्साङ्

सुन्दर है। शहतीर, स्तम्भ, द्वार, खिड़कियां और चौखट सब पर सोना मढ़ा हुआ है।" 9

देश ई० में सुङ्-युन् खोतन पहुंचा। यह लिखता है— "इस देश का राजा सिर पर मुर्गे की आकृति का मुकुट धारण करता है। उत्सवों के समय राजा के पीछे तलवार और धनुष उठाने वालों के आतिरिक्त विविध वाद्य-उपकरणों को बजाने वाले भी चलते हैं। यहां की खियां पुरुषों की भांति घोड़ों पर चढ़ती हैं। मुर्दे जलाये जाते हैं। हिंडुयों पर स्तूप खड़ा किया जाता है। मृतपुरुष के सम्बन्धि शोक मनाने के लिये अपने सिर के बाल कटा देते हैं और मुंह पर घाव कर लेते हैं। जब राजा मरता है तो उसका शव नहीं जलाया जाता उसके शरीर को कफन में लपेट कर गाड़ दिया जाता है। तदनन्तर उस पर चैत्य चिना जाता है, जिससे समय समय पर वहां धार्मिक कृत्य किये जा सकें।" व

६४४ई० में हेन्-त्साङ् चीन छौटते हुए मार्ग में खोतन ठहरा था। यहां उसने मास बिताये थे। इस लम्बे अरसे में चीनी यात्ती ने खोतन के रीति रवाजों और प्रथाओं का अच्छा अध्ययन किया था। हेन्-त्साङ्खोतन का वर्णन करते हुए लिखता हैं "यहां का जलवायु अनुकूल है। परन्तु कभी कभी आंधियां चलती हैं, जो अपने साथ धूल के बादल ले आती हैं। लोग बहुत सभ्य और न्यायप्रिय हैं। अतिथियों का खूब सत्कार करते हैं। अध्ययन और कलाओं में इनकी बहुत कि है। ये लोग अपने भाग्य से सन्तुष्ट रहते हैं।"

ह्वेन्-साङ्

१. देखिये, Budhist Records of the western world, Travels of Fa-hian, Page XXV to XXVII

२. देखिये, Budhist Records of the western world, Travels of Sung-yun, Page L XXXVII to L XXVIII

"यह देश गाने के लिये बहुत प्रसिद्ध है। यहां के निवासी नाच-गान में बहुत प्रबीगा हैं। अधिकांशतः श्वेत रेशम धारण किया जाता है। इनकी वाक्य रचना भारतीयों से बहुत मिलती है, यद्यपि वर्णमाला कुछ भिन्न है। पर भेद बहुत हलका है। बौद्धधर्म का बहुत आदर है। यहां पर लगभग १०० संघाराम हैं। इन में कुल मिला कर पांच हजार भिद्ध निवास करते हैं जिन में से अधि-कांश महायान धर्म को मानने वाले हैं।"

"युद्ध में राजा बहुत दिलचस्पी लेता है। बुद्ध में इसकी अगाध श्रद्धा है। यह अपने को वैरोचन का वंशज बताता है।" खोतन राज्य की उत्पत्ति का वही वर्णन किया गया है जो पहले उद्धृत किया जा चुका है। तत्पश्चात् खोतन के तत्कालीन विहारों और मन्दिरों का वर्णन है। उनका संचिप्त वर्णन वहां दिया जाता है जिससे यह ज्ञात हो सके कि होन्—त्साङ् के समय वहां बौद्धधर्म का कितना अधिक उत्कर्ष था।

"राजधानी से बीस ली द्तिण-पश्चिम में गोश्ट्रङ्ग पर्वत की दो चोटियां हैं। दोनों के साथ लम्बी लम्बी पर्वतमालायें हैं। इस पर्वत पर एक मूर्ति है जिससे समय समय पर प्रकाश-किरणें विक्षित होती हैं। यहीं पर तथागत ने देवों के मङ्गल के लिये श्रेष्ठधर्म का उपदेश दिया था और खोतन राज्य की स्थापना के सम्बन्ध में भिव-ष्यद्वाणी की थी।"

"राजधानी से दस ली दित्तण-पश्चिम में 'दीर्घ-भवन' नामका विहार है। इस में बुद्ध की एक खड़ी हुई मूर्ति है। यह मूर्ति

१. देखिये, Bndhist Records of the western world, Vol 11 Page 309

### ह्वेन्-त्साङ्

कूचा के यहां लाई गई थी।"

"राजधानी से सौ ली पश्चिम में 'भगई' नामक नगर है। यहां पर बुद्ध की सात फीट ऊंची बैठी हुई मूर्ति है। मूर्ति बहुत सुन्दर है। देखते ही दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। इसके सिर में बहुमूल्य हीरे जड़े हुए हैं। जिनसे चारों श्रोर बड़ा उज्वल प्रकाश फैलता है।"

"राजधानी से पांच या छः छी पश्चिम में 'समज्ञा'(सो-मो-जोह) नामक विहार है। विहार के मध्य में सौ फीट ऊंचा एक स्तूप है।"

"राजधानी के दिच्चिग्पपूर्व में लु-शी विहार है। इसे चीन की उस राजकुमारी ने बनवाया था जो अपने साथ चीन से रेशम के कीड़े लाई थी।"

"राजधानी से तीन सौ तीस छी पूर्व की त्रोर जाने पर एक नगर त्राता है जिसे 'पीमो' कहा जाता है। यहां बुद्ध की चन्दन निर्मित एक खड़ी हुई मूर्ति है। इसकी ऊंचाई २० फीट है। इसके चारों त्रोर से हर समय प्रकाश किरणें निकलती रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिनकों कोई रोग होता है वे इस पर स्वर्णपत्र चढ़ाते हैं त्रीर नीरोग हो जाते हैं। जो लोग सची भावना से त्रीर सची श्रद्धा से प्रार्थनायें करते हैं उनकी सब इच्छायें पूर्ण हो जाती हैं। लोगों का कहना है कि:—जब भगवान बुद्ध जीवित थे। तब कौशाम्बी के राजा उदयन ने इसे बनवाया था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात् मूर्ति आकाश मार्ग से 'हो—छो—छोकिआ' पहुंची। यहां के लोग बहुत समृद्ध त्रीर नास्तिक थे। मूर्ति ने त्रानेक चमत्कार दिखाये परन्तु किसी ने भी उसका आदर नहीं किया।"

थ. यह ईसवी सन् से पूर्वीय तुर्किस्तान में एक शक्तिशाली राज्य था। 'ह्वॉन'
 वंशीय विवरणों में इस राज्य का वर्णन है।

"इसी नगर में एक अर्हत रहता था। इसने मुककर मूर्ति को प्रणाम किया। अर्हत की विचित्र आकृति छौर पहरावे को देखकर नगरिनवासी भयभीत हो गये। उन्होंने राजा को अर्हत के आगमन का समाचार सुनाया। राजा ने आज्ञा दी कि इसे रेत छौर मिट्टी में दबा दिया जाये। जब उसे रेत में दबाया जा रहा था तो एक मनुष्य का हृदय पसीज गया। उससे यह हृश्य देखा न गया। उसके हृद्य में इस मूर्ति के प्रति बड़ी प्रतिष्ठा थी छौर वह सदा इसकी पूजा करता था। मरते समय अर्हत ने उससे कहा—आज से सात दिन तक रेत छौर मिट्टी की वर्षा होगी जिससे सारा नगर दब जायेगा छौर कोई जीता न बचेगा। तुम्हें इससे बचने का उपाय करना चाहिये। यह कहकर छुईत ने प्राणत्याग दिये।"

''उस व्यक्ति ने नगर में जाकर अपने संबिन्धयों को यह समा-चार सुनाया पर उन्होंने उसकी बात पर ध्यान न देकर उसकी हंसी उड़ाई। अगले ही दिन अचानक भयंकर आन्धी आई। इससे पूर्व गन्दी मिट्टी की वर्षा हुई और साथ ही बहुत से बहुमूल्य पदार्थ भी गिरे। तब लोगों ने उस समाचारदाता का ध्यान किया। किन्तु वह आदमी तो सुरंग खोदकर उसमें छिप गया था क्योंकि उसे भावी विपत्ति का ज्ञान था। सातवें दिन रात्ति के समय सारा नगर रेत तथा मिट्टी से भर गया। अब वह सुंग से निकल कर पूर्व में गया और 'पीमो' में बस गया। उस के पहुंचते ही वह मूर्ति भी वहां प्रकट हुई। उस व्यक्ति ने वहां मूर्त्ति की पूजा की। व्यक्ति को आगे जाने का साहस न हुआ।

"इस समय हो-लो-लोकिया नगर रेत का पर्वत बना हुआ है। समीपस्थ देशों के राजाओं और दूरस्थ मनुष्यों ने कई बार इस पर्वत को खोदने का प्रयत्न किया है किन्तु ज्यों ही वे इस स्थान पर पहुंचे

## खोतन के भिचुत्रों का देशसाग

भयंकर आन्धी चलने लगी और आकाश में काली-काली घटायें घिर आई। इसलिये वे अपने प्रयत्न में सफल न हुए।" 9

हेन्-त्साङ् के याता वृत्तान्त के अनुसार इस समय खोतन का राजा बौद्ध था और अपने को वैरोचन का वंशज बतलाता था। परन्तु यह राजा कौन था ? इसका कुछ पता नहीं चलता। चीन के थाङ् कालीन विवरणों से ज्ञात होता है कि ६३४ ई० में खोतन के राजा वी-शी-वू-मी ने चीनी दरबार में उपहार मेजे थे। ६३६ ई० में इसने अपना पुत्त चीन भेजा जो कि राजकीय सेना का अध्यक्त नियुक्त किया गया था। इसने ६४६ ई० तक शासन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि ह्वेन्-त्साङ् के समय यही राजा राज्य कर रहा था।

तिब्बती विवर्णों के अनुसार—"बुद्ध शाक्य मुनि के निर्वाण प्राप्त करने के पंद्रह सौ वर्ष (१००७ ई० में) पश्चात् ली-युल का राजा बौद्ध नहीं था। उसने जनता पर भयंकर अत्याचार किये जिन से भयभीत होकर लोगों ने विरव्ध में विश्वास छोड़ दिया। भिच्च श्रों को दान देना बन्द कर दिया। परिणामतः भिच्च लोग बागों और खेतों में काम करने लगे।"

खोतन के भिच्चश्रों का देशत्याग

"प्रत्येक आगामी वर्ष पहले खराब आने लगा बीमारियां उठ खड़ी हुई। अकाल वायुएं और वर्षायें बरसने लगीं। असमय में ही धुन्ध, कीड़े और पत्ती पैदा हो गये जिनसे फसलें नष्ट हो गई। बौद्धधर्म के विद्वेषी मंत्रियों ने पहले राजाओं द्वारा बनाये हुए भिच्च आश्रमों पर कब्जा कर लिया। एसी दशा में भिच्च लोग 'सर-मा' विहार में इकट्टे हुए। बहुत विवेचना के उपरान्त वसन्त ऋतु के

<sup>9.</sup> देखिये, Budhist records of the western world, Vol II Page 322-24

श्रन्तिम मास के पन्द्रवें दिवस की सायंकाल को उन्होंने खोतन छोड़ने का निश्चय कर लिया।"

"वर्षा ऋतु व्यतीत होने पर उन्होंने तिब्बत की त्रोर प्रस्थान किया। चार-पांच दिन बाद वे तिब्बत के 'सल-बी' नगर में पहुंचे। वहां के निवासियों ने राजा को कहला भेजा कि खोतन से भिचुत्रों का बड़ा सा जत्था आया है त्राप आज्ञा दीजिये कि उनके लिये क्या किया जाये ?"

"इस समय तिब्बत में उस राजा का सातवां उत्तराधिकारी शासन कर रहा था जिसके समय तिब्बत में पहले पहल बौद्धधर्म का प्रचार हुआ था। इसने चीनी राजकुमारी कङ्-शो से विवाह किया था। राजा और रानी दोनों ही कट्टर बौद्ध थे।"

"रानी ने समाचार पाते ही राजा से प्रार्थना की कि वह भिनुत्रों को राजधानी में निमन्त्रित करे। राजा ने इसे स्वीकार कर लिया और भिनुत्रों के आगमन पर उनके निवासार्थ सात विहार बनवाये।"

"इसी समय रानी को छोटी माता निकल आई और उस से उस की मृत्यु होगई। धीरे धीरे इस रोग ने महामारी का रूप धारण कर छिया और मंत्री, उसके लड़के तथा बहुत से लोगों में यह रोग फैल गया। अब एक सलाहकार ने राजा से कहा—इन भिज्ञओं के आगमन से पूर्व हमारा देश बहुत सम्पन्न और समृद्ध था। परन्तु इनके आ जाने से विविध कष्ट हम पर आ पड़े हैं। कड़—शो मर गई है, मंत्री और उसके लड़के की अवस्था चिन्तनीय है। इस लिये छपा कर इन भिज्जओं को निकाल कर बाहिर कीजिये। इस पर राजा ने यह आज्ञा दी कि मेरे राज्य में एक भी भिन्नु न रहे।"

## मङ्गोलों का प्रभुत्त्व

"तिब्बत से निकाले जाने पर सब के सब भिन्नु पश्चिम में गान्धार की तरफ चल पड़े। इसी समय भारतीय भिन्नु भी मुसल-मानों के अत्याचारों से पीड़ित होकर गान्धार की ओर भाग रहे थे। गान्धार पहुंच कर दो वर्ष तक ये शान्ति पूर्वक रहे परन्तु तीसरे वर्ष गान्धार के बौद्धराज की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के पश्चात् कान्धार इसके दो लड़कों में बंट गया। इनमें से एक बौद्ध था और दूसरा जैनी। इन दोनों में परस्पर संघर्ष हुआ। हजारों अमणों ने जैनी राजा पर आक्रमण किया। परिणामतः जैनी राजकुमार मारा गया। और बौद्ध राजकुमार सिंहासनारूढ़ हुआ। पांच मास उपरान्त अमणों ने इसे भी कत्ल कर दिया और एक भिच्नुको राजा वनाया। इसने दो वर्ष तक शासन किया।" 9

तुर्की का इतिहास पढ़ने से पता चलता है कि १००० ई० में
तुर्क आकान्ता यूसुफ काद्रखाँ ने खोतन पर आक्रमण किया। खोतन
जीत लिया गया। तिब्बती विवरणों में जिनके आक्रमणों का
उल्लेख है वे यही तुर्क लोग हैं। इन्हीं के द्वारा सताये हुए भिच्च
खोतन छोड़ कर तिब्बत भाग गये। वहां से भी निकाले जाने पर
गान्धार गये। इन तुर्की का धर्म इस्लाम था। इनके द्वारा खोतन में
वौद्धधर्म के स्थान पर इस्लाम का प्रचार हुआ। १००० ई० से
११२४ई० तक तुर्क लोग शासन करते रहे। ११२४ई० से १२१५ई०तक
का इतिहास अज्ञात है।

१२१८ ई० में खोतन चंगेजखां के मङ्गोल साम्राज्य का हिस्सा वन गया। १२ वीं सदी में मङ्गोल सरदार चंगेजखां के नेतृत्व में एशिया में मङ्गोल नाम से एक नई शक्ति उठ खड़ी हुई थी। इसने योरुप और एशिया के बहुत से भाग को अपने आधीन कर लिया

मङ्गोली का प्रभुत्त्व

१ देखिये, Rockhill's. Life of the Budha, Page 240-45

था। मङ्गोलिया से लेकर आस्ट्रिया तक एक विशाल मङ्गोल साम्राज्य स्थापित हो चुका था। १२१८ ई० में खोतन भी मङ्गोल साम्राज्य में मिला लिया गया। चंगेजखाँ के कुछ समय पश्चात् कुवलेई खां उत्तराधिकारी हुआ। इसके समय १२७१ में मारकोपोलो वीन जाता हुआ मार्ग में खोतन ठहरा। यह लिखता है—"यहां के सव निवासी महम्मद के अनुयायी हैं और कुवलेई खां को अपना राजा मानते हैं।" इसके उपरान्त कई सौ वर्षों तक यह इस्लामी क्रियाशीलता का प्रधान केन्द्रस्थान बना रहा। १८०४ ई० में इसने काश्घर के 'याकूब वेग' तथा चीनी प्रभुत्व के विरुद्ध 'डंगन-क्रान्ति' में बहुत भाग लिया।

१८७८ ई० में चीन की कृषक सेना ने खोतन पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित कर लिया और अब यह चीन के सिन्क्याङ् प्रान्त का भाग बन गया है। खोतन नगर इसका मुख्य केन्द्र है। यहां का शासन उस काल का प्रतिबिम्ब है जब कि सिंचाई ही आर्थिक संगठन का आधार होती है।

## खोतन में प्राप्त बौद्ध अवशेष आज से आधी शताब्दी पूर्व किसी को खप्न में भी यह

१. यह इटली में 'वेनिस' का रहने वाला था। १२९८ में जब वेनिस और जिनेवा में लड़ाई हुई तो जो कैदी पकड़े गये थे उन में से एक मारको—पोलो भी था। इस घटना से पूर्व यह विविध देशों की याता कर चुका था। कैद में रहते हुए यह 'रिस्टिशिलआनो, को अपनी यात्राओं का वृत्तान्त सुनाया करता था। पीछे से इसी व्यक्ति ने 'मारको पोलो का यात्रा वृत्तान्त' नामक अन्थ लिखा। १४ वीं और १५ वीं शताब्दी में इस अन्थ का बहुत आदर था।

२ देखिये, Stien's, Ancient Khotan, Vol II. Mercoo Polo.

## खोतन में प्राप्त बौद्ध अवशेष

विचार न आया होगा कि तुर्किस्तान की वह भूमि जिस में चारों श्रीर रेत ही रेत पड़ी दिखाई देती है उस में से एकाएक वड़े वड़े विहारों, स्तूपों और मन्दिरों के अवशेष प्राप्त होंगे। सहस्रों हस्त लिखित पुस्तकें, चिल्न तथा लिखी हुई तिस्तियां मिलेंगी और प्राचीन नगर, किले और गुहायें उपलब्ध होंगी, जो इस बात को प्रमाणित करेंगी कि किसी अतीतकाल में खोतन बौद्ध संस्कृति का महान् केन्द्र था।

पिछले कुछ वर्षों से विदेशी यात्रियों द्वारा खोतन में जो अन्वेषणायें हुई हैं उन से हम इसी परिगाम पर पहुंचे हैं कि आज से कई सौ वर्ष पूर्व खोतन में बौद्धधर्म बहुत उन्नति पर था। वहां सैंकड़ों विहार थे, जिनमें हजारों भिन्न निवास करते थे। इन भिन्नुत्रों में से कई एक बौद्धधर्म के धुरन्धर विद्वान् थे । 'बुद्धसेन' ऐसे ही पिएडतों में से था। अपने समय में इसकी कोटी का दूसरा विद्वान न था। शिचा के अतिरिक्त व्यपारिक दृष्टि से भी खोतन का बहुत महत्त्व था। काश्चर से चीन जाने वाले तथा चीन से भारत आने वाले काफिले, व्यापारी और यात्री खोतन होकर ही आया-जाया करते थे। फाहियान, सुङ्युन, ह्रेन-त्साङ् श्रौर मारकेपोलो ने इसी मार्ग का अनुसर्ण किया था। परन्तु शोक! किसी दैवीय विपत्ति के कारण शिचा और सभ्यता का वह महान् केन्द्र निर्जन हो गया । आकाश को चूमने वाले विहार, तारों से वातें करने वाले सूप, बुद्धकी प्रतिमात्रों से विभूषित मन्दिर तथा सहस्रों हस्तालिखित प्रन्थों से युक्त पुस्तकालय सब एक साथ रेतीले टीलों के गर्भ में समा गये। इस सर्वतोमुख विनाश के परिगाम-स्वरूप त्राज से पचास वर्ष पूर्व खोतन की अत्युन्नत सभ्यता की कोई कल्पना भी न कर सकता था।

वर्त्तमान समय में खोतन में जो गवेषणायें हुई हैं उनसे खोतन की प्राचीन संस्कृति पर बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता है। इस दिशा में सबसे सफल प्रयत्न ऋर्ल स्टाईन ने किया है। इस ऋष्याय के ऋगले इतिहास का ऋषार स्टाईन द्वारा की हुई खोजों को ही बनाया गया है। अब खोतन की खुदाई में प्राप्त हुए बौद्ध अवशेषों का संचित्त वर्णन किया जाता है—:

प्राचीन खोतन नगर युरङ्काश नदी के पश्चिमीय किनारे पर योतकन नामक नगर विद्यमान है। यहां पर प्राचीन समय के भग्नावशेष प्रभूत मात्ना में उपलब्ध हुए हैं। गम्भीर अन्वेषण से ज्ञात हुआ है कि इसी स्थान पर खोतन देश की प्राचीन राजधानी खोतन नगर विद्यमान था। यहां से मध्यकालीन भारतीय राजाओं के आठ सिक उपलब्ध हुए हैं। इनमें से छः काश्मीर के राजाओं के हैं और शेष दो सिक कावुल के हिन्दु राजा "सामन्तदेव" के हैं। यहां से मिट्टी का बना हुआ एक छोटा सा बर्त्तन मिला है। इसके सिरे पर एक बन्दर बैठा हुआ है जो सितार बजा रहा है। एक अन्य बर्तन के दोनों और दो खियों की मूर्तियां बनी हुई हैं। ये गन्धर्वियों की मूर्तियां हैं। मिट्टी के बने हुए वैश्रवण के सिर मिले हैं। घन्टे की आकृति की एक मोहर भी प्राप्त हुई है। एक अन्य मोहर पर गौ का चित्र बना हुआ है। पीतल की बनी एक बुद्ध मूर्ति भी मिली है। इसका दायां हाथ

१ इस विषय पर स्टाईन के निम्न यन्थ हैं---

Ancient Khotan I & II Vol.
Serindia I, II, III & IV Vol.
Innermost Asia I, II, III & IV Vol.

२. देखिये, Collection of Antiquities from Central Asia By A. F. Rudoll Hoernle, Page 28

# बृहत्तर भारत से सम्बद्ध समसामायिक घटनात्रों की सारिगी

## सारिणी सं० ३

(६ ठी शताब्दी से १० वीं शताब्दी तक)

| काल                                    | भारत | লঙ্কা                                                                                                                                                                  | खोतन                                                  |                                                                                                                                                                                                      | चीन                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कोरिया                                                                                                                                                                                                                               | जापान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | तिब्बत                                                                                                                                                                                                                                                                    | ग्ररब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |      | सिंहली राजाओं में<br>पारस्परिक विद्वेष                                                                                                                                 | ११६ ई० में<br>सुङ्-युन् खोतन<br>पहुँचा।               | थी। इस समय ३ स<br>में निवास कर रहे दें<br>११ मई० में सु<br>उत्तरीय चीन से भा<br>द्विशीय चीन<br>होकर लेड् वंश शास<br>बौद्ध थे। ११ मई०<br>चीनी श्रावृत्ति तैयार<br>१२० में बोधि                        | न्-युन् ने बौद्ध प्रन्थ लाने के लिये<br>रत की श्रोर प्रस्थान किया।<br>में सुङ्वंश का शासन समाप्त<br>न करने लगा। इस वंश के राजा<br>वू-ति के समय त्रिपिटक की प्रथम<br>की गई।<br>धर्म क्वान्तुन् पहुँचा।<br>नगुप्त चीन पहुँचा। वह राजगुरु                                                | रशर ई० में कोरिया के राजा सिमाही ने कुछ धर्म प्रचारक मूर्त्तियों श्रीर बौद्ध प्रन्थों के साथ जापानी सम्राट् कि माई की सेवा में भेजे।  ७ वीं, म वीं श्रीर हवीं शताब्दी में कोरिया ज्यापार का महान् केन्द्र था। भारत तिब्बत श्रीर ईरान | कोरिया हो कर जापान गया। इसने जापान में<br>बौद्धधर्म प्रविष्ट करानेका सर्वप्रथम प्रयास किया।<br>पर सफलता न मिल सकी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६४१ ई० में विब्बती सम्राद् स्रोङ्-चन-गंपो ने चीनी राजकुमारी से विवाह किया। कुछ समय बाद नैपाली राजकुमारी म्टकुटी देवी से। ये दोनों बौद्ध थीं। इनके प्रभाव से राजा बौद्ध बना। १६ श्रादमियों का एक द्तमगडल थोनमी संमोट के नेतृत्व में भारतश्राया।                            | इजरत इवाहीम के दो पीड़ी बाद से पोर्चुगीज़ों<br>के आगमन तक अरबों का भारत से व्यापारिक<br>संबन्ध था।<br>६४१ ई० में अरबों ने बलख पर आक्रमण<br>किया। बौकाहार नामका मंदिर नष्ट किया। वहां<br>के कुछ पुजारी (बरमक) मुसलमान बन गये।                                                                                                                                          |
|                                        |      | उत्पन्न हुन्ना। निर्वेल<br>पच द्वारा तामिल<br>राजाओं को निमंत्रण<br>त्रीर उनके द्वारा<br>लङ्का में शैवधर्म का<br>प्रचार: पवित्र दंत-<br>धातु भी तामिल<br>राजाओं के हाथ | ६४४ ई० में<br>ह्रेन-साङ् चीन लौ-<br>टता हुआ मार्ग में | बनाया गया और इसने<br>६२० से थाड़ वं<br>बोद्ध, ताङ्गग्रीर कन्मय्<br>६२६ में ह्वेनत्सांग<br>६४१ में हर्षवर्धन<br>साहित्यिक उन्ति के<br>सुवर्णकाल था।<br>श्राठवीं श्राताब्दी<br>बोद्धों पर ग्रत्याचार क | विश्वातिष प्रन्यों कात्र नुवाद किया।<br>श शासन करने लगा।<br>शूशस् धर्मियों में भगड़े होने लगे।<br>ग भारत यात्रा के लिये निकला।<br>त ने एक दूतमण्डल चीन भेजा।<br>तो हिन्द से थाङ्वश का काल<br>के आरंभमें कन्स्यूशस लोगों ने<br>तने आरंभ किये। पर शोध ही<br>भ में हिन्दू तिथिकम चीन में |                                                                                                                                                                                                                                      | भेजा गया। चीनी भिन्न तथा भिन्नुकियां बुताई गई'।  ७१० में नारा को जापान की राजधानी बनाया गया।  ७३६ में बुद्धसेन हिन्द चीन तथा चीन होता हुश्रा जापान पहुँचा।  ७६० में साईचो का जन्म हुश्रा।  ७७४ में कोकेई जन्मा। ये दोनों महात्मा चीन गये। वहां से लौटने पर साईचो ने                                                                                                                                                                                                                                                                   | दशा सुधारने के लिये<br>भारत से पिरडत बुलाये<br>गये। श्राचार्य शान्तरचित<br>तिब्बत गये।                                                                                                                                                                                    | कालान्तर में ये खलीफाओं के प्रधानमन्त्री बने। इनके समय ज्योतिष्, चिकित्साशास्त्र साहित्य तथा नीति प्रन्थों का अरबी में अनुवाद हुआ। ७७१ ई० में एक भारतीय पण्डित म स्र के दरबार में 'बृहस्पतिसिद्धान्त ' आदि प्रन्थों के साथ गया। हारू रशीद की चिकित्सा के लिये भारतीय वैद्य बुलाये गये। गणित विद्या, चरक, सुश्रुत, पञ्चतंत्र हथा नीति प्रन्थों का अरबी में अनुवाद हुआ। |
| 10000000000000000000000000000000000000 |      |                                                                                                                                                                        | खोतन ठहरा ।                                           | श्रमोघवज्र चीन पहुंच<br>किया।<br>नौवीं शताब्दी में<br>इनमें से तीन तुकी वे<br>तक इनमें अस्पर संघ<br>६६० में 'सुङ्' ह<br>में सफल हुवा। इस<br>समय चीनी प्रन्थों की                                     | हंश चीन पर एकाधिकार जमाने<br>वंश के राजा भी बौद्ध थे। इस<br>खोज में भारत अमण कर रहे<br>भारतीय परिडत ग्रन्थ लेकर                                                                                                                                                                       | रीय चीन का संगठन करते<br>करते हुए सिल्ला वंश को<br>नष्टकर स्वयं शासन करना<br>शुरू किया। इससमय यह<br>राजनियम बनाया गया<br>कि प्रत्येक परिवार में से<br>एक व्यक्ति श्रवश्य ही<br>भिन्नु बने।                                           | 'तैन्दाई' श्रीर कोकेई ने शिंगान धर्म का प्रचार<br>किया। धार्मिक दृष्टि से यह काल बहुत उत्तम<br>था। मन्दिरों में भक्तों की खूब मीड़ रहती थी।<br>पर धार्मिक संगठन हीला पड़ रहा था। विहारों<br>में सम्पत्ति इकट्ठी हो रही थी श्रीर भिचु राज-<br>नीति की श्रोर मुक रहे थे।<br>६ वीं, १० वीं शताब्दी में जापान का शासन-<br>सूत्र पुजीवारा वंश के हाथ में रहा। इन्होंने<br>भिचुश्रों को हाथ की कठपुतली बनाकर राजाश्रों<br>को काबू किया तथा तैन्दाई श्रीर शिंगान<br>संप्रदायों के भगड़ों को भी बढ़ाया।<br>on. Digitized by S3 Foundation USA | सम्-ये विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पद्म- संभव तिब्बत बुलाये गये इन्होंने तंत्रशास्त्र का प्रचार किया। कमलशील तिब्बत गये इन्होंने श्रन्य भारतीय- परिडतों से मिलकर त्रिपिटक का तिब्बती भाषा में श्रनुवाद किया। हवीं श्रीर १०वीं शता- बदी में भिनुश्रों पर श्रत्याचार हुए। | बैरूनी ने भारतयात्रा की । यह ४० वर्ष तक<br>भारत में रहा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## बृहत्तर भारत से सम्बद्ध समसामायिक घटनात्रों की सारिगी।

## सारिणी सं० २

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | ( ईसा की प्रथम शताब्दी से ४ वीं शताब्द                                                                                                                                                                                                                       | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| काल | बङ्का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | खोतन                                 | चीन                                                                                                                                                                                                                                                          | कोरिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | जापान | तिब्बत | श्रस्व |
|     | कई राजाओं के शासन कर जुकने के बाद किल से एक राजकुमार बुद्ध की दन्तधात लेकर लड़ा के राजा श्री मेघवर्ण की राजसभा में उपस्थित हुआ।  गया से बुद्ध घोष नामक एक विद्वान् जो वेद तथा बौद्ध साहित्य का महान् पिख्त था, महानाम के समय लड़ा पहुँचा। यह श्रद्ध कथाओं का पाली में श्रमुवाद कर तथा कुछ मौलिक ग्रन्थ लिखकर भारत लीट श्राया ४७६ ई० में धातुसेन के समय विद्या पर विचार करने के लिये एक समा बुलाई गई | करती हैं।<br>४०० ई० में फाहियान कूचा | जा चु हे थे। जनता में बौद्ध धर्म के प्रति पर्याप्त<br>श्रद्धा उत्पन्न होगई थी। लोयङ् श्रीर नानिक्ड् में<br>श्रमुवाद कार्य जारी था। हान वंश की शक्ति ढीली<br>पड़ने से चीन, वी,यू, श्रू इन तीन भागों में बंट गया।<br>२६१ ई० में चिन वंश का राज्य प्रारम्भ हुआ। | ३६६ ई० में 'सुन्-दो' कुछ मूर्तियो<br>श्रीर सूत्र प्रन्थों के साथ कोरिया के<br>द्वार पर प्रकट हुत्रा । बहुत तीव्रता से<br>बौद्ध धर्म का प्रचार प्रारंभ हुत्रा ।<br>३८४ ई० में कोरिया के दक्तिण<br>पश्चिमीय हिस्से के राजा ने चीन से<br>बौद्ध प्रचारक बुलाये ।<br>४२४ ई० में कोरिया के दक्तिण-<br>पश्चिमीय हिस्से ने भी त्रिस्त की शरण<br>प्रहचमीय हिस्से ने भी त्रिस्त की शरण<br>प्रहण्म की । |       |        |        |

# वृहत्तर भारत से सम्बद्ध समसामियक घटनात्रों की सारिगी।

सारिणी सं० १ (ईसा से छः शताब्दी पूर्व से ईसा तकः)

|     | (\$41.4.8.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4 |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                   |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| काल | भारत                                        | লঙ্গা                                                                                                                                                                                                    | खोतन                                                                                                                                                                 | चीन                                                                                | कोरिया                                                            | जापान                                                       | तिब्बत | ्र श्ररव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                             |                                                                                                                                                                                                          | किन्हीं हैवीय कारणों से जल-<br>विभ्नव त्राया जिससे सारा का सारा                                                                                                      | लुत्जे ४३१ ई० पू०                                                                  |                                                                   |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                             | २४३ ई० पू० में रुङ्का में सर्व-<br>प्रथम बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। इस                                                                                                                                    | देश भील रूप में परियात हो गया।<br>कालान्तर में भील सूख गई ग्रीर<br>देश शून्य पड़ा रहा।                                                                               | कन्पयुशस ४२६ ई० पू०                                                                |                                                                   |                                                             |        | The second secon |
|     |                                             | समय रुक्षा का राजा देवाना किययतिष्य<br>था। इसने अशोक की सेवा में एक दूत<br>मगडल भेजा था। सम्राट् अशोक की                                                                                                 | सम्राट् ग्रशोक के पुत्र 'कुस्तन'<br>ग्रौर मन्त्री 'यश' दोनों ने मिलकर<br>ग्रून्य देश को श्रावासित किया।                                                              | चिन वंश २११ ई० पू०                                                                 |                                                                   |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                             | प्रेरणा पर कुमार महेन्द्र बौद्धधर्म के प्रचारार्थ लङ्का गया। २४१ ई० पू० न                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      | शिह्वाङ्-ति २०६ ई० पू०                                                             |                                                                   |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                             | कुमारी सङ्घिमत्रा बोधिद्रुम की शाखा<br>लेकर लङ्का पहुँची। १७० ई० पू० में<br>न्यायप्रिय तथा सहिष्णु तामिल राजाओं                                                                                          |                                                                                                                                                                      | चीन की बड़ी दीवार बन कर<br>समाप्त हुई २०४ ई० पू०                                   |                                                                   | इस समय जापान में<br>यामाता का छोटा सा<br>राज्य विद्यमान था। |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                             | ने लक्का पर श्राक्रमण किया।  दुष्टमणी के नेह्न्व में सिंहली राजा फिर से शासन वरने लगे। इस समय बौद्धभम की बहुत उन्नति हुई। विहार श्रीर स्तूप प्रचुर मान्ना में बनाये गये। उत्सवों में भाग लेने केलिए काश- |                                                                                                                                                                      | होंन वंश का शासन २०२ई०-<br>प्र से प्रारंभ हुआ।<br>१४० ई० प्र में वू-ति चीन         |                                                                   | THE TARRET ST.                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                             | मीर श्रौ (सध से भी भिन्न लङ्का पहुँचे।                                                                                                                                                                   | १३ ई० पू० में श्रहंत वैरोचन द्वारा बौद्धधर्म का सर्वप्रथम खोतन में प्रवेश हुआ। इस समय खोतन का राजा विजयसम्भव था। वैरोचन ने 'ली' लिपि श्रीर 'ली' भाषा का प्रचार किया। | का सम्राट् हुग्रा।  १०८ ई० पृ० में उत्तरीय कोरिया जीता गया।  ८६ ई० पृ० में वृति की | १०८ ई० पू० में कोरि-<br>या का उत्तरीय हिस्सा<br>वृति ने जीत लिया। |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      | इंद्र्यु हुई ।<br>ri University Haridwar Collection. Digitized by                  |                                                                   |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## बृहत्तर भारत से सम्बद्ध समसामायिक घटनात्रों की सारिगी

## सारिणी सं० ४

(११ वीं शताब्दी से १४ वीं शताब्दी तक)

|     |      | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | (1941)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| काल | भारत | तङ्का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | खोतन                                                                                                                                | चीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कोरिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जापान                                                                                         | विव्यत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>अ</b> (व |
|     |      | १०३५ में विजयबाहु ने जिल्ला में व्यवस्था स्थापित की। इसी समय बौद्ध वर्म में त्राई विकृति को दूर करने के लिए वर्मा से मिन्नु बुलाये गये। १२ वीं शताब्दी में पराक्रमबाहु ने लिल्ला की समृद्धि के लिए सरोवर तथा नहरें बनवाई। विवादों को दूर करने के लिये सभा बुलाई। धर्म श्रीर राज्य दोनों को व्यवस्थित किया। १२४० में पराक्रमबाहु द्वितीय ने तामिल राजाश्रों से दन्तधातु छीन लिया। | १००० ई० में तुर्क ग्रा-<br>क्रान्ता युस्फकादरखां ने<br>खोतन पर ग्राक्रमण कर<br>उसे जीत जिया। इसके<br>ग्रत्याचारों से तंग ग्राकर भि- | १०१३ में अन्तिम भारतीय पण्डित ज्ञानश्री चीन पहुंचा। एक सहस्र वर्षों तक भारतीय पण्डित बौद्धधमं, संस्कृत साहित्य तथा भारतीय कला को चीन ले जाते रहे।  बारहवीं शताब्दी में तातारों का प्रभुत्त रहा।  मङ्गोळीं ने चीन भी जीत लिया। इन्होंने बौद्ध-धर्म को बहुत प्रोत्साहन दिया। कुबलोई खां ने पुस्तक छुपवाने, विहार बनवाने तथा त्यौहार मनाने में बहुत रुपया व्यय किया। अनुवादकों का चाह से भारत की स्रोर देखा तो एक भी अनुवादक न मिला।  १३६८ में भिङ् लोगों ने मङ्गोलों को चीन से निकाल बाहर किया। यह भी बौद्धधर्म के बहुत सहायक थे। त्रिपटक का नया संग्रह किया गया ले | समय चीन में सुङ् वंश शासन कर रहा था। ये लोग कन्प्यूशस धर्म को मानते थे। चीन घोर कोरिया का परस्पर संघर्ष हुन्ना न्नौर कोरिया का परस्पर संघर्ष हुन्ना न्नौर कोरिया का पतन हो गया।  वारहवीं शताब्दी में मझं लों ने कोरिया जीत लिया। कोरियन राज-कुमारों को मझोल राजकुमारियों से विवाह करने को बाबित किया। वोरिया को केन्द्र बनाकर जापान पर न्नाक्रमण किया गया।  १३६२ में 'पि' वंश ने कोर्यु वंश को हराकर स्वयं न्नासन ग्रहण किया। यह भिन्नुन्नों की बढ़ती हुई शक्ति के निरुद्ध एक कान्ति थी।  ११ वीं शताब्दी के मध्य में इस वंश हुरा बौद्धों पर भयंकर श्रत्याचार हुए। | १२६८ से १२८१<br>त• जापान पर मङ्गो-<br>जों के श्राक्रमण होते<br>रहे पर जापान जीता<br>न जा सका। | ११ वीं शताब्दी में बौद्धधर्म की पुनः प्रतिष्ठा की गई। काश्मीर श्रीर भारत से बहुत से पिछड़ तिब्बत गये। १०३८ से दीगद्धर श्रीज्ञान श्रतिशा तिब्बत पहुंचे। तिब्बत जाने से पूर्व ये १२ वर्ष सुवर्णद्वीप में अध्ययन कर चुके थे। ये जङ्का भी गये थे। फिर विकमशिला के श्राचार्य बने। तिब्बत जाकर इन्होंने २०० प्रन्थ लिखे तथा श्रन्दित किये। बौद्धधर्मकी धूम मचादी। १२०६ में मङ्गोर्लों ने तिब्बत जीत लिया। कुबलेई खां ने कई वर्ष क्षक सब धर्मों के विचार सुनने के श्रनन्तर एक विशाल धर्म सम्मेलन किया। यह १२७० में किया गया था। ऽफग्स्-पा से बौद्धधर्म की दीचा ली। इसे राज- गुरु बनाया। इससे श्रपना श्रमिषेक कराया यह तिब्बत का प्रथम पोप कहा जा सकता है।  पन्द्रहर्वी शताब्दी के श्रारम्भ में श्रतिशा द्वारा स्थापित सम्प्रदाय को ही गेलुग्-पा नाम से पुनः संगठित किया गया। |             |

हिरास भारत स THE PERSON OF PERSON OF BIN BEER DE N कीर राज्य बोटो को on to the S lessile tations is core W CAR BE FEID CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA



#### कर-कीर-तिम

उपर की ओर है और अंगुलियां उपर उठाई हुई हैं। एक दीवार पर 'मार' और उसकी स्त्री द्वारा भगवान् बुद्ध को प्रलोभित करने का दृश्य दिखाया गया है। एक आले में वोधिसत्त्व की मूर्ति विराजमान है। इसका दाहिना स्कन्ध तथा छाती नंगी है। देह पर चीवर पहरा हुआ है। दायां हाथ पृथ्वी की ओर मुका हुआ है। समीप ही तीन स्त्रियों की मूर्त्तियां हैं। इनमें से एक मूर्ति नागिनी की है। सामने 'मार' का भयावह चित्र है। इसने हाथ में वज्र पकड़ा हुआ है और मुंह बुद्ध की ओर फेरा हुआ है।

ह्नेन्-त्साङ् के यातावृत्तान्त के अनुसार खोतन नगर से बीस ली गो-श्क विहार दिच्या—पश्चिम में गोश्वङ्ग पर्वत स्थित था। इस पर्वत की घाटी में प्राचीन समय में एक विहार था जिसका नाम पर्वत के नाम पर ही गोश्वङ्ग था। विहार में बुद्ध की एक मूर्त्ति थी जिसके सिर के चारों ओर से प्रकाश निकलता था। प्राचीन समय में भिन्न लोग विहार में आकर विश्राम पाते थे और बौद्धधर्म की शिन्ना प्रहण करते थे। यह विहार वर्त्तमान कराकाश नदी के किनारे स्थित था। इसके समीप ही कोह-मारी पर्वत (वर्त्तमान गोश्वङ्ग) में एक दोमिं लिली गुहा प्राप्त हुई है। यह ३६ फीट लम्बी १० फीट ऊंची और १४ फीट चौड़ी है। गुहा के बीच से भोजपत्नों पर खरोष्ट्री लिपि में लिखा हुआ। 'धम्मपद' प्रन्थ मिला है।

'दुवा' नदी से कुछ दूर 'करकीरितम' के पश्चिम में एक स्तूप कर-कीर-ितम खड़ा दिखाई देता है। स्तूप के समीप ही किसी समय एक विहार था। इस विहार की सत्ता ह्वेन्-त्साङ् के याता विवरण से भी सूचित होती है। ह्वेन्-त्साङ् खोतन नगर जाने से पूर्व सात दिन तक इसी

१ 'श्रभयमुद्रा'

२ 'भूमिस्पर्शमुद्रा'

विहार में ठहरा था। उस समय इसमें भगवान वुद्ध की एक अयन्त सुन्दर मूर्ति विराजती थी। चीनी यात्री अपने विवरण में विहार का वर्णन इन शब्दों में करता है-"प्राचीन समय में काश्मीर में एक ऋहत रहता था। उसका एक शिष्य था जो सरणासन्न पड़ा था। शिष्य ने अपने गुरु से चावल की रोटी मांगी। अहत ने योगज-दृष्टि से देखा कि खोतन में चावल अच्छे होते हैं और चमत्कार द्वारा वहां जाकर चावल की रोटी ले आया। रोटी खाकर मृत्यु से पूर्व शिष्य ने प्रार्थना की कि आगामी जन्म में में खोतन में उत्पन्न होऊं। परिणामतः अगले जन्म में वह खोतन का राजकुमार होकर पैदा हुआ। राजा बनकर उसने विजय यात्रा प्रारम्भ की। इसी प्रक-रण में उसने हिमाच्छादित पर्वतों को पार कर काश्मीर पर आक्रमण किया। काश्मीर के राजा ने सामना करने के लिये अपने सैनिकों. को तय्यार किया। यह देख अईत ने राजा को सेना का प्रयोग करने से मना किया और कहा मैं उसे रोक द्ंगा। तदनन्तर अईत ने खोतन के राजा के समीप जाकर उसे धर्म का उपदेश देना आरम्भ किया। पहले तो राजा ने उपदेश बिना सुने ही सेना सहित आगे बढ़ना चाहा परन्तु जब अर्हत ने उसे वे बख्न दिखाये जिसे वह पूर्व-जन्म में ऋहित के शिष्य रूप में पहरा करता था तब उसने आक्रमण करने का विचार त्याग दिया। राजा ने उस सूर्ति को अपने साथ ले लिया जिसकी पूजा वह पूर्वजन्म में किया करता था। मूर्ति लेकर राजा वापिस लौट गया। जब मूर्ति इस स्थान पर पहुंची तो वह आगे न बढ़ सकी इस पर राजा ने वहीं मूर्ति के चारों और एक संघाराम बनवाया और भिचुओं को इकट्ठा कर मूर्त्ति के सिर पर रत्नजटित मुकुट रक्खा।" 9

१. देखिये, Budhist Records of the western world, Vol II, Page 314-15

## दन्दान-यूलिक

सुगजयोर नदी के किनारे 'तोपा-तिम' नामक स्थान पर एक स्तूप तोपा-तिम के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह पृथ्वी की सतह से २६३ फीट ऊंचा है।

'दन्दान-यूलिक' तो प्राचीन अवशेषों से भरा पड़ा है। किसी समय दन्दान-यूलिक यह घना आबाद था। तब यहां ऊंचे ऊंचे मन्दिर मस्तक उठाये अभिमान से खड़े थे। परन्तु आज वे हजारों दुकड़ों में टूट चुके हैं। जो खरडहर खड़े हैं उनमें मन्दिरों की सत्ता स्पष्टतया दिखाई देती है। एक बौद्धमन्दिर निकला है, इसमें बुद्ध की बैठी और खड़ी हुई अनेक मूर्त्तियां हैं। दीवारों पर बने हुए चित्र भार-तीय पद्धति की नकल हैं। भित्तियों पर बोधिसत्त्व के नाना प्रकार के चिल बने हुए हैं। कहीं ध्यानमुद्रा दशा में, कहीं न्यायमुद्रा दशा में, कहीं अभयमुद्रा दशा में बने हुए चित्र महात्मा बुद्ध को निर्दिष्ट कर रहे हैं। मन्दिर की प्रधानमूर्ति के नीचे भिन्न भिन्न आकृति के काष्ठ-चित्र मिले हैं। इनमें सबसे बड़ा १९ रै इंच लम्बा और ४ टूं इख्र चौड़ा है। इस पर पांच चित्र बने हुए हैं। बीच का चित्र किसी बौद्ध देवता का है जिसने अपने चारों हाथों में वजा, कमल, दण्ड श्रीर कुल्हाड़ी पकड़ी हुई है। सबसे छोटी लकड़ी पर गणेश का चित्र है। इसके हाथ में अंकुश है। सिर के आगे सूंड बनी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि खोतन में गरोश की पूजा भी प्रचलित थी। गरोश का एक अन्य चिल 'एन्देर' के ध्वंसावशेषों में प्राप्त हुआ है। यहां से गान्धार पद्धति की बुद्ध की जो मूर्त्तियां प्राप्त हुई हैं उन में इसके मोटे मोटे बाल भारतीय कला का स्मरण कराते हैं। भारत में इस तरह की मूर्त्तियां मगध में प्राप्त हुई हैं। दन्दान-यूलिक के खण्ड-हरों में वैश्रवण की मूर्त्तियां भी मिली हैं। खोतन-निवासी इसकी बहुत पूजा करते थे। वे इसे 'धनपति' कहते थे। चार लोकपालों

में इसकी गणना करते थे। यही कारण है कि इन्हीं अवरोषों में वैश्रवण की मूर्ति लोकपालों के मध्य में खड़ी हुई प्राप्त हुई है। मन्दिर की दीवार पर एक नारी की मूर्ति बनी हुई है। यह एक सरो-वर के किनारे खड़ी हुई है। मूर्ति की ऊंचाई १८ इब्र है। इसके सिर पर भारतीय पगड़ी के ढ़ंग की कोई वस्तू बंधी हुई है। गले में आभूषण है। नारी नीचे एक छोटी नर-मूर्ति की ओर देख रही है। उसे यह जल से बाहर निकाल रही है। बाई ओर एक दूसरा मनुष्य तैरता हुआ तालाब से निकल रहा है। तालाब में विविध प्रकार के कमल खिले हुए हैं। कुछ का रङ्ग नीला है और शेष का लाल। यह दृश्य भारतीय कला का प्रतिबिम्ब जान पड़ता है। पूर्वीय दीवार पर लाल-भूरी पोशाक पहने हुए महात्मा बुद्ध बैठे हैं। उनके बाई श्रोर एक युवा पुरुष खड़ा है। उसका दायां कंघा नंगा है। दायें हाथ में पुस्तक के पन्ने हैं। उन पर उसकी आंखें संलग्न हैं। सम्भवतः यह किसी बौद्ध विद्वान् का चित्र है। इससे आगे एक वृद्ध का चित्र है। यह शिष्यों को पढ़ा रहा है। इसने भी बौद्ध तरीके से चीवर धारण किया हुआ है। इसी मन्दिर में लकड़ी की दो पतली-पतली तिख्तियों के बीच स्थापित एक भारतीय हस्ति लिखित प्रनथ मिला है।

इन्हीं अवशेषों में से एक हस्त-लिखित ग्रन्थ भी भिला है। यह ११ इंच लम्बा और ४ इंच चौड़ा है। इसकी लिपि ब्राह्मी और भाषा संस्कृत है। इस पर तिथि भी दी हुई है। यह 'मूनामजी' मास की १७ तिथि को लिखा गया था। वाद्यी लिपि में ताल-पत्रों पर लिखे हुए छः लेख भी यहां से उपलब्ध हुए हैं। ये सब आठवीं शताब्दी के हैं। इनके अतिरिक्त छुछ पत्र और काष्ठ-लेख

१. देखिये, Stien's, Ancient Khotan, Page 265

२. ७८१ ई० से लेकर ७९० ई० तक

भी प्राप्त हुए हैं । १३ ईं इंच लम्बी और ६ इंच चौड़ी लकड़ी की तख्ती और मिली है। यद्यपि इस पर कोई लेख लिखा हुआ नहीं है तो भी इस पर ऐसे अनेक चिह्न विद्यमान हैं जो इस बात के प्रमाण हैं कि कभी यह लिखने के काम में लाई जाती थी। ऐसा जान पड़ता है कि कागज का आविष्कार होने से पूर्व खोतन निवासी लकड़ी की तिख्तयों पर ही लिखा करते थे। भारतवर्ष में अब तक भी लिखने के लिये तिख्तयों का प्रयोग किया जाता है।

अभी तक तो लकड़ी की तिख्तियों पर या वृद्धों के पत्तों पर लिखे हुए लेखों का ही वर्णन किया गया है परन्तु 'दन्दान यूलिक' के अवशेषों में ही एक लेख ऐसा भी मिला है जो बहुत पतले कागज पर लिखा हुआ है। कागज इतना पतला है कि जब उसे पहली वार उठाया गया तो पकड़ते ही दो दुकड़े हो गया। यह लेख १०% इंच लम्बा और ७¾ इंच चौड़ा है।

योतकन नगर के पश्चिम में पांच या छः ली की दूरी पर समज्ञा (सो-मो-जोह) विहार है इसे खोतन के किसी प्राचीन राजा ने एक अईत के चमत्कारों से प्रभावित होकर उसके सम्मान में बनवाया गया था। फाहियान केसमय तक यह विद्यमान था। वह लिखता है"-इस विहार में बुद्ध का बहुत सुन्दर मन्दिर बना हुआ है। विहार के समीप ही एक १०० फीट ऊंचे स्तूप के नीचे बुद्ध की बहुत सी हिंदूगां रक्खी हुई हैं।"

दन्दान-यूलिक से उत्तर की ऋोर 'रवक' नामक स्थान है। यहां छोटे स्तृपों के सैंकड़ों ध्वंसावशेष पड़े दिखाई देते हैं। इन्हीं दुकड़ों में दो दुकड़ों में दूटा हुऋा एक काष्टलेख मिला है लकड़ी की यह

सो-मो जोह विहार

रवक

१. देखिये, Budhist records of the western world Travels of Fahien, Page XXVII

तरःती १३ इक्र चौड़ी है। इस पर पांच पंक्तियां ब्राह्मी तिपि मं तिखी हुई हैं।

हो-को विहार

हों—को भवन स्थान पर प्राचीन विहार के जर्जरित मकान मिले हैं। इन टूटे हुए भवनों में से एक में दो काष्ठचिल प्राप्त हुए हैं। इन में से बड़ा २७ इंच लम्बा और ५ इंच चौड़ा है इसमें कमलपुष्प पर पद्मासनस्थ बोधिसत्त्व के दस चिल्ल चिलित हैं। दूसरा १३ई इंच लम्बा और द इंच चौड़ा है। इसके दोनों और चिल्ल बने हुए हैं। प्रत्येक और ध्यानमुद्रा अवस्था में बैठे हुए बुद्ध के छः चिल हैं। प्रत्येक और ध्यानमुद्रा अवस्था में बैठे हुए बुद्ध के छः चिल हैं। ताल-पत्नों पर लिखे हुए भी कुछ प्रन्थ मिले हैं। इनकी लिपि नहीं है। भाषा संस्कृत है। ये सब बौद्ध प्रन्थ हैं। ये प्रन्थ आठवीं शताब्दी के हैं। इस विहार के अवशेषों में एक आज्ञा-पल भी मिला है। यह आज्ञा आठवें मास की २७ तिथि को दी गई थी। वर्ष की संख्या नहीं दी हुई है। आज्ञा इस प्रकार है—"मन्दिर के सब नौकर तीन दिन के लिये घास काटने पर लगाये जायें। इनमें से केवल एक भूत्य निरीच्नक का कार्य्य करे।"

यहीं से एक अन्य काछ लेख मिला है। इस पर 'शिव' का चित्र बना हुआ है। शिव जी तिकये के सहारे एक पर दूसरा पैर धर कर बैठे हुए हैं। इनके तीन नेत्र हैं। सिर पर चन्द्रकला है। शिरा का रंग गूढ़ा नीला है। मस्तक में तृतीय नेत्र है। नीचे के हिस्से पर चीते की खाल पहनी हुई है। दो बैल वाहन के लिये सामने बैठे हुए हैं।

एक काष्टिचल और प्राप्त हुआ है। इस पर बोधिसत्त्व का चित्र है। बोधिसत्त्व एक सिंहासन पर बैठा हुआ है। बायें हाथ में नील

१ देखिये, Stien's, Ancient khotan, Ho-Ko Vihar

#### निय नगर

कमल है शरीर पर कृष्ण वस्त्र धारण किया हुऋा है। दायां कन्धा नंगा है। शरीर का रङ्ग गुलावी है।

निय नगर

'निय' नदी के निकास से कुछ दूर एक प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। खरडहरों के बीच से बहुत से काष्ट-लेख और काष्ट-लेखों के दुकड़े उपलब्ध हुए हैं। इन पर खरोष्ट्री लिपि में संस्कृत रलोक लिखे हुए हैं। अवशेषों में से विविध प्रकार की तिख्तयां भी मिली हैं। इन पर लम्बाई में समानान्तर पांच पंक्तियां लिखी हुई हैं। तख्ती को पकड़ने के लिये सूठ लगा हुआ है। कईयों का मूठ गोल है और कईयों का पञ्चभुज। फाइल रखने के लिये या पुस्तक सम्भालने के लिये आज भी छोटी छोटी फट्टियां प्रयुक्त की जाती हैं। वाचनालयों में आज भी इनका उपयोग किया जाता है। ऐसी ही बहुत सी फट्टियां निय नगर के अवशेषों में मिली हैं। यह ३० इंच लम्बी और १३ इंच से २ इंच तक चौड़ी हैं। कुछ आयताकार तिख्तियां भी मिली हैं। इनकी लम्बाई ६ इंच से लेकर १६ इंच तक है। चौड़ाई के भाग में दोनों श्रोर ३ इंच हाशिया छुटा हुआ है। लेख लम्बाई में समानान्तर पंक्तियों में लिखा हुआ है। इनकी लिपि खरोष्ट्री और भाषा संस्कृत है। इन पर संवत्सर, मास, दिवस आदि संस्कृत शब्द लिखे हुए हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि कभी इन पर तिथि भी लिखी हुई थी जो अब मिट गई है। काष्टलेखों के अतिरिक्त कागज पर लिखा हुआ एक भी लेख यहां से नहीं मिला है । यहां एक स्तृप भी अपने जीर्ग-शीर्ग शरीर को लिये खड़ा है। कई दीवारों पर गान्धार पद्धति से बुद्ध के चित्र बने हुए हैं। एक कुर्सी मिली है। इसकी टांगों पर राचसों की आकृतियां बनी हुई हैं। राचसों के सिर शेरों के सदृश हैं। यह कुर्सी भारतीय सिंहासन की नकल है। एक अन्य कुर्सी की टांगों पर राचस और राचसियों की मूर्तियां उत्कीर्ण

हुई हैं। छाती से नीचे का भाग पत्ती के समान है और टांगें ) घोड़े के सदृश हैं। इस प्रकार के चित्र सांची सूप पर बहुत हैं। गन्धर्व और किन्नरों के चित्र वहां ऐसे ही दिखाये गये हैं।

चमड़े के दुकड़ों पर लिखे हुए भी कुछ लेख मिले हैं। इनकी लिपि खरोष्ट्री हैं। काछलेखों में स्याही का प्रयोग किया गया है। ये लेख दो तिख्तयों में रिस्सयों द्वारा बांधकर रक्खे हुए हैं। इनके ऊपर मोहरें लगी हुई हैं। परन्तु इनके अत्तर अस्पष्ट हैं। केवल काष्ट लेखों पर ही मोहरें लगी हुई हैं, चमड़े के लेखों पर नहीं एक मोहर पर एक पुरुष के सिर का चित्र है जो कि शक राजा 'मेनस' से मिलता है।

एन्देर ~

एन्देर नदी के समीप ही प्राचीन 'एन्देर' नगर के अवशेष उपलब्ध हुए हैं। अवशेषों के बीच एक अत्यन्त दूटा-फूटा स्तूप मिला
है। स्तूप के पार्श्व में ही रेत में दबा हुआ एक मन्दिर निकला है।
मन्दिर के चारों कोनों पर सास्तर की बनी मूर्तियां खिले हुए कमलफूलों पर खड़ी हैं। ये चार मूर्तियां चार लोकपालों की हैं। मन्दिर
के मध्य में एक वेदी हैं। ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है
कि यहां कभी बुद्ध की चार मूर्तियां स्थित थीं। यहां से रत्नजटित
कुछ आभूषण मिले हैं। इनमें हार, अनन्त आदि आभुषण सम्मिलित हैं। वज्राकृति के भी कुछ आभूषण यहां से प्राप्त हुए
हैं। संस्कृत में लिखा एक बौद्ध प्रन्थ रेत में दबा पाया गया है। यह
गुप्तकालीन है। तिब्बती भाषा में लिखा हुआ 'शालिस्तम्ब सूत्र'
मिला है। भूपेजें व पर लिखे हुए र्ज़िझी प्रन्थों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं।
सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है यह भारत से गया समभा जाता
है। मन्दिर में जो तिख्तयां मिली हैं उन पर गर्गेश के चित्र बने हुए
हैं। गर्गेश जी बैठे हुए हैं। उनकी चार भुजायें हैं। प्रत्येक में अंकुश

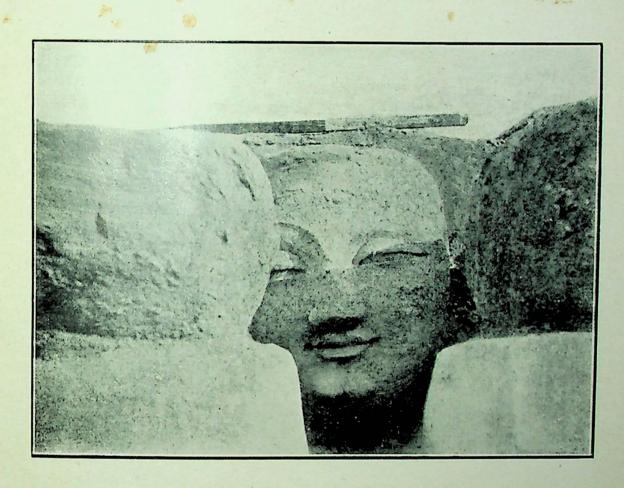

ऊपर के बौद्धमन्दिर के घ्वंसावशेषों का दूसरा दृश्य (Copyright reserved in the Archeological Department of the Government of India.)





खोतन में प्राप्त एक बौद्धमन्दिर के ध्वंसावशेष दृश्य सं.—१
(Copyright reserved in the Archeological Department of the Government of India.)



## रवक विहार

पकड़ा हुआ है। सिर पर पीले रङ्ग का मुकुट है। नीचे पीली घोती है, और पैर नंगे हैं।

खोतन के ठीक मध्य में 'उजुन-ताति' नगर स्थित था । इसके उलाघ निर्जन होने की कथा हेन्—त्साङ् के याता वृत्तान्त में लिखी जा चुकी है। ' इस से ३ मील दक्तिण में 'उलाघ—मजर' नामक स्थान पर पुराने अवशेषों का ढेर लगा हुआ है। यहां प्राचीन समय में एक विशाल बौद्ध मन्दिर था। सुङ्-युन् ने अपने यात्रा-विवरण में इसका वर्णन किया है। इससे यही परिणाम निकलता है कि उस समय तक यह मन्दिर विद्यमान था। '

हंगुप नगर से मिल दूर 'श्रर्क-कुदुक-तिम' की पुरानी बस्ती श्रर्क-कुदुकितम है। यहां एक स्तूप है। यह जर्जरित श्रवस्था में है। यहां से कुछ सिके प्राप्त हुए हैं जिन पर खरोष्ट्री श्रीर चीनी श्रवर उत्कीर्ण हैं।

श्रक-कुदुक-तिम के पश्चिमोत्तर में श्राठ मील की दूरी पर युरङ्काश नदी से लगभग १२ मील पर 'श्रक्सिपिल' के प्राचीन ध्वंसावशेष विद्यमान हैं। प्राचीन समय में यहां एक किला था। किले से दिन्तण-पश्चिम में एक बौद्धमिन्दर के चिह्न दिखाई देते हैं। मन्दिर की दीवार पर बुद्ध की 'श्रभयमुद्रा' दशा की छोटी-छोटी मूर्त्तियां बनी हुई है। सैंकड़ों भग्न मूर्त्तियां जहां-तहां बिखरी पड़ी हैं। श्वेत संगमरमर की एक मोहर मिली है। मोहर पर बैल की मूर्त्ति बनी हुई है।

अक्सिपिल से उत्तर की ओर रेत में दबे हुए बहुत से मकान मिले हैं। येही प्राचीन 'रवक' विहार के अवशेष हैं। यहां पर एक रवक विहार

श्रक्सिपिल

ROX

इन्द्र विद्यादाश्वस्पति च द्रलेक. चवाहर नगर दिल्ली द्वारा

१. ह न्-त्साङ के विवरण में 'पीमो' का वर्णन देखिये।

र. देखिये, Budhist records of the western world, Travels of Sung-yun, Page LXXXIX

#### खोतन में बौद्धधर्म का प्रचार

सूप भी प्राप्त हुआ है। सूप पर लाल रंग की बुद्ध और बोधिसत्त्व की बहुत सी पूर्ण आकार (Life-size) की मूर्तियां बनी हुई है। बुद्ध के अर्धभग्न सिर और धड़ भी बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। विहार की दिल्ला—पश्चिम दीवार पर 'अभयमुद्रा' अवस्था की बुद्धकी पूर्णाकार मूर्त्ति बनी हुई है। यह ३ फीट उंची है। इनके अतिरिक्त बीसियों मूर्तियां दीवारों पर बनी हुई है। विहार के मुख्य द्वारों के दोनों और एक एक द्वारपाल खड़ा है। द्वारपालों के पैरों के समीप ही 'यशोधरा' की मूर्ति प्राप्त हुई है।

जिन खोजों का ऊपर वर्णन किया गया है उनके अतिरिक्त बहुत सी अन्य ज्ञात होती हुई भी छोड़ दी गई हैं। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वे भारतीय इतिहास के उज्ज्वल अध्याय का अंश नहीं
हैं परन्तु यहां तो उन सब में से दो चार का ही वर्णन किया गया
है। अन्य भी न जाने कितनी मूर्त्तियां, स्तूप, विहार, चित्र तथा
प्रनथ अभी तक रेत के गर्भ में हमारे सांस्कृतिक उज्ज्वल इतिहास को
छिपाये पड़े हैं। खोतन के उस सूखे हृदय में अब भी न जाने
कितना सांस्कृतिक रस भरा पड़ा है ? परन्तु उसे ग्रहण करने के
लिये बीसियों जीवनों की आहुतियां चाहियें।

चतुर्थ-संक्रान्ति चीन-शाक्यमुनि के चरगों में

## चतुर्थ-संक्रान्ति

# चीन-शाक्यमुनि के चरगों में

मिङ्ती का स्वप्न—चीन में भारतीय धर्म—चिन वंश—कुमारजीव श्रौर उसके साथी—प्रतिक्रिया — प्रतिक्रिया का उत्तर — गुणवर्मन् श्रौर उसके साथी — बौद्ध-धर्म का समृद्धिकाल — भिक्ष परमार्थ — याङ्-ती — छठी शताब्दी के बौद्धपण्डित — थाङ् वंश — भारत में होन् — त्साङ् श्रौर ईच् — चिङ् — चीन में भारतीय तिथिक्रम — प्रतिक्रिया का श्रन्त — तृतीय प्रतिक्रिया — सुङ् वंश का श्रभ्युदय — भारतीय पण्डितों का श्रन्तिम जत्था — मङ्गोल सरदारों का बौद्धधर्म के प्रति प्रेम — मिङ् वंश — मंचू शासन — प्रजातन्त्र की स्थापना — वर्त्तमानकाल में बौद्धधर्म की दशा — मन्दिर श्रौर विहार — प्रवज्या— उपसम्पदा — भिन्नुश्रों का रहन सहन — पूजाविधि — शाचीन बौद्ध श्रवशेष — ता—श्यान्-यु—सु विहार — चिङ्—लुङ्—सु विहार — हुई—का—सु विहार — सहस्र बुद्धों वाले गुहा मन्दिर — लुङ्—तुङ् गुहामन्दिर — युन्न-कङ् गुहार्ये — लुङ्-मैन गुहार्ये — शि—खु—सु गुहार्ये — उपसंहार।

पहिले कहा जा चुका है कि महात्मा बुद्ध के जीवनकाल में बौद्धशिचायें सुदूर देशों में प्रचित न हुई थीं। उस समय तो वे सम्पूर्ण भारत में भी न फैल सकी थीं। अजातशत्रु आदि कई राजा बुद्ध के अनुयायी बन चुके थे परन्तु बौद्ध प्रचारकों द्वारा विदेशों में बौद्धधर्म का प्रचार मौर्य्यसम्राट् अशोक से पूर्व न हुआ था। अशोक द्वारा राजकीय सहायता मिलने से बौद्धधर्म भारत की प्राक्त-तिक सीमाओं को पार कर एशिया, योरुप और अफ्रीका तीनों महा-

द्वीपों में फैल गया। तदनन्तर कुशान राजा कनिष्क ने बौद्धधर्म के प्रचारार्थ भारी प्रयत्न किया। इसी के समय पेशावर में चतुर्थ बौद्ध-सभा बुलाई गई। जिस समय पश्चिम-भारत में कुशान राजा राज्य कर रहे थे उस समय तक चीन में बौद्धधर्म का प्रचार प्रारम्भ हो चुका था।

मिङ्ती का स्वम

चीन में बौद्धधर्म किस समय और किस प्रकार प्रविष्ट हुआ, इस पर अनेक विद्वानों ने भिन्न भिन्न तरीके से विचार किया है। परन्तु इस प्रनथ में चीनी इतिहास का आधार चीनी विवरणों को ही बनाया गया है। चीनी पुस्तक 'को-वेन-फिड़-चौ' से ज्ञात होता है कि चीन के 'हान' वंशीय राजा मिङ्ती ने ६४ ई० में १८ व्यक्तियों का एक दूतमण्डल भारत भेजा जो छौटते हुए अपने साथ बहुत से बौद्ध प्रनथ तथा दो भिन्नु ले गया। <sup>9</sup> इस प्रकार चीनी विवरण के अनु-सार मिङ्ती के शासनकाल में ही चीन में प्रथम बार बौद्धधर्म प्रविष्ट हुआ। परन्तु प्रश्न पैदा होता है कि यह दूतमण्डल भेजा क्यों गया ? इसका उत्तर चीनी पुस्तकें इस प्रकार देती हैं— "हान वंशीय राजा मिङ्ती ने अपने शासन के चौथे वर्ष स्वप्न में १२ रे फीट ऊंचे एक स्वर्णीय पुरुष को देखा। उसके सिर से सूर्य्य की भांति तीत्र प्रकाश निकल रहा था। राजा की खोर आता हुआ वह दिव्य पुरुष महल में प्रविष्ट हुआ। खप्र से बहुत अधिक प्रभावित होकर राजा ने मंत्री से इस स्वप्न का रहस्य पूछा। मंत्री ने उत्तर दिया—आप जानते हैं कि भारतवर्ष में एक बहुत विद्वान् पुरुष रहता है जिसे बुद्ध कहा जाता है। यह पुरुष निश्चय से वही था। यह सुनकर राजा ने

१. देखिये, Edkin's Chinese Budhism, Page 88

२. मंत्री के उत्तर से ज्ञात होता हैं कि उसे महात्मा बुद्ध के विषय में पहले से ही ज्ञान था, क्योंकि इसने उस-दिव्य पुरुष को पहिचान लिया साथ ही उसका पता भी बताय।

#### चीन में भारतीय धर्म

अपने सेनापित तथा १० अन्य व्यक्तियों को महातमा बुद्ध की शिचाओं का पता लगाने के लिये भारत भेजा। ११ वर्ष पश्चात् खदेश लौटते हुए यह दूतमण्डल अपने साथ बुद्ध की एक प्रतिमा, कुछ बौद्धप्रन्थ तथा काश्यपमातङ्ग और धर्मरच्च नामक दो भिच्चओं को लाया। दूतमण्डल के आगमन पर राजा ने नगर के पश्चिम—द्वार के समीप एक मन्दिर बनवाया। इसमें बहुत सम्मानपूर्वक बुद्ध की प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई। इस मन्दिर का नाम (लोयङ्) श्वेताश्व रखा गया, क्योंकि दोनों भिच्च श्वेत घोड़ों पर चढ़कर चीन पहुंचे थे। राजा ने मंत्री तथा प्रजा दोनों को आज्ञा दी कि वे बुद्ध के प्रति मान प्रदिशित करें। 9

चीन में बौद्धधर्म के प्रवेश की यह कथा तहेशीय १३ अन्य प्रन्थों चीन में में भी पाई जाती है। विल्कुल यही कथानक तिब्बती प्रन्थ 'तब्- भारतीयधर्म

१. देखिये, Indian Teachers in China, Page 5

२. उन तेरह यन्थों के नाम इस प्रकार हैं --:

क. Sseuche eul tchang king

ख. Ap. Hong ming Tsi

ग. Koung Hong ming Tsi, K. I. 6b

च. Koung Hong ming Tsi, K, 9

ङ. Heou Han Chou, K. 118, 5b

च. Heou Han ki, K. 10, 5b

छ. Tsi Chen Tcheou San pao T'ong Lou

ज. Tch'ou San Tsang k'i Tsi, K. 2, 5a-6 (The Oldest Catalogue of Budhist Books)

<sup>₩.</sup> Kao Seng Tchouan, K. 1, 1a

ज. Chouci King Tchou, K. 16, 17 b (Six century)

z Lo-Yang k'ie-Lan ki

<sup>3.</sup> Han fa nei Tchouan (Six century)

ड. Wei Chou (official history of 'Wei' Dynasty)
'Indian Teachers in China' Page 32

था-शल्ख्यी-मीलन् ' में भी इसी प्रकार संगृहीत है। इन सब प्रन्थों के अनुसार चीन में बौद्धधर्म का सर्वप्रथम उपदेष्टा 'काश्यपमातङ्ग' था। मातङ्ग इसका नाम था और क्योंकि यह कश्यप गोत्र में उत्पन्न हुआ था इसिलये यह काश्यप मातङ्ग नाम से प्रसिद्ध था। यह मगध का रहने वाला था। जिस समय चीनी दृतमण्डल भारत आया तब यह गान्धार में था। दूतमण्डल की प्रेर्णा पर यह चीन जाने को उद्यत होगया । उस समय गान्धार से चीन जाने वाला मार्ग खोतन और गौबी के मरुस्थल में से होकर जाता था। मार्ग की सैंकड़ों विपत्तियों को सहता हुआ काश्यपमातङ्ग चीन पहुंचा। चीन पहुंचने पर राजा ने इसके निवासार्थ 'लोयङ्' नामक विहार बनवाया। मिङ्ती द्वारा भारतीय परिडतों के प्रति पच्चपात दिखाने पर कन्फ्यूशस और ताऊ धर्म वालों ने बौद्धधर्म के विरुद्ध आवाज उठाई। इस पर तीनों धर्मी की परीचा की गई। इस परीचा में बौद्धधर्म सफल हुआ। मिङ्ती पर बौद्धधर्म की सत्यता का इतना हृदयप्राही प्रभाव पड़ा कि उसने भारतीय पिरुडत द्वारा बौद्धधर्म की दीचा ही ले छी। लोयङ् विहार में रहकर मातङ्ग ने चीनी भाषा सीखी। उसे सीखकर उसने बौद्ध-यन्थों का अनुवाद करना आरम्भ किया। मातङ्ग बहुत विद्वान् था परन्तु उसने अपनी विद्वत्ता का प्रकाश दूसरों पर कभी नहीं किया। बुद्ध की शिचाओं का प्रचार करते हुए मातङ्ग ने अन्तिम श्वास चीन में ही लिये।

काश्यप मातङ्ग के साथ जो दूसरा भिन्न गया था उसका नाम धर्मरन्न था। यह मगध का रहनेवाला था। धर्मरन्न 'विनय' तथा अन्य बौद्धशास्त्रों का बहुत विद्वान् था। चीनी दूतमण्डल द्वारा निमंत्रण मिलने पर यह मातङ्ग के साथ चीन को चल पड़ा और वहां जाकर उसी के साथ छोयङ् विहार में रहा। मातङ्ग की मृत्यु शीघ्र ही हो गई थी। उसके पश्चात् धर्मरत्त ने प्रचार-कार्य्य जारी रक्खा। इसने कम से कम ४ पुस्तकों का चीनी भाषा में अनुवाद किया।

इस प्रकार चीन में बौद्धधर्म के जड पकड़ते ही भारतीय परिडत इस त्रोर त्राकृष्ट हुए और बहुत बड़ी संख्या में चीन जाने लगे। प्रथम जत्थे में आर्र्यकाल, श्रमण सुविनय, स्थ्विर चिलुकाच आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। दूसरी शताब्दी के अन्त होने से पूर्व ही महावल चीन गया। इसने छोयङ् विहार में रह कर संस्कृतप्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। तीसरी शताब्दी में धर्मपाल चीन गया और अपने साथ कपिलवस्त से एक संस्कृत अन्थ भी ले गया। २०७ ई० में इसका अनुवाद किया गया। तदुपरान्त 'महायान इत्युक्तिसूत्र' का अनुवाद हुआ। २२२ ई० में धर्मकाल चीन पहुंचा इसने देखा कि चीनी लोग विनय के नियमों से सर्वथा अपरिचित हैं। ये नियम 'प्रातिमोच्च सूत्र' में संगृहीत थे। धर्मकाल ने प्रातिमोच्च का अनुवाद करना आरम्भ किया। २४० ई० में इसका पूर्णत्या अनुवाद हो गया। विनय पिटक की यह प्रथम ही पुस्तक थी जो अनूदित की गई थी। २२४ ई० में विघ्न और तुह्यान-ये दो पिएडत, चीन गये और अपने साथ 'धम्मपद' सूत्र ले गये । दोनों ने मिलकर इसका अनुवाद किया । तीसरी शताब्दी समाप्त होते होते कल्याग्रारन, कल्याग्र और गोरच चीन पहुंचे। ये भी अनुवादकार्य्य में जुट गये। इस प्रकार तीसरी शताब्दी तक निरन्तर भारतीय परिडतों का प्रवाह चीन की त्रोर प्रवृत्त रहा। इस बीच में ३४० बौद्धप्रन्थ चीनी भाषा में अनुदित किये जा चुके थे। जनता में बौद्धधर्म के प्रति पर्याप्त अनुराग पैदा हो गया था और बहुत से लोग बुद्ध, धर्म तथा संघ की शरण में आ चुके थे।

रतीय शताब्दी के अन्त में हान वंश की शक्ति ढ़ीली पड़ गई और सारा चीन वी, वू, शू-इन तीन राज्यों में विभक्त हो गया। चिन वंश

इस समय लोयङ्, 'वी' राज्य की राजधानी था । रवेतारव विहार में अनुवाद कार्य्य अब भी जारी था । पांच भारतीय विद्वान् निरन्तर संस्कृत प्रन्थों का अनुवाद कर रहे थे। 'वू' राज्य की राज-धानी नानिकङ् में भी पांच अनुवादक विद्यमान थे। अञ्यवस्था की इस दशा के पश्चात्, २६४ ई० में राजगद्दी चिन वंश के अधिकार में चली गई। चिन वंशीय राजाओं के समय सारा चीन एक छत्र के नीचे आ चुका था। इसकाल में बौद्धधर्म ने खूब उन्नति की। ३६१ ई० में चिन राजा 'हैउ-वु' ने नानिकङ् में एक बौद्ध मन्दिर बनवाया। उधर उत्तरीय चीन में बड़े बड़े विहारों का निर्माण हुआ और जनता के उके भाग ने बौद्धधर्म स्वीकार कर लिया।

कुमारजीव श्रीर उसके साथी चीनी विवरणों से ज्ञात होता है कि ४०५ ई० में भारतीय पिएडत कुमारजीव अनुवाद कार्य्य में बड़े मनोयोग से लगा हुआ था। यह अपने समय का बहुत बड़ा विद्वान् था। इसका पिता काश्मीर के राजा का मंत्री था। वह अपनी दशा से असन्तुष्ट होकर भिच्च बन कूचा चला गया। कूचा के राजा ने उसे राजगुरु के पद पर नियुक्त किया। इस पद पर कार्य्य करते हुए राजकुमारी 'जीव'' उसकी ओर आकृष्ट हो गई और दोनों में विवाह सम्बन्ध स्थापित हो गया। राजकुमारी से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम माता और पिता दोनों के नाम के आधार पर 'कुमारजीव' रखा गया। ० वर्ष की आयु में कुमारजीव ने एक भिच्च से सूल प्रन्थ पढ़े। ६ वर्ष की अवस्था में यह काश्मीर चला गया। वहां इसने आचार्य्य बुद्धदत्त से शिचा प्राप्त की। ३ वर्ष उपरान्त जब यह काश्घर गया तो वहां अभिधर्म का अध्ययन किया। अब कूचा के राजा ने कुमारजीव

१. देखिये, Chinese Budhism, Page 89.

२. कूचा की राजकुमारी, जिस से उसका विवाह हुआ था।

को अपने देश में बुला भेजा। राजा की ओर से बड़ी धूमधाम से इसका स्वागत हुआ। जिस समय कुमारजीव कूचा रहता था चीनी सेनाओं ने यहां पर आक्रमण किया । चीनी सेनापति को आजा दी गई थी कि वह उस परिडत को अपने साथ अवश्य लाये जिसकी ख्याति सब पड़ोसी राज्यों में फैली हुई है। चीनी राजा का अभि-प्राय कुमारजीव से ही था, क्योंकि इसीके परिडट्य की धूम इस समय सब पड़ोसी राज्यों में मची हुई थी। चीनी सेनात्रों ने कूचा जीत लिया। जो कैदी पकड़े गये उनमें कुमारजीव भी था। जब यह चीनी दरबार में लाया गया तो राजा ने बड़े आदर से इसका अभिनन्दन किया और अपने राज्य में बौद्धधर्म का प्रचार करने की प्रेरणा की। राजा की प्रार्थना पर क्रमरजीव ने अनुवाद कार्य्य आरम्भ किया। १२ वर्ष में इसने १०० पुस्तकों का चीनी भाषा में अनुवाद कर डाला। कुमारजीव प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति था, इसलिये इसने बौद्ध-साहित्य में आश्चर्यजनक परिवर्त्तन कर दिया। इसने अनुवाद में पुराने ढरें का अनुसरण न करके नवीन और प्रभावोत्पादक विधि आविष्कृत की। इसिछिये इसके द्वारा किये गये अनुवाद मौलिक रचना जैसे जान पड़ते हैं। ये अनुवाद आज तक पढ़े जाते हैं। कुमारजीव की भाषा ह्वेन्-त्साङ् की भाषा से भी श्रेष्ठ समभी जाती है। जापान में विद्या-र्थियों से प्राय: यह प्रश्न पूछा जाता है कि कुमारजीव और ह्वेन्-त्साङ् में से किसकी भाषा अधिक अच्छी है ? और इसका उत्तर यही चाहा जाता है कि कुमारजीव की भाषा अधिक अच्छी है। इसके द्वारा लिखी हुई अश्वघोष और नागार्जुन की जीवनियां बहुत ही मनोरञ्जक हैं। इसके द्वारा खींचा हुआ खर्ग का चित्र चीन में बहुत पसन्द किया जाता है। इसने न केवल

श्रनुवाद ही किये थे प्रसुत अपने द्वारा प्रारम्भ किये हुए कार्यं को स्थिर रखने के लिये अच्छे कार्य्यकर्ता भी तैयार किये थे। धर्मरत्त, संघभट्ट, गौतमसंघदेव, धर्मिप्रय और बुद्धभद्र—ये भारतीय पिएडत कुमारजीव के सहयोगी थे। इन्होंने इसकी मृत्यु के पश्चात् भी अनुवाद-कीय्य जारी रक्खा। ऐसा प्रसिद्ध है कि कम से कम, एक हजार चीनी कुमारजीव के शिष्य थे। इन में से कुछ अपने लेखें द्वारा प्रसिद्ध हुए। 'क्राहियान' इन सब में मुख्य था। जिस समय कुमारजीव अनुवाद करने में व्यप्र था, उस समय क्राहियान पर्वतों और भीलों को पार कर बुद्ध की जन्मभूमि—भारत में तीर्थ-स्थानों की याता कर रहा था। जब यह स्वदेश लौटा तब तक इसका गुरु जीवित था। चीन पहुंच कर क्राहियान ने अपना यात्रा-वृत्तान्त लिखा। इस में बौद्ध देशों की समृद्धि का सजीव चित्र खींचा गया था।

कुमारजीव का एक सहकारी 'विमलान्त' भी था। यह काश्मीर का रहने वाला था। यह 'विनय' का महान् पिएडत था। इसने दो पुस्तकों का अनुवाद किया था, जिनमें से अब केवल एक ही उपलब्ध होती है। इसका नाम 'दशाध्याय विनयनिदान' है। जब कुमारजीव का प्रभाव बढ़ रहा था उस समय भारतीय पिएडतों का एक और जत्था चीन पहुंचा। इसमें बुद्धयशस्, धर्मयशस्, धर्मन्तेम, बुद्धजीव और धर्ममिल आदि पिएडत थे। इन्होंने लगभग २० वर्ष तक अनुवाद कार्य्य किया।

प्रतिक्रिया

४२० ई० में चिन वंश का पतन हो गया और चीनी साम्राज्य किर से कई खण्डों में विभक्त हो गया। उत्तर में तातार लोगों ने अपना प्रभुत्त्व स्थापित कर लिया। ये तातार लोग ही आगे चलकर 'वी' वंश के नाम से विख्यात हुए। दक्षिण में 'सुङ्' वंश शासन करने

#### प्रतिक्रिया का उत्तर

लगा। इन दोनों वंशों के राजा बौद्धधर्म के कट्टर शबु थे। इन्होंने मृत्तिनिर्माण तथा मन्दिररचना को नियम-विरुद्ध घोषित कर दिया। बौद्धधर्म के प्रति रुचि रखने वालों पर भीषण अत्याचार होने लगे। जनता को चेतावनी दी गई कि बौद्धों को आश्रय देनेवाले भी द्रिडत किये जायेंगे। ४२६ ई० में एक नियम बना, इसके अनुसार बौद्धमूर्त्तियां श्रौर पुस्तकें नष्ट कर दी गईं, भिच्च मार डाले गये, बुद्ध की पूजा करना और मूर्त्ति बनाना भयंकर अपराध गिना जाने लगा। बौद्धधर्म के प्रति इस बढ़ते हुए रोष को रोकने के लिये तातार नृपति के बड़े लड़के 'सड़-वन्-ति' ने बहुत प्रयत्न किया, परन्तु कुछ फल न निकला।

पिता की मृत्यु के पश्चात् सङ्-वन्-ति राजा हुआ। राजा बनते विकिया का ही इसने प्रतिकिया का उत्तर देने के लिये ४५१ ई० में प्रत्येक नगर में एक-एक बौद्ध मन्दिर खड़ा किया। लगभग ५० पुरुषों को प्रवादिलाकर मिंचु बनाया। बौद्धधर्म के प्रति इस प्रेम को देखकर भारत और मध्य एशिया के सभी राजात्रों ने बधाई देने के लिये अपने अपने दूतमण्डल चीनी सम्राट् की सेवा में भेजे। इस समय एक दूतमण्डल लंका से भी पहुंचा था। वह अपने साथ जो पत ले गया था उसमें लिखा था "यद्यपि हमारा देश इतनी दूर है कि वहां तक पहुंचने में ३ वर्ष लगते हैं । परन्तु बौद्धधर्म के प्रति अगाध प्रेम हमें यहां तक खींच लाया है।" इस समय चीन में एक नवीन जीवन दिखाई देता था। उत्तर में वी वंशीय राजा बुद्ध की एक ३४ फीट ऊंची मूर्ति बनवाने में संलग्न था। ठीक उसी समय दिचिए में सुङ् वंशीय राजा एक बहुत शानदार बौद्धमन्दिर बनवा

उत्तर

देखिये, Chinese Budhism, Page 94

रहा था। बौद्धधर्म के प्रति इस बढ़ते हुए उत्साह को देखकर भार-तीय पिएडतों का प्रवाह फिर से चीन की त्र्योर प्रवृत्त हुवा।

गुणवर्मन् श्रीर उसके साथी

अब चीन में एक नया प्रचारक पहुंचा। यह प्रचार-कार्य्य में अत्यन्त निपुण् था। चीन जाने से पूर्व इसने जावा-निवासियों को बौद्ध बनाया था। इस प्रचारक का नाम गुणवर्मन् था। गुणवर्मन् काश्मीर के राजघराने में पैदा हुआ था। यद्यपि इसके पूर्वपुरुष बहुत काल तक शासन करते रहे थे परन्तु गुणवर्मन् की उत्पत्ति के समय इसका पिता संघानन्द निर्वासित हुन्या जंगल में रहता था। जब यह १८ वर्ष का हुआ तो एक ज्योतिषी ने कहा "३० वर्ष ् की अवस्था में कुमार्जीव किसी राज्य का शासन करेगा। यह दित्तण की त्रोर जायेगा त्रौर इसका खूब स्वागत होगा।" २० वर्ष की त्रायु " में कुमार्जीव संसार से विरक्त होकर सन्यासी बन गया। धर्मशासी का यह इतना पिखत था कि तत्कालीन लोग इसे 'तिपिटक-भदन्त' कहते थे। जब यह ३० वर्ष का हुआ तो काश्मीर का राजा निः-सन्तान मर गया। उसका मंत्रीमण्डल गुणवर्मन् को राजा बनाने के लिये तच्यार होगया। परन्तु इसने अस्वीकार कर दिया और तुरन्त काश्मीर छोड़कर लंका चला गया। लंका में बौद्धधर्म का प्रचार करने के उपरान्त यह जावा गया। इसके पहुंचने से एक दिन पूर्व जावानरेश की माता को स्वप्न आया कि एक भिच्न तीत्रगामी नौका पर चढ़कर जावा आया है। ठीक उससे अगले दिन गुगावर्मन् जावा पहुंचा। जावा के राजा ने अपनी माता द्वारा प्रेरित होकर इससे बौद्ध-धर्म की दीचा प्रहरण की। दीचा के उपरान्त राजा ने प्रजा को सम्बो-धन कर कहा "आप सब गुरावर्मन का आदर करें, निधनों के दान दें, हिंसा न करें और महात्मा बुद्ध के बताये नियमों का पालन करें।" तद्नन्तर सारा राज्य बौद्धधर्मानुगामी हो गया। जावा

#### प्रतिकिया का उत्तर

के धर्मपरिवर्त्तन से गुणवर्मन् की ख्याति सब ओर फैल गई। इस प्रसिद्धि से चीनी लोगों का ध्यान भी इधर आकृष्ट हुआ। ४२४ ई० में चीनी राजा सङ्-वन्-ति ने प्रजा को प्रेरणा की कि वह किसी प्रकार गुण-वर्मन् को चीन ले आये। परिणामतः कुछ भिद्ध गुणवर्मन् को लाने के लिये जावा पहुंचे । भिच्चमण्डल के पहुंचने से पूर्व ही गुणवर्मन् एक व्यापारी जहाज पर चढ़कर चीन को चल पड़ा था । ४३१ ई० में गुणवर्मन् चीन की राजधानी 'नानिकङ्' पहुंचा। राजा स्वयं इससे मिलने आया। स्वागत करने के पश्चात् राजा ने भिन्नु से कहा-"आपका शिष्य बनकर मैं सदैव भगवान् बुद्ध की शिचाओं का अनु-सरण करना चाहता हूं। मैं हिंसा न करूंगा। हे स्वामिन् ! कुपा कर आप मुक्ते समय समय पर निर्देश देते रहें।" राजा ने गुणवर्मन् के निवास के लिये जेतवनविहार े में प्रबन्ध कर दिया। अब गुणवर्मन् ने धर्म प्रचार प्रारम्भ किया त्रौर 'सद्धर्म पुरुडरीक' की कथा अ।रम्भ की । इसका सबसे मुख्य कार्य भिच्चिकयों का संगठन था। यद्यपि पिछले ४०० वर्षों से चीन में बौद्ध-धर्म का प्रचार हो रहा था परन्तु अब तक स्त्रियों का कोई संघ स्थापित न हुआ था। इस समय स्त्रियों को भी संघ का सदस्य बनाने के लिये आन्दोलन प्रारम्भ किया गया। ६७ वर्ष की आयु में बहुत शानदार कृत्य करके गुणवर्मन् ने चीन में ही अपनी इहलीला को समाप्त किया। यह कोई महान् अनुवादक न था। अनुवाद तो इसने केवल १० ही किये। परन्तु गुणवर्मन् की महत्ता अनुवादक की दृष्टि से न होकर उपदेष्टा के रूप में है। इसने लोगों की आध्या-त्मिक उन्नति के लिये अनथक प्रयत्न किया था।

श्रावस्ती में भी इसी नाम से एक विहार था। उसीके अनुकरण पर यह नाम रक्खा गया था।

गुरावर्मन् के पहुंचने के ४ ही वर्ष उपरान्त 'गुराभद्र' मध्य भारत से चीन गया। यह महायान सम्प्रदाय का इतना विद्वान् था कि लोगों ने इसका नाम ही 'महायान' रख दिया था। ४३४ ई० में चीन पहुंच कर गुणभद्र ने संस्कृत पुस्तकों का चीनी भाषा में अनुवाद करना आरम्भ किया । इसने कुल मिला कर ७८ अनुवाद किये। वर्त्तमान समय में इनमें से केवल २८ ही उपलब्ध होते हैं। ४६८ ई० में ७४ वर्ष की आयु में गुण्यद्र का देहान्त हो गया। ४८१ ई० में 'धर्मजालयशस्' नामक एक परिडत और चीन पहुंचा। यह भी मध्यभारत से गया था। इसने 'अमितायुष सूत्र' का अनु-वाद किया था। छठी शताब्दी के बिल्कुल आरम्भ में 'धर्मरुचि' चीन गया। इसके अनन्तर 'रत्नमति' और 'बोधिरुचि' चीन गये। बोधिरुचि ने शीघ ही चीनी भाषा सीख कर अनुवादों द्वारा प्रचार-कार्य्य प्रारम्भ किया। २७ वर्ष में इसने ३० पुस्तकों का अनुवाद किया, इसी समय बनारस से 'गौतमप्रज्ञारुचि' नामक एक परिडत और पहुंचा। इसने ३ ही वर्ष में १८ पुस्तकों का अनुवाद कर दिया। अल्प काल की दृष्टि से इसका कार्य्य अन्य पिडतों से अधिक आश्चर्यजनक है।

बौद्धधर्म का समृद्धि-काल

इस प्रकार भारतीय पिएडतों का एक के पश्चात् दूसरा दल चीन पहुंच रहा था और ये वहां जाकर संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद कर जनता में बौद्ध साहित्य को प्रचलित करने के लिये जीतोड़ प्रयत्न कर रहे थे। चीन में भारतीयों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही थी। तत्कालीन चीनी विवरणों से ज्ञात होता है कि छठी शताब्दी के आरम्भ में ३ हजार से अधिक भारतीय चीन में निवास कर रहे थे। इनके निवासार्थ चीनी राजाओं ने कितने ही सुन्दर विहारीं का निर्माण कराया था। इनमें से बहुत से तो लोयङ् भें ही रहतेथे।

१. वर्त्तमान 'हो-नान्-फू'

#### प्रतिक्रिया का उत्तर

यहां पहुंच कर इन्होंने बौद्धधर्म का बड़े जोश और उत्साह से प्रचार किया। ४१८ ई०में उत्तरीय चीन के राजा ने 'सुङ्युन्' को बौद्ध प्रन्थ लाने के लिये भारत भेजा।

गान्धार और काश्मीर का पर्यटन कर १७४ प्रन्थों के साथ यह स्वदेश लौट गया । इस समय द्विणीय चीन में 'सुङ्' वंश समाप्त होकर 'लेङ्' वंश शासन कर रहा था। वू-ती इस वंश का प्रथम सम्राट्था। आरम्भ में यह कन्फ्यूशस धर्म का अनुयायी था, पर पीछे से एक भिन्नु के साहचर्य से इसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया । इसने नानकिङ् में एक विशाल विहार का निर्माण कराया । उसे बहुत से उपहार भेंट किये। पशुवित बिल्कुल बन्द कर दी। यहां तक कि कपड़ों पर सल्मे सितारे से पशुत्रों के चित्र काढ़ना भी रोक दिया । इसी के समय ४१८ ई० में तिपिटक की प्रथम चीनी आवृत्ति प्रकाशित हुई। इस के दो ही वर्ष बाद ४२०ई० में 'बोधिधर्म' भारत से क्वान्तुन् । गया। वहां इसने वू-ती से बहुत देर तक वार्तालाप किया। राजा की किसी बात से असन्तुष्ट होकर बोधिधर्म उत्तरीय चीन में लोयङ् चला गया। वहां इसने शेष्ट्रो-लिन् के मन्दिर में ६ वर्ष व्यतीत किये । इस दीर्घ काल में यह निरन्तर दीवार की ओर मुंह करके समाधि में बैठा रहा जिस से यह 'भित्ति-द्रष्टा' के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ऐसा भी कहा जाता है कि बैठे बैठे इसकी टांगें गिर गई और यह जंघा-शून्य गुदे की भांति बन गया। जब वू-ती को इस घटना का पता लगा उसने बोधिधर्म को लाने के लिये दूत भेजे परन्तु उन्हें इस कार्य्य में सफलता न मिली। यद्यपि इस धर्मीपदेष्टा ने ६ वर्ष मूक तपस्या में बिताये थे तथापि इसका चीनियों पर गहरा प्रभाव पड़ा था। बहुत से चीनी

१ यह दिचणीय चीन में एक नगर था। वत्त मान 'कैन्टन्' ही कान्तुन् है।

भिन्न तपस्वी बनने के लिये बोधिधर्म का अनुकरण करने पर उतारू हो गये थे। कहा जाता है कि इन भिन्नुओं में से एक ने √ सोचा-"धर्म के लिये लोग नाना प्रकार की यंत्रणाएं मेलते हैं। कोई अपनी हिड्डियां तोड़ देता है, कोई अध्यियों में से मजा निकाल देता है, कोई प्यासे के लिये बाहुओं में से रुधिर दे देता है, कोई बालों में कीचड़ मढ़ लेता है, और कोई भूखे शेरों की पेटपूर्ति के लिये अपने को पहाड़ पर से गिरा देता है। परन्तु मैं, धर्म के लिये क्या सह सकता हूं ?" इस समय इसके चारों त्रोर भीषण तुषार-पात हो रहा था। यह उसमें निश्चल खड़ा था। यहां तक कि इसके घुटने भी बर्फ से ढक गये। इसी समय बोधिधम वहां प्रकट हुआ। उसने भिज्ञ से पूछा-'तुम यह कष्ट क्यों उठा रहे हो ?' इस पर भिचु ने रोते हुए उत्तर दिया—'मैं चाहता हूं कि मानव जाति का कल्याए करने के लिये मेरे में महती करुए। अवतरित हो।' इस पर बोधिधर्म बोला-'भग-वान् बुद्ध की तपस्या के सामने तुम्हारी तपस्या कुछ भी नहीं है। वे तो तुमसे कहीं अधिक तपस्वी और सहनशील थे। यह सुनते ही भिच्न ने तेज चाकू निकाला और अपनी बाजू काट कर बोधिधर्म के सामने रख दी। बोधिधर्म के हृदय पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। उसने इसी भिन्नु को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। वृद्धावस्था में स्वाभाविक रीति से बोधिधर्म परलोकगामी हुआ। इस बीच में इसे ४ बार विष द्वारा मारने का प्रयत्न किया जा चुका था। परन्तु सब प्रयत्न निष्फल हुए।

राज्यारोहण के २६ वें वर्ष वू-ती भित्तु बन गया। <sup>9</sup> उसने राजदरबार की सब तड़क-भड़क छोड़ दी और विहार में रहने

१. ५१७ ई० में।

#### भिच्च परमार्थ

लगा। नम्रता और दया से उसका हृदय परिपूर्ण हो गया। अपराधियों को फांसी देना बन्द कर दिया। परिणाम यह हुम्रा कि अपराध बहुत बढ़ गए। वू-ती ने कुल मिला कर ४ बार प्रवज्या धारण की। जब वू-ती भिच्च बन कर विहार में रहता था उस समय हॉचिङ ने जो वू-ती का शत्रु था नानिक पर माम्मण किया और वू-ती को कैद कर लिया। जब उसे कहा गया कि तुम्हारी राजधानी शत्रु के हाथ पड़ गई है तो उसने केवल यही उत्तर दिया— 'मैंने अपने ही प्रयत्न से साम्राज्य प्राप्त किया था और मेरे द्वारा ही यह खोया गया। इस लिये मुम्ने शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है।' हॉ-चिङ् ने वू-ती के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। वह भूख से तड़प-तड़प कर मर गया। नान्-किङ् की गलियों में लोगों ने वू-ती के शरीर को नोच-नोच कर खा लिया। यहां तक कि उसकी पत्नी ने भी उसके शरीर का कुछ भाग खाया।

४३६ ई० में वू-ती ने एक दूत-मण्डल संस्कृत प्रन्थ लाने भिच्च परमार्थ के लिये मगध भेजा था। यह दूत-मण्डल अपने साथ 'परमार्थ' नामक भिच्च को लेगया था। परमार्थ, योगाचारसम्प्रदाय का अनुयायी था। इसी ने चीन में सर्व प्रथम इस सम्प्रदाय का प्रचार किया था।

१. वू-ती के शरीर का भच्चण पिवत्रता की दृष्टि से किया गया था। क्यों कि वू-ती धर्मात्मा था, इस लिए लोगों ने उसके प्रति अत्यधिक प्रेम प्रदर्शित करने के लिये उसके शव को ही नोच-नोच कर खा लिया। यह प्रथा प्राचीन समय में इजीप्शियन लोगों में भी प्रचलित थी। वे 'फिरोहा' के शव का भाग खाया करते थे। इसी प्रकार बहुत समय तक आसामी लोग भी गंगा और यमुना के किनारे वसनेवाले लोगों को अपने देश में आने पर नोच-नोच कर खाते रहे हैं, क्यों कि वे इन निदयों की घाटियों में बसने वाले लोगों को अतिपिवत्र समक्षते थे और उस पिवलता को अपने अन्दर लाना चाहते थे।

धर्मप्रचार के अतिरिक्त इसने 'असङ्ग' और 'वसुबन्धु' के प्रन्थीं का चीनी भाषा में अनुवाद भी किया था।

वू-ती के पश्चात् उसका लड़का 'याङ्-ती' राजा बना। इसने ४४२ से ४४४ तक शासन किया। यह बौद्ध न होकर ताऊधर्मी था और प्रायः ताऊधर्म के मन्दिरों में ही रहा करता था। वहां ताऊधर्म के प्रन्थों को पढ़ता तथा जनता में उनका प्रचार करता था। ४४४ ई० में 'ची' प्रान्त के शासक 'वेन्-साङ्-ती' ने बौद्धधर्मी और ताऊधर्मी लोगों को शास्त्रार्थ के लिये आमंत्रित किया। इसने कहा-दोनों धर्म सत्य नहीं हो सकते । किसी एक को अवश्य ही ऊंचा मानना होगा। दोनों पद्यों को सुनने के उपरान्त इसने अपना निर्णय बौद्ध-धर्म के पत्त में दे दिया। इस निर्णय से बौद्धधर्म का प्रभाव और भी बढ़ गया।

६ठी शताब्दी

इस अताब्दी में जो भारतीय परिद्वत चीन गये उनमें सब से के बौद्धपिडत मुख्य 'जिनगुप्त' था। जिनगुप्त के साथ उसके तीन साथी-ज्ञानुभद्र, जिनयश और यशोग्रप्त थे । इनमें से ज्ञानभद्र और जिनयश क्रमशः यशोगुप्त त्रौर जिनगुष्त के गुरु थे। जिनगुष्त पेशावर का रहने वाला था। यह जाति से चत्रिय था। इसके पिता का नाम 'वजसार' था। अपने भाइयों में यह सबसे छोटा था। बचपन से ही इसकी प्रवृत्ति धर्म की त्रोर थी। संसार छोड़ कर संघ में प्रविष्ट होने की इसकी प्रबल ऋभिलाषा थी। जिनयश इसका उपा-ध्याय, श्रीर ज्ञानभद्र श्राचार्य था। दोनों ने मिल कर इसे पूर्णतया शिचित किया था। इन्हीं के उद्योग से आगे चल कर यह महाविद्वान् बन सका। जब यह २० वर्ष का था, इसका गुरु चीन गया और साथ में ६ परिडतों को और ले गया। वर्फीली चोटियों को पार कर, अनेकों आपत्तियों का सामना कर ४४७ ई० में ये लोग चीन

#### थाङ् वंश

पहुंचे। मार्ग के कष्टों के कारण केवल ४ ही पिएडत चीन पहुंच सके। चीन पहुंच कर जिनगुप्त ने भारतीय संस्कृति को फैलाने का यत्न किया। भिच्चओं के रहने के लिये एक मन्दिर भी बनवाया गया। इस में रह कर इन्होंने अनुवाद-कार्य्य आरम्भ किया। थोड़े ही समय में जिनगुप्त की ख्याति चारों ओर फैल गई और यह 'यी' प्रान्त का मुख्य पिएडत समभा जाने लगा। इसका ज्ञान इतना गहन था कि यह कठिन से कठिन खलों की भी व्याख्या सुगमता से कर लेता था। इसने कुल ३० अनुवाद किये थे। कुछ समय पश्चात् चीनी राजा ने जिनगुप्त को राजगुरू के पद पर नियुक्त किया। ४६२ ई० में इसने छुछ ज्योतिष् अन्थों का अनुवाद किया। मरने से पूर्व इसने अनुवादकों का एक संघ स्थापित किया जिसका प्रधान यह स्वयं था। जिनगुप्त एक सच्चा धर्मप्रचारक था। यद्यपि धर्म-प्रचार में इसे बहुत कष्ट उठाना पड़ा तो भी इसने अपना कार्य्य नहीं छोड़ा। ६ ठी शताब्दी के अन्त में बनारस से एक और पिएडत चीन पहुंचा। इसका नाम 'गौतम-धर्म ज्ञान' था।

६२० ई० से थाङ्वंश का शासनकाल प्रारम्भ हुआ। इस समय चीन में बौद्धधर्म का प्रचार हुए ४४० वर्ष व्यतीत हो चुके थे। लोगों में नये धर्म के प्रति पर्घ्याप्त सहिष्णुता भी पैदा हो गई थी। परन्तु अभी तक भी यह जनता के लिये स्वाभाविक धर्म नहीं समभा जाता था। परिणामतः अब बौद्ध, कन्प्यूशस और ताऊ-धर्मी लोगों में संघर्ष होने लगा। यह संघर्ष सुङ्वंशीय राजाओं के समय तक चलता रहा। यद्यपि साधारणतया थाङ्वंश का काल बौद्ध-धर्म के लिये अनुकूल रहा पर इस समय बौद्धधर्म के विरुद्ध फिर से प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो गई थी। राजा 'के-ओ-सु' ने कहना आरम्भ किया—जिस प्रकार पत्ती के लिये पंख आवश्यक हैं और जैसे अस्वती के लिये जल जरूरी है वैसे ही चीनियों के लिये कन्प्यूशस

थाङ् वंश

धर्म की आवश्यकता है। राजकीय इतिहास-लेखक 'फु' प्रथम ने बुद्ध को भला-बुरा कहते हुए कन्पयूशस के मन्दिर में भेंट चढ़ाई। राजा ने भी फु के उदाहरण का अनुकरण किया। उसने न्यायाधीशों को आज्ञा दी कि वे भिचुओं के जीवनों का निरीच्या करें। जिनका जीवन पवित्र नहीं है उन्हें विवाह के लिये बाधित किया जाय। छोटे छोटे बौद्धमन्दिर बन्द कर दिये जायें। ६२७ ई० में के-ओ-सु की मृतु हो गई। तदनन्तर थाई-सुङ् राजा बना। नई रानी बौद्धधर्म की कहर शत्रु थी। उसने राजा को बौद्ध मन्दिरों का पुनरुद्धार करने से मना कर दिया। परन्तु राजा ने उसकी ऋोर ध्यान न दिया। उसने आज्ञा निकाली कि प्रत्येक विहार में ४ नये भिच्न रक्खे जायें। इसी समय प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन-त्साङ् भारत से वापिस लौटा। जनता द्वारा उसका खूब स्वागत किया गया। राजा ने उसे एक उपाधि भी प्रदान की । विद्वान् भिच्चत्रों को अनुवाद-कार्य्य में लगाया गया। ६४१ ई० में भारत के सम्राट् हर्षवर्धन ने एक दूतमण्डल चीन भेजा। उसके प्रत्युत्तर में ६४७ ई० में 'ह्वाङ्-वेन्-सी' के नेतृत्त्व में एक दूतमण्डल भारत आया। इस समय हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी और उसके स्थान पर उसके मंत्रियों में से ही एक राजा बना हुआ था । चीनी दूतमण्डल ने तिब्बत और नैपाल में सैन्यसंग्रह कर उस पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। रानी और राजकुमार को कैंद कर, १२ हजार स्त्री-पुरुष बन्दी बनाकर तथा ४८० छोटे-बड़े नगरों को पराजित कर खदेश लौट गया।

भारत में ह्वेन्-त्साङ् ६२६ ई० में ह्वेन्-त्साङ् ने संस्कृतप्रनथ लाने के लिये भारत की स्रोर प्रस्थान किया। हिन्दुकुश पर्वत पार कर यह भारत में प्रविष्ट हुआ। इसने सारे देश की यात्रा की। ४ वर्ष तक यह नालन्दा

१. देखिये, The Indian Historical Quarterly, Dec. 1937, Page 637.

#### चीन में भारतीय पञ्चाङ्ग

विश्वविद्यालय में रहा। यहां रहते हुए इसने संस्कृत श्रौर बौद्धसाहित्य का अध्ययन किया। १६ वर्ष पश्चात् बहुत सी उपयोगी सामग्री
लेकर ह्वेन्-त्साङ् स्वदेश लौट गया। यह अपने साथ वज्रासन (बोधगया) के ११४ ग्रेन दुकड़े, बुद्ध की ३% फीट ऊंची एक स्वर्णप्रतिमा,
३% फीट ऊंची एक रजतप्रतिमा श्रौर बहुत सी चन्दननिर्मित प्रतिमायें तथा ६४७ बौद्ध-ग्रन्थ ले गया था। इसने कुल मिलाकर ७४
श्रमुवाद किये। 'वज्रच्छदिकाप्रज्ञापारमिता सूल' के पुरातन अनुवाद को शुद्ध किया। तदुपरान्त ६७१ ई० में ईच्-चिड़् भारत
श्राया। इसने ४६ संस्कृत ग्रन्थ श्रमूदित किये थे।

इन चीनी भिज्ञुओं के अतिरिक्त अतिग्रप्त, निंद, दिवाकर आदि कई भारतीय पिएडत भी अनुवाद कार्य कर रहे थे। साहित्यिक उन्नित की दृष्टि से 'थाईसुङ्' का समय सुवर्णकाल था। यही कारण है कि प्रसिद्ध इतिहासलेखक 'गिब्बन' ने इसे पूर्व का ऑगस्टस कहा है। यह ठीक है कि इस शताब्दी में भारत से बहुत कम पिएडत चीन गये। इसका कारण यह था कि इस समय भारतीय पिएडतों का प्रवाह चीन की अपेचा तिब्बत की ओर अधिक वेगवान् था।

द वीं शताब्दी के अत्यन्त प्रारम्भ में ही कन्पयूशस लोगों ने चीन में भार-बौद्धों पर अत्याचार करने आरम्भ किये। ७१४ ई० में यन्-सुङ् राजा तीय प्रवाहन ने कहा—"बौद्धधर्म हमारे देश के लिये बड़ी धातक वस्तु है।" १२००० भिच्च और भिच्चिकयों को विवाह के लिये बाधित किया गया। मूर्त्तियां बनाना, पुस्तकें लिखना तथा मन्दिर खड़े करना सब कुछ बन्द कर दिया गया। इसी समय राजा की ओर से कुछ हिन्दु पंडित तिथि-क्रम नियत करने के लिये नियुक्त किये गयेथे। इनमें से एक 'गौदमार' था। इसकी गणना-विधि बहुत उत्तम थी। इस गणना को चीन में

'धवलप्रासाद का तिथिक्रम' कहा जाता था । ३ वर्ष तक इसी का प्रयोग किया गया। तदनन्तर एक अन्य भारतीय पिण्डत को जिसका नाम गौतमसिद्ध था, ज्योतिषम्रन्थों का अनुवाद करने के लिये कहा गया। इसने नई गणनाविधि प्रचलित की। इसमें चन्द्रमा और महों के अनुसार गणना की गई थी। कुछ काल तक इसी तिथिक्रम को चलाया गया। ७२१ ई० में चीन के प्रसिद्ध ज्योतिषी 'चिह-हिइ' ने इसी के अनुसार चीन का तिथिक्रम निश्चित किया। तिथिक्रम के साथ ६ तक के अङ्क और शून्य को भी चीन निवासियों ने हिन्दु पिण्डतों से सीखा । ज्योतिष् विद्या के दो अन्य प्रन्थों का भी अनुवाद किया गया। इनमें से एक का नाम 'ब्राह्मणज्योतिष्-शास्त्र' है। इसमें २० अध्याय हैं। दूसरे प्रनथ का नाम 'जिगऋषि ब्राह्मण का ज्योतिष् विवरण' है।

प्रतिक्रिया का श्रन्त ७५६ ई० में 'सु-सुङ्' राजा हुआ। इसका बौद्धधर्म के प्रति बहुत भुकाव था। इसने बौद्ध कर्मकाएड के अनुसार अपना जन्म-दिन मनाया। इस दिन रचकों को बोधिसच्वों के अनुसार वेष धारण कराया गया और सब दरबारियों ने मण्डल में खड़े होकर उनकी पूजा की। सु-सुङ् का उत्तराधिकारी 'थाई-सुङ्' था। यह अपने पिता से भी अधिक उत्साही था। इसके मन्त्री और सेना-पित भी बौद्धधर्म के पच्चपाती थे। राजाज्ञा द्वारा एक मख्न बनाया गया, जिस पर बैठकर भिच्च लोग सूत्रप्रन्थों का पाठ करते थे और उपस्थित जनता के सम्मुख उनकी व्याख्या करते थे। इन सूत्रप्रन्थों को राज्य की गाड़ी में उतने आदर से ले जाया जाता था जितने आदर से राजा को। राजा ने अपनी माता की स्मृति में एक मन्दिर

१ देखिये, Chinese Budhism, Page 122

र. देखिये, Chinese Budhism, Page 123

#### तृतीय प्रतिक्रिया

बनवाया। इसके उद्घाटन-समारोह में वह खयं भी उपिथत हुआ। इसमें भिन्न और भिन्निकयां नियुक्त की गई। राजा पर एक सिंहली भिन्न का बड़ा प्रभाव था जिसका नाम 'अमोघवऊ' था। इसकी प्रेरणा से राजा ने आज्ञा दी कि ७६८ ई० के सातवें मास की पूर्णिमा के दिन भूखे प्राणियों की बुसुन्ता शान्त करने के लिये उपहारों से भरे पात्र भेंट किये जांय। उस दिन भिन्न इकट्ठे हुए। उन्होंने सबके कल्याण के सिये प्रार्थनाएं की और चारों लोकों के भन्नणार्थ चारों और चावल फेंके गये।

इन राजाओं के बाद 'बु-सुङ्' श्राया। यह ताऊधर्मी था। ताऊ-धर्मी सलाहकारों के कहने पर ८४४ ई०में इसने बौद्धधर्म पर भयंकर प्रहार किये। ४६०० विहार तोड़ दिये। ४०००० छोटे मन्दिर गिरा दिये। संघों की जायदाद जब्त कर ली श्रौर इसका उपयोग सरकारी भवन बनाने में किया गया। मूर्त्तियों श्रौर घएटों को गला कर सिक्के के रूप में परिवर्तित कर दिया। २६०००० भिन्नु और भिन्नु-कियों को गृहस्थी बनने के लिये बाधित किया। मन्दिरों के १४०००

तृतीय प्रतिक्रिया

१. इस विधि के मूल में यह विचार कार्य करता है कि सबको खिलाकर खाया जाय। वैदिक संस्कारों में विवाह संस्कार में मधुपक — विधि श्राती है। यह प्रथा उसी का विकृतरूप जान पड़ती है। वहां वर, वधू द्वारा दिये हुए मधुपक को दाहिने हाथ की श्रनामिका श्रीर श्रंगुष्ठ से तीन वार मिला कर —

'श्रों वसवस्ता गामश्रेण च्छन्दसा भच्चयन्तु' इस मन्त्र से पूर्व में,
'श्रों रुद्रास्त्वा त्रैष्टुभेन च्छन्दसा भच्चयन्तु' इस मन्त्र से दिच्चण दिशा में,
'श्रों श्रादित्यास्त्वा जागतेन च्छन्दसा भच्चयन्तु' इस मन्त्र से पश्चिम में,
'श्रों विश्वे त्वा देवा श्रानुष्टुभेन च्छन्दसा भच्चयन्तु' इस मन्त्र से उत्तर में,
मधुपके के छींटे देता है। सामाजिक जीवन में प्रवेश करते हुए वर को, यह
शिचा दी जा रही है कि तुम संसार को खिलाकर स्वयं खाश्रो। यही विचार
उपरोक्त विधि में प्रतीत होता है।

दासों को मुक्त कर दिया। इन संख्याओं में अत्युक्ति हो सकती है, पर इतना स्पष्ट है कि राजा ने बौद्धधर्म पर बहुत अयाचार किये। वु-सुङ् के अत्याचार बहुत दिन नहीं चल सके। उसने अमर बनने के लिये सुधा (Elixir) पीनी आरम्भ की। इसे पीने से ६४६ ई० में यह गूंगा हो गया और अन्त में मर गया।

वु-सुङ् का उत्तराधिकारी 'सुई-सुङ्' कट्टर बौद्ध था। इसने बौद्धों के प्रति पत्तपात कर पहली नीति को बिल्कुल बदल दिया। राजधानी में फिर से आठ विहार खड़े किये और लोगों को भिन्न बनने की अनुमति दे दी।

सुङ् वंश का अभ्युद्य थाङ् वंश के अन्तिम राजा बहुत शक्तिहीन थे। परिणाम यह हुआ कि चीन पांच छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। इनमें से तीन तुर्की के थे। इन राज्यों को ४३ वर्ष तक बहुत से उतार चढ़ाव में से गुजरना पड़ा। ६६० ई० में सुङ्-वंश ने चीन को फिर से एक साम्राज्य का रूप दे दिया।

सुड्वंशीय सम्राट् बौद्ध थे। द्वितीय सुङ् सम्राट् 'थाई-सुड्' ने राजधानी में बुद्ध की पिवत्रधातु पर ३६० फीट ऊंचा एक सूप खड़ा किया। चतुर्थ सुङ् सम्राट् 'जीन्-सुङ्' की संस्कृत साहित में बहुत रुचि थी। इसके राज्य में बड़े बड़े विद्वान् रहते थे। इसने ४० युवकों को संस्कृत पढ़ने के लिये नियुक्त किया था। 'इसी के समय मगध से एक पिडत चीन गया जिसने 'अमितायुष सूत्र' का अनुवाद किया और कुछ एक संस्कृत प्रन्थों का अनुवाद चीनी संस्कृतकों द्वारा कराया। इससे ज्ञात होता है कि इस समय चीन में बहुत से हस्तलिखित संस्कृत प्रन्थ विद्यमान थे। ११०१ ई० में द्वि-सुङ् राजा बना। इस पर लिन्-लिङ् नामक एक ताऊधर्मी प्रोहित

१. देखिये, Chinese Budhism, Page 137.

#### भारतीय परिडतों का अन्तिम जत्था

का प्रभाव था। यह बचपन में बौद्ध नौसिखिया था। परन्तु दुर्व्यवहार के कारण संघ से निकाल दिया गया था । इस घटना से पुराने धर्म के प्रति इसके मन में द्वेष पैदा हो गया था। लिन्-लिङ् के प्रभाव में आकर राजा ने ताऊधर्मी लोगों को न केवल उपहार ही दिये परन्तु बौद्धों पर अत्याचार भी बहुत किये। ११२६ ई० में तातार लोगों ने सुङ् राजा को परास्त कर दिया। ११२७ ई० से १२८० ई० तक चीन में तातार लोगों का प्रभुत्व रहा। इनका धर्म बौद्ध नहीं था। इस लिये लगभग डेढ़ शताब्दी तक बौद्धधर्म की प्रगति रुकी रही। १२८० ई० में मङ्गोलों के आश्रय में फिर से बौद्ध धर्म का आदित्य उदित हुआ।

उपर जिस दीर्घकाल का इतिहास बताया गया है उस समय भी भारतीय पिएडत निरन्तर चीन जा रहे थे। प वीं शताब्दी के आरम्भ में अमोघवज चीन गया। यह अपने समय का सबसे अन्वम जत्था बड़ा अनुवादक था । कुमारजीव, जिनगुप्त और बोधिरुचि की की तरह इसने भी अनुवादों द्वारा भारतीय संस्कृति को फैलाने का प्रयत्न किया । इसने चीन में तन्त्रशास्त्र का भी प्रचार किया । अमोघ वज्र ने कुल मिला कर ४१ तन्त्र प्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। अपने धार्मिक कार्यों के कारण यह सारे राष्ट्र के सम्मान का पाल बन गया। इस समय चीन में कोई भी ऐसा व्यक्ति न था जो इसे क्रियाशीलता में मात कर सकता। ७७४ ई० में अमोघवज्र की मृत्यु हो गई। राजा की इसमें इतनी श्रद्धा थी कि उसने इसे 'राज्य कर्ण-धार' तथा 'लिपिटक-भदन्त' की उपाधियां प्रदान की थीं।

६ वीं शताब्दी में कोई भी परिडत चीन नहीं गया। अमोघवअ के साथ बड़े बड़े पिएडतों का प्रयाण समाप्त हो गया। इसके डेद

भारतीय पियों का

शताब्दी पश्चात् तक भारत से परिडतों का कोई भी जत्था चीन नहीं गया। धीरे धीरे भारतीय परिडतों का चीन जाना बन्द हो रहा था कि ६४१ ई० में भिन्न 'सामन्त' एक बड़े दल के साथ पश्चिमीय भारत से चीन पहुंचा। इसी समय अनेक चीनी यात्री संस्कृत प्रन्थों की खोज में भारत-भ्रमण कर रहे थे और कुछ शाक्य मुनि की पवित भूमि की याता कर बौद्ध प्रन्थों के साथ स्वदेश लौट रहे थे। ८७१ ई० में 'मञ्जूश्री' चीन गया । धार्मिक आचार-व्यवहार के कारण चीन में इसकी ख्याति शीघ ही फैल गई। इसकी प्रशंसी से दूसरे भिद्ध ईर्घ्या करने लगे। मञ्जूश्री चीनी भाषा नहीं जानता था। श्रतः भिचुओं ने जाकर राजा से कह दिया कि मञ्जूशी घर जाने को उत्सुक है। राजा ने उसे खदेश छौटने की आज्ञा देदी।जब मञ्जूशी ने आज्ञा सुनी तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। पर क्योंकि अब कोई चारा ही न था इस लिये उसने चीन का परित्याग कर दिया। परन्तु वह कहां गया यह कौन जानता है ? ६७३ ई॰ में 'धर्मदेव' नामक एक महान् परिडत चीन पहुंचा। यह नालन्दा से गया था। इसे विपिटक का खूब ज्ञान था। सुङ्-कालीन अनुवादकों यह बहुत बड़ा अनुवादक था। ६८२ ई० में राज्य की श्रोर से अनुवादकों का एक संघ बनाया गया था जिसका संगठन धर्मदेव ने ही किया था। इस संघ में कुछ चीनी परिडत भी थे जो संस्कृत के अच्छे विद्वान् थे। धर्मदेव ने ६७३ से ६८१ तक १० वर्षों में ४६ पुस्तकों का अनुवाद कर डाला। इसके अनुवादों में कुछ तंत्रप्रनथ भी थे। धर्मदेव ने महायान सम्प्रदाय की अत्यन्त प्रसिद्ध पुस्तक 'सुखावति व्यूह' का भी अनुवाद किया था। इसमें सुखावति स्वर्ग का चित्र खींचा गया था। १००१ ई० में धर्मदेव की मृत्यु हो गई। अपने सत्कृत्यों के कारण यह मरने के बाद भी पूजा गया। शनैः शनैः चीन में भारतीय प्रचारकों की १३२

#### भारतीय परिडतों का अन्तिम जत्था

क्रियाशीलता में शिथिलता आने लगी क्योंकि इस समय भारतीय पिंडतों का अधिक भुकाव जैसा कि पहले कहा जा चुका है तिब्बत की और हो गया था।

१००४ ई० में 'धर्मरच्न' मगध से चीन गया। यह अपने साथ पवित्र धातु तथा ताङ्पल पर छिखे हुए बहुत से प्रन्थ भी ले गया था। इसने १३ प्रन्थों का अनुवाद किया था। १०४८ ई० में ६६ वर्ष की अवस्था में यह परलोकगामी हुआ। अन्तिम भारतीय परिडत 'ज्ञानश्री' था। इसने १०४३ ई० में चीन में पदार्पण किया था। इस प्रकार भारतीय परिडत एक हजार वर्ष से भी अधिक समय क चीन जाते रहे। जहां ये लोग चीन में अपने साथ बौद्धधर्म को ले गये वहां संस्कृत-साहित्य, भारतीय-कला, और संस्कृति को भी चीन ले गये। भारतीय परिडतों का यह कार्य्य संसार के इति-हास में अपूर्व है। एक सहस्र वर्षों से भी अधिक समय तक भारतीय पिएडतों ने जिस जोश, उत्साह, धैर्य श्रीर स्थिरता के साथ बौद्धधर्म का प्रचार किया उसका दूसरा उदाहरण मिलना असम्भव है। मुसलमानों के त्राक्रमणों से इस प्रगति का इस बुरी तरह अन्त हुआ कि जब कुबलेईखां ने अनुवादकों के लिये भारतीय परिडतों की चाह से इस ओर दृष्टि डाली तो उसे निराश होना पड़ा। उसे यहां से एक भी परिडत नहीं मिला। कारण यह था कि इस्लामी सेनाओं ने नालन्दा, विक्रमशिला आदि बौद्ध केन्द्रों को आग की भेंट कर दिया था। जिन शिचा केन्द्रों में कुमारजीव, बोधिरुचि, परमार्थ, जिनगुप्त जैसे महान् पिएडतों ने विद्याध्ययन कर विदेशों की त्रोर प्रस्थान किया था वे त्रव वीरान पड़े थे। जिन विश्व-विद्यालयों में श्राकर ह्वेनत्साङ्, ईच्चिङ् श्रादि चीनी यात्रियों ने भारतीय-संस्कृति का मधुर रसपान किया था, उनकी चितायें इस समय धकधक कर रही थीं। छः मंजिले और सात मंजिले भवन १३३

जो बौद्धधर्म और संस्कृत साहित्य से भरे पड़े थे, वहां अब केवल गात ही शेष रह गई थी।

मङ्गोल सरद्शें का बौद्धधर्म के प्रति प्रेम

चीन के उत्तर में एक प्रदेश है जिसे मङ्गोलिया कहा जाता है। १२ वीं शताब्दी में इस प्रदेश में चंगेज़खां के नेतृत्व में एक नई शक्ति का उत्कर्ष हुआ। मङ्गोलों ने उत्तरीय एशिया और पूर्वीय योरुप को जीत कर विशाल मङ्गोल-साम्राज्य की नींव डाली। १२३२ ई॰ में सुङ् वंशीय राजात्रों ने तातार लोगों के विरुद्ध मङ्गोलों से संधि कर ली। तातारों की शक्ति नष्ट कर चंगेज्ञखां चीन का सम्राट् बन गया। १२८० ई० में कुबलेईखां राजा हुआ। १२८० से १३६८ तक मङ्गोलों का प्रभुत्तव रहा। इन मङ्गोलों को अन्य धर्मों की अपेचा बौद्धधर्म अधिक प्रिय था। मङ्गोल सम्राट् कुवलेईखां का बौद्धधर्म के प्रति बहुत अनुराग था। इसने विहार बनाने, पुस्तकें छपाने तथा त्यौह।र मनाने में बहुत बड़ी धनराशि व्यय की। आज्ञा प्रचारित की गई कि विहारों में बौद्ध प्रन्थों का पाठ किया जाये। १२८७ ई० में विपिटक का नया संप्रह प्रकाशित े किया गया। जब कुबलेईखां को उसके द्रवारियों ने जापान पर त्राक्रमण करने की सलाह दी तो उसने पहली बार यह कह कर इनकार कर दिया कि वहां के निवासी महात्मा बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हैं। 3 कुबलेई खां के सलाहकारों में से दो बौद्ध पिखत थे। इनमें से एक 'नेमो' था। यह किसी पश्चिमीय देश का रहने वाला था। दूसरा ऽफग्स्-पा था। इसने मङ्गोल भाषा के लिए नई वर्णमाला तय्यार की थी जिसका कुबलेई ने प्रचार किया पर इसमें उसे सफलता नहीं मिली क्योंकि उसके द्वारा तय्यार की हुई वर्ण-

१ देखिये, Chinese Budhism, Page 147

२. देखिये Chinese Budhism, Page 148

माला कठिन थी। कुबलेई के उत्तराधिकारी श्रोगोतेई खां के समय बौद्ध प्रत्यों को स्वर्णा चरों में लिखने के लिये ३००० स्वर्ण मुद्रायें पृथक् रख दी गई। १३ वीं शताब्दी के श्रन्त में मङ्गोल सरदारों ने चीन के बौद्ध मन्दिरों और भिज्ज श्रों की गणना करवाई। इस गणना के अनुसार उस समय चीन में ४२३१८ मन्दिर श्रीर २१३१४८ भिज्ज विद्यमान थे। इसके ३ वर्ष पश्चात् कुबलेई के शासन के श्रन्तिम भाग में तिब्बत से एक भिज्ज चीन पहुंचा। राजा ने एक मङ्गोल सरदार को इस से तिब्बती भाषा सीखने के लिये प्रेरित किया। तदुपरान्त बौद्ध सूत्रों और शास्त्रों का तिब्बती से मङ्गोल भाषा में श्रनुवाद करा कर उन्हें सरदारों में वितीर्ण कराया। १३१२ ई० में बहुत से बौद्ध प्रन्थों का मङ्गोल भाषा में श्रनुवाद करा कर उन्हें सरदारों में वितीर्ण कराया। १३१२ ई० में बहुत से बौद्ध प्रन्थों का मङ्गोल भाषा में श्रनुवाद किया गया। ४ सूत्र प्रन्थों का भी उल्था हुआ। इस प्रकार मङ्गोलों के शासन काल में बौद्ध धर्म उत्तरो-त्तर उन्नति करता गया।

उपर कहा जा चुका है कि १२८० से १३६० तक चीन में मङ्गोलों ने शासन किया। १३६८ ई० में मिङ् लोगों ने मङ्गोलों को देश से निकाल बाहर किया। मिङ् वंश ने १३६८ से १६४४ तक शासन किया। मिङ्वंश का संस्थापक 'थाई-सु' बौद्धधर्म का बड़ा सहायक था। युवावस्था में यह भिज्ज था। परन्तु पीछे से इसने भिज्ज जीवन त्याग कर साहसिक जीवन प्रारम्भ किया और एक दिन चीन का सम्राट् बन गया। इसने घोषणा निकाली कि सब भिज्ज लंकावतार, प्रज्ञापा-रिमता और वज्रच्छदिका—इन तीन सूत्रों को पढ़ा करें। इन तीनों सूत्रों की व्याख्या भी प्रकाशित की गई। तृतीय मिङ् सम्राट् का शिच्नक ही एक बौद्ध था। राजा अपने गुरु का बहुत आदर करता था। उसने इसे ऊंचे पद पर नियुक्त किया था। इस समय विपिटक

मिङ् वंश

का नया संग्रह किया गया। इस संग्रह को 'उत्तरीय-संग्रह' कहा जाता है। '१४०४ ई० में एक दूतमण्डल पवित्न दन्तधातु को पूजीपहार अपण करने चीन से सिंहलद्वीप भेजा गया। परन्तु सिंहलियों ने इसके साथ श्रच्छा व्यवहार नहीं किया। परिणामतः १४०० में सेना की एक दुकड़ी सीलोन भेजी गई जो राजा को कैंद कर चीन ले गई। इसके पश्चात् ४० वर्ष तक सिंहली राजा चीन को कर देते रहे। मिक् वंश के श्रान्तिम समय में बौद्धों के कुछ नये शत्रु पैदा हो गये। ये ईसाई श्रीर मुसलमान थे। दोनों ने बौद्धधर्म के विरुद्ध प्रचार करना श्रारम्भ किया श्रीर साहित्य प्रकाशित करना भी प्रारम्भ कर दिया।

मंचू शासन

मिड् वंश के पश्चात् मंचू लोग श्राये। इनके समय चीन फिर से एक शासन के नीचे श्रा गया। मंचू लोग भी बुद्ध के श्रगाध भक्त थे। चीन को जीतने से पूर्व ही मंचू राजकुमार 'थाई-सुड्' ने विहारों का निरीच्चण कर भिचुश्रों की संख्या निश्चित करने का प्रबन्ध किया। प्रथम मंचू सम्राट् 'शन्-चिह' ने कुछ बौद्धप्रन्थों की भूमिका लिखकर उन्हें प्रकाशित किया तथा १६४२ में पेकिङ् में ताले-लामा को बुलाया। शन्-चिह का उत्तराधिकारी कुछ समय के लिये ईसाइ-यत की ओर भुका परन्तु पीछे से उसने बौद्धधर्म को श्रपना लिया। मंचू सम्राट् 'चिन्-लङ्' ने तिब्बत से ताशिलामा को बुलाया। इसका जो लेख मिला है उसमें त्रिशलामा को आध्यात्मिक शिचक लिखा हुश्रा है। २० वीं शताब्दी तक मंचू वंश ही शासन करता रहा। १६०५ में राजमाता का शासन काल समाप्त हुश्रा। तदनन्तर एक तीन

१ यह उत्तर में पेकिङ् में किया गया था। पेकिङ् का अर्थ है पे = उत्तर किङ्-नगर, पेकिङ् = उत्तरीय नगर।

## बौद्धधर्म की वर्त्तमान दशा

अर्षे का बालक गद्दी पर विठाया गया। इसके समय में चीन में कान्ति हुई त्रौर राजतन्त्र शासन का अन्त होकर प्रजातन्त्र की स्थापना हुई।

स्थापनः

इस समय चीन में क्रान्ति का आन्दोलन जोर पकड़ रहा था प्रजातन्त्र की श्रीर लोग राजसत्ता को नष्ट कर जनतन्त्र शासन स्थापित करने के लिये व्याकुल हो रहे थे। क्रान्ति के नेता डा० सुन्यातसेन् थे। कान्तिकारियों का अधिक जोर दिचागीय चीन में था क्योंकि यहीं लोगों पर पश्चिमीय शिचा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। राज्य की श्रोर से जो सुधार हो रहे थे उन पर लोगों का विश्वास न था। जनता महान परिवर्त्तन चाहती थी। उस समय चीनी सरकार कर्ज के बोभ से भी लदी हुई थी। आन्तरिक स्थिति निरन्तर खराब होती जा रही थी। मंचू लोग चीनी नहीं हैं, प्रत्युत विदेशी हैं, इसलिये इस वंश का अन्त होना चाहिये, यह भावना भी लोगों में प्रबल हो रही थी। अन्ततः ४ एप्रिल १६११ के दिन क्रान्ति का भएडा खड़ा किया गया। १२ फरवरी १६१२ को बालक राजा को गद्दी से उतार कर सुन्यातसेन को चीनी प्रजातन्त्र का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। परन्तु उसने त्यागपत्र दे दिया और यु-न्त्रान्-शिकाई को राष्ट्रपति बनाया। तब से अब तक चीन में प्रजातन्त्र शासन कायम है। यद्यपि शासनविधान में अब तक भी परिवर्त्तन होते रहते हैं परन्तु धर्म में कोई परिवर्त्तन नहीं आया। लोगों का धर्म इस समय भी बौद्धधर्म है। मन्दिरों में भगवान् बुद्ध की पूजा की जाती है। विहारों में भिचु निवास करते हैं। विपिटक का अध्ययन होता है और बौद्ध त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाये जाते हैं

बौद्धधर्म की वर्त्तमान दशा

इस समय भी चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार है। यद्यपि इस पर अन्य स्थानों की भांति स्थानीय रङ्ग पर्ट्याप्त चढ़ गया है तो भी १३७

यह उन शिचाओं और क्रियाओं पर आश्रित है जिनका प्रचार वहां भारतीय परिडतों ने किया था।

मंदिर छौर विहार

चीन में हजारों की संख्या में बौद्ध मन्दिर विद्यमान हैं । वडे बड़े मंदिर तो विहारों के भाग हैं लेकिन छोटे छोटे मंदिर प्रथक बने हुए हैं। इन में साधारणतया एक एक पुरोहित रहता है। √कई मंजिलों वाले मीनार चैत्य कहाते हैं । ये 'चीनी भूमि का सौंदर्य' कहे जाते हैं। वस्तुतः ये पवित्र धातुत्रों र पर खड़े किये हुए स्तूप हैं। अधिकांश विहार नगरों से वाहर पहाड़ों में या देहात में बने हुए हैं। प्रायः विहार आयताकार हैं। इन के चारों त्रोर दीवार है । मुख्य द्वार दित्तिए। की त्रोर है । मुख्य द्वार के सामने तालाब रहता है। सरीवर पर एक पुल बना हुआ होता है। तालाब लाल कमलों से भरा होता है। पालतू मछलियां तैरती रहती हैं। आयत के प्रत्येक पार्श्व में निवासार्थ कमरे बने रहते हैं। बीच में तीन प्राङ्गण होते हैं। प्रत्येक में पूजा के लिये एक एक भवन होता है। दीवार पर मूर्त्तियां बनी रहती हैं सम्मुख लकड़ी की एक मेज रहती है। मार्तियों के इस पर गुलदस्ते, गुलाबदानी और पूजा के पात्र धरे रहते हैं। प्रथम चार भवन चार महाराजाओं के भवन कहलाते हैं। इनमें मैत्रेयर, बुद्ध, वी-तो र और कन-ती र इन चार देवताओं की मूर्तियां होती

१ अं येजी जानने वाले इन्हें 'पगोडा' नाम से पुकारते हैं।

२. महात्माओं की राख, अस्थि आदि के लिये 'पवित्र धातु' शब्द रखा गया है। अं अने में इसे Relic कहा जाता है। 'अनशेष' शब्द से ठीक २ अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता। इस लिये पवित्र धातु का ही प्रयोग किया गया है।

३ इन्हें संस्कृत में 'चातुर्महाराजकम्' कहा जाता है।

४ यहां 'इन्द्र' से मेल खाता है।

**५. युद्ध का चीनी देवता** 

## मन्दिर और विहार

हैं। मुख्य भवन 'बुद्ध का अमूल्य भवन' कहाता है। प्रधानमूर्ति इस में रहती है। भवन की वेदी पर प्रायः शाक्यमुनि की स्वर्णीय प्रतिमा विराजती है। इसके दोनों ओर नौ नौ मूर्तियां होती हैं। ये बुद्ध के अठारह शिष्य हैं। इन्हें चीन में 'अष्टादश—लोहन' या 'अर्हत' कहा जाता है। अर्वाचीन देवताओं के लिये मुख्य वेदी के पीछे एक मन्दिर होता है। इस मन्दिर का मुख भवन के उत्तरीय द्वार की ओर होता है। इस में अवाचीन देवताओं के कृत्यों को चित्रों और मूर्तियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीसरे भवन में छोटी छोटी मूर्तियां होती हैं। इसी में धर्मप्रन्थ रक्खे जाते हैं और प्रवचन भी इसी में होता है। बड़े बड़े विहारों में ध्यान के लिये चौथा भवन भी होता है।

विहार का परिमाण भिन्न भिन्न है और भिन्नुओं की संख्या भी निश्चित नहीं है। चीन में कुछ घूमने वाले भिन्नु भी हैं। ये लोग किसी खास विहार से सम्बन्ध रखते हैं और अधिक समय घूमने में विताते हैं। जो बच्चे भिन्नु बनाने के लिये लाये जाते हैं उन्हें विहारों में धार्मिक शिन्ना भी दी जाती है। वे विहारानुकूल वस्त्र धारण करते हैं और सिर मुंडाये रखते हें। १७ वर्ष की अवस्था में वे संघ के सदस्य बना ित्ये जाते हैं। भिन्नु लोग कई श्रेणियों में बंटे हुए हैं। पश्चिमीय भिन्नु कर्मकाण्ड तथा अन्य धार्मिक कार्य्य करते हैं और पूर्वीय अपेना सांसारिक कार्य्य तथा विहारों का साधारण प्रवन्ध करते हैं। जायदाद से जो आय होती है वह भिन्नुओं पर खर्च की जाती है। प्रत्येक विहार में धार्मिक पुस्तकों और विपिटक की एक प्रति अवश्य विद्यमान रहती है। कई विहारों में पुस्तकों के लकड़ी के ब्लाक भी हैं। इनसे प्रचलित सूत, प्रार्थनायें तथा सूचनायें छापी जाती हैं।

संघ में प्रविष्ट होना कठित नहीं है । विहार का प्रत्येक श्राचार्थ्य श्रपनी इच्छानुसार ही काम करता है। इनको कार्य कराने के लिए कोई सार्वदेशिक नियम नहीं हैं। विहारों में कई सदस्य जीवन भर श्रामणेर पहते हैं। इन्हें अन्त तक पूर्ण भिन्न नहीं बनाया जाता। ये केवल कुछ प्रार्थना यें ही जानते हैं। न्यूनतम आयु का प्रतिबन्ध भी इनके यहां नहीं हैं। कई विहार तो, सिर मुंडाये हुए, भिन्न वस्त्र पहने हुए, छोटे छोटे बालकों ही से भरे पड़े हैं। चीनी भिन्न का बाह्य चिह्न लम्बा, काला, बड़ी आस्तीनों वाला 'वी' आकार का चोगा होता है। कोई कोई भिन्न तिब्बती भिन्न के समान टोपा भी पहनता है। यह प्रायः छोटा और काले रङ्ग का होता है। इसका आकार भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के अनुसार भिन्न भिन्न है।

प्रवृज्या

श्रामणेर बनने वाले भिन्नु का सिर मुंडाया जाता है। बौद्ध साधुत्रों के चीवर दिये जाते हैं ऋौर फिर निम्न दस 'शील' खीकार कराये जाते हैं:—

- १. हिंसा न करना.
- २. चोरी न करना.
- ३. ब्रह्मचर्य रखना.
- ४. असत्य न बोलना.
- ४. मादकद्रव्यों का सेवन न करना.
- ६. मध्याह के बाद भोजन न करना.
- ७. नाच-गान तथा अभिनय आदि में न जाना.
- प्तः शरीर को न सजाना तथा सुगंधित पदार्थों का सेवन न करना.

180

१ प्रथम श्रेणी के बौद्धपरिव्राजक को श्रामणेर कहते हैं।

२. अंग्रेजी भाषा के v अचर की आकृति का

#### भिज्जुओं का रहन-सहन

६. महार्घ आसन का प्रयोग न करना.

१०. अपने लिये सोना, चांदी न लेना.

भिन्नु बनने वाले को दो तीन मास तक अत्यन्त तत्परता से अध्ययन करना होता है। तदनन्तर उसे प्रथम व्रत प्रहण कराया जाता है। प्रायः किसी नगर या किसी प्रान्त में एक ही विहार को यह अधिकार होता है कि वह ऐसे व्रत प्रहण करा सके विहार को यह अधिकार सरकार की ओर से दिया जाता है।

इसके उपरान्त भिच्च-त्रत धारण कराया जाता है। भिच्च बनने उपसम्परा व वाले व्यक्ति बुद्धों और बोधिसत्त्वों को गम्भीरतापूर्वक स्मरण करते हैं। २४० नियम पढ़े जाते हैं और भिच्च बनने वाला संघ के सम्मुख उनके पालने का त्रत लेता है। कुछ घण्टे पश्चात् चीनी भिच्चओं का एक संस्कार और होता है। यह चीन की ही विशेषता है, अन्य देशों में यह नहीं होता। इस में नवागत व्यक्ति को बुद्ध के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाता है। वह अपनी त्वचा जला कर कुछ छेद करता है। त्वचा में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिये जाते हैं और फिर उन्हें जला दिया जाता है। बुद्ध का नाम जपते हुए भिच्च बनने वाला व्यक्ति वेदना सहन करने का यत्न करता है। कई कठोर नियंत्रण वाले विहारों में एक तीसरा संस्कार भी होता है। वह शाक्यमुनि के जन्मदिन पर किया जाता है।

चीनी भिचुत्रों का जीवन बहुत कठोर नहीं होता। केवल कुछ ध्यान और पूजा-पाठ ही इन्हें करना होता है। परन्तु पूजा पाठ का समय बहुत असुविधाजनक होता है। जिन्-सु विहार में भिचु भ चित्रों का रहन-सहन

१. भिक्ष बनने के लिये या संघ की सदस्यता प्राप्त करने के लिये, िन्तु संघ द्वारा जो संस्कार कराया जाता है, उसे उपसम्पदा कहा जाता है।

#### चीन-शाक्यमुनि के चरणों में

मध्य रात्रि में उठ कर दो बजे अध्ययन करते हैं। तदननार पांच बजे तक प्रार्थनायें करते हैं । पुनः पांच बजे मन्दिर में पूजार्थ इकट्टे होते हैं। सि-यान्-विहार में रात के दो बजे ध्यान के लिये उठते हैं। पेकिङ् के एक विहार में तीन बजे उठते हैं। सिनान-ब के विहार में चार बजे लुङ्-यान् सूत्र का पाठ होता है। किसी किसी विहार में ६ बजे पूजा होती है। इसी प्रकार अन्य कार्यों में भी सब विहारों में समानता नहीं है। दिन में तीन बार भोजन होता है। प्रातः छः बजे प्रातराश और सायंकाल हल्का भोजन किया जाता है। मध्याह्न के पीछे उपवास की विनय की प्रथा चीन में बहुत कम है। कुछ विशेष व्यक्ति ही विकाल भोजन न करने का त्रत पालन करते हैं। भिच्न लोग विद्युद्ध वनस्पति का भोजन करते हैं। ये भिचा पात लेकर भोजन मांगते नहीं फिरते किनु इन्हें विहारों की त्रोर से ही भोजन दिया जाता है। विहार के मध्य में एक पूजास्थान होता है। एक भिच्च पूजास्थान में मूर्त्ति के सम्मुख भोजन धरता है और अन्य सब भिच्नु मुककर प्रणाम करते हैं। चीनी प्रथा के अनुसार भिच्न लोग मिलकर एक ही थाली में लाना नहीं खाते परन्तु प्रत्येक को अलग अलग बर्त्तन में चावल, रसा अगेर शाक दिया जाता है। प्रीतिभोजों के समय कई अन्य वस्तुएं भी दी जाती हैं।

किसी किसी विहार में पठन-पाठन भी होता है। सि-यान-सु विहार में प्रतिदिन दो व्याख्यान होते हैं। तीन-ताङ् विहार में प्रतिदिन एक एक घएटा करके नौ वार ध्यान करना होता है। ध्यान के समय मन को खाली करके बुद्धावस्था तक पहुंचने का यत्न किया जाता है। नामु-श्रोमि-तोफो भंत्र का जाप करते हुए

१. इसका संस्कृतरूप 'नमः श्रमिताभाय' है।

#### पूजा विधि

संसार की सब वस्तुओं से अपने आपको हटाकर शान्तचित्त से और तन्मय होकर ध्यान लगाने का यत्न किया जाता है। यदि उस समय उस व्यक्ति को मार दिया जाय तो भी उसे पता न लगेगा। उस समय आत्मा शरीर में भी रहता है या नहीं यह नहीं कहा जा सकता।

पूजा विधि

पूजा के समय भिच्न लोग चटाइयों या छोटी छोटी चौकियों पर बैठते हैं। सबका मुख भवन के मध्य की ओर होता है। पूजा से पूर्व पन्द्रह मिनिट तक घएटे, ढोल आदि बजते हैं। घएटों की आवाज सुनकर भिच्न इकट्ठे हो जाते हैं। पुजारी मिन्दर में जाकर घएटी बजाता है। भिच्न प्रणाम करते हैं और बुद्ध की पूजा में मंत्र बोलने लगते हैं। बीच बीच में घिएटयां बजती रहती हैं। विशेष अवसरों पर मिन्दर की परिक्रमा होती है। खास खास समयों पर खास खास तरह के बख्न पहने जाते हैं। मंत्रों का जाप होता है। मंत्र सूत्रप्रन्थों से छिये गये हैं। इनमें से कुझ तो चीनी भाषा के हैं और कुझ संस्कृत के, जो चीनी उचारण में बोले जाते हैं। संस्कृत मंत्रों का चीनी भाषा में अनुवाद नहीं किया जाता क्योंकि वे सममते हैं कि अनुवादक उसमें से अपने भाव निकालने की कोशिश करेगा। जीवन के प्रत्येक अवसर के लिये अलग अलग प्रार्थनायें होती हैं। भिन्न भिन्न सन्तों, आचार्यों और विहार संस्था-पकों के लिये, और दैवीय विवित्तयों से मुक्ति पाने के लिये,

१. देखिये, The Pilgrimage of Budhism and A Budhist Pilgrimage By James Bisett Pratt, see 'Monks in China'

२. यद्यपि जैनियों श्रीर हिन्दुश्रों के भी सूलयन्थ हैं परन्तु इस यन्थ में सूलयन्थ का श्रभिप्राय बौद्ध सूलयन्थों से समक्तना च हिये।

३. देखिये, The Pilgrimage of Budhism and A Budhist Pligrimage, See 'Monks in China.'

#### चीन-शाक्यमुनि के चरणों में

कष्ट के समय, रोग, मृत्यु, पाप के प्रायश्चित्त तथा सांसारिक समृद्धि के लिये पृथक पृथक प्रार्थनायें होती हैं। फसल के समय और बुद्ध के जन्म दिन भी प्रार्थनायें की जाती हैं। उपदेशों की प्रथा बहुत कम हो गई है। प्रातिमोत्त का पाठ बहुधा होता रहता है। भिन्नु लोग घरों में जाकर, सड़कों पर, मन्दिरों में या तीर्थयात्रा के समय सर्वसाधारण के साथ बार्त्तालाप द्वारा धर्म का प्रचार करते हैं।

प्राचीन बौद्ध अवशेष

प्राचीन बौद्ध अवशेष चीन में बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध होते हैं। विशेषतया पहाड़ों में बने हुए गुहामन्दिर तो बहुत ही अधिक हैं। इसका कारण सम्भवतः यह है कि बौद्धविद्धेषी राजाओं के अत्याचारों से डर कर भिच्च लोग पर्वतों में जा बसे। वहीं पर उन्होंने पत्थर काट कर मन्दिर बना लिये जिससे आक्रमण के समय उन पर किसी प्रकार की आंच न आये और नाहिं मन्दिर दूट सकें। इस प्रकार के प्राचीन गुहामन्दिर तथा अन्य विहार और मन्दिर जो चीन में वर्त्तमान समय में प्राप्त होते हैं उनमें से कुछ एक का संचिप्त वर्णन यहां किया जाता है।

ता-श्यान् यह सि-आन् नगर के यङ्-नङ् द्वार से तीन ठी की दूरी पर कु-सुविहार है। इसकी स्थापना केओ-सङ् राजा की मृत्यु के १०० वें दिन ६४८ ई० में हुई थी। इस विहार में ईच्-चि़ङ् की अध्यक्तता में एक अनुवादकसंघ की स्थापना हुई थी। विहार के ठीक मध्य में एक १४ मिं सिला स्तूप है। इसका नाम 'लघु-हंस-चैत्य' है। इसका नामकरण मगध के 'हंस-चैत्य' स्तूप के अनुकरण पर किया गया था।

चिङ्-लुङ्-पु यह प्रारम्भ में चाङ्-त्र्यन् नगर की सिन्-चङ् गली में विद्यमान विहार था। इसे ४८२ ई० में काई-हुङ् ने बनवाया था। ६२१ ई० में वू-ती १४४

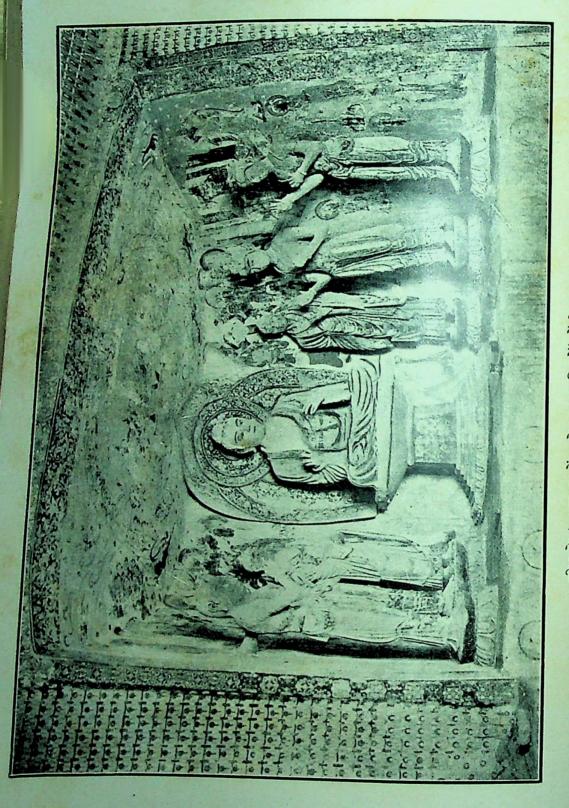

(Copyright reserved in the Archeological Department of the Government of India.) चीन के 'सहस्र बुद्धों वाले गुहामन्दिरों' में से एक का दृश्य

#### प्राचीन बौद्ध अवशेष

के समय यह गिरा दिया गया क्योंकि वू-ती आरम्भ में कन्पयूशस धर्म का अनुयायी था। ६२२ ई० में रानी छेड़-याड़ ने कुआन-यिन-सु नाम से इसे फिर से खंड़ा किया। ७०८ ई० में पुनः इसका नाम चिड़-लुड़-सु कर दिया गया। विहार के मध्य में संगमरमर की बनी महात्मा बुद्ध की एक मूर्त्ति है। यह मूर्त्ति थाड़कालीन मूर्त्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है।

यह शैंसि प्रान्त के चिङ्—मङ् नगर में विद्यमान है। इसका हुई—का—सु इतिहास अज्ञात है। बीच का भवन जो बुद्ध के लिये बनाया गया है विहार मिङ् कालीन जान पड़ता है। विहार बहुत टूट फूट गया है। केवल एक मूर्त्ति और दो प्रस्तर स्तम्भ पूर्णावस्था में खड़े हुए, विहार के प्राचीन गौरव की याद दिला रहे हैं। यह मूर्त्ति बुद्ध भगवान की है। मूर्त्ति का मुख बहुत सुन्दर है। दोनों स्तम्भ मुख्य भवन के पीछे खड़े हैं। थाङ् कालीन कला के ये अत्युत्तम उदाहरण हैं।

उत्तरीय चीन की ताङ्-हो नदी के किनारे पर्वतों की एक पंक्ति है। यह पर्वतश्रेणी 'सहस्र बुद्ध पर्वत' के नाम से विख्यात है। पर्वत श्रेणी की सम्पूर्ण चट्टानों पर बुद्ध की मूर्त्तियां बनी हुई हैं। ये सब मूर्त्तियां प्रारम्भिक थाङ् राजात्रों के समय की हैं। दिच्चण-पश्चिम से उत्तर पूर्व को फैठी हुई इन मूर्त्तियों को पांच विभागों में विभक्त किया जा सकता है।

(क) सर्वप्रथम हम एक विशाल गुफा पाते है। इस में मिट्टी की बनी हुई बुद्ध की मूर्त्तियां हैं। प्रथम गुफ़ा के दाई श्रोर कुछ ही दूर, दूसरी गुफा है। ये दोनों श्रन्दर से परस्पर मिली हुई हैं। इसमें भी बुद्ध की एक मूर्त्ति स्थापित है। मूर्त्ति के दाई श्रोर एक लेख खुदा हुश्रा है। इसमें लिखा है—"६१८ ई० में थाङ् वंशीय राजा चौ-वङ्-फू ने साम्राज्य में शान्ति स्थापित करने के लिये, तथा

सहस्र दुद्धों वासे गुहा मन्दिर

#### चीन-शाक्यमुनि के च एणों में

सम्पूर्ण प्राणियों के कल्याणहेतु अमिताभ की इस प्रतिमा को बनवाया है।

- (ख) इन गुफाओं के और दाई ओर जाने पर छोटी छोटी मूर्तियों का समूह दिखाई देता है। ये कुल मिलाकर बुद्ध की ३४ मूर्तियां हैं और छोटी छोटी गुफाओं में स्थापित हैं। ये भी प्रार-मिभक थाङ् राजाओं के समय की हैं।
- (ग) इन मूर्त्तियों से थोड़ी दूर दिल्ला में बुद्ध की पांच मूर्तियां हैं। इनमें से दो तो पूर्णिकृति की हैं चौर शेष तीन भिन्न भिन्न आकार की हैं। इनके विल्कुल दाई खोर ११ छोटे छोटे मन्दिर हैं। इनमें छोटी छोटी सुन्दर मूर्तियां स्थापित हैं।
- (घ) चौथे भाग में दो बड़े बड़े गुहा मिन्दर हैं। एक में तो गुद्ध की बैठी हुई दो विशाल मूर्त्तियां हैं। मिन्दर के अन्दर की दीवार पर बाई ओर एक लेख खुदा हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि ये मूर्त्तियां ६४४ ई० में थाङ् वंश के समय बनाई गई थीं। इस गुहामिन्दर के साथ छोटे बड़े ६६ आले बने हुए हैं। ये सबके सब बुद्धप्रतिमाओं से विभूषित हैं। दूसरा गुहामिन्दर पहिले से कुछ नीचे तथा बाई ओर है। इसमें बुद्ध की केवल एक ही मूर्ति है और वह भी बैठी हुई। मूर्त्ति के बाई ओर ६ छोटी छोटी मूर्तियां हैं।
- (ङ) चौथे भाग के बाई ऋोर पांचवां भाग है। इसमें एक विशाल गुहा मन्दिर है जो पर्वत के द्त्तिगा-पश्चिमी कोने पर बना हुआ है। इस मन्दिर में भगवान बुद्ध ध्यानमुद्रा दशा में समाधिश

१. देखिये, Budhist Monuments in China, by Daijo Tokiwa Part 1 Page 51.

२. देखिये. Budhist Monuments in China, by Daijo Tokiwa Part 1Page 1.

#### प्राचीन बौद्ध अवशेष

हैं। बाई स्रोर शिलालेख है। इससे पता चलता है कि इसे ६४-ई० में एक बौद्ध विद्वान् मिङ्-ती ने बनवाया था। १

चिनान-फु से ३० ली दिचाए पूर्व में लुङ् तुङ विहार स्थित है लुङ्-लुङ विहार के मुख्यभवन का नाम लुङ्-वङ्-मित्रात्रों है। विहार चारों गुहा-मन्दिर ओर चट्टानी पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम में दो गुफायें हैं जो लुङ्-तुङ् नाम से विख्यात हैं। इन में एक बड़ी श्रीर दूसरी छोटी है। बड़ी गुफा का मुख उत्तर की ओर है। इसके पूर्व और पश्चिम में एक एक द्वार है। ये द्वार गुफाओं में जाते हैं। पूर्वीय गुफा की पश्चिम दीवार पर शाक्यमुनि की खड़ी हुई मूर्त्ति है। बड़ी गुफा के बाहिर की दीवार में एक आला है। इस में शाक्य-मुनि खड़े हैं। इनके दाई छोर महाकाश्यप छौर मञ्जूश्री तथा बाई त्रोर त्रानन्द और सामन्तभद्र खड़े हैं। समीप ही दो द्वारपाल स्थित हैं। यहीं से एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। इस पर लिखा है कि ये मूर्त्तियां १३१८ ई० में बनाई गई थीं। अोटी गुफा का मुख पूर्व की ओर है। उत्तरीय दीवार पर दस, और दिन्तिणीय दीवार पर दो, बैठे हुए बुद्ध और बोधिसत्त्वों की मूर्त्तियां हैं। लुङ्-तुङ् के पश्चिम में दो मन्दिर हैं। इन में दो अईतों और दो बोधिसत्त्वों से घिरे हुए महात्मा बुद्ध बैठे हैं। बुद्ध की प्रतिमा बहुत सुन्दर है। यह 'स्वी' कालीन कला की प्रतिनिधि है।

उत्तरीय चीन के 'वी' वंशीय राजाओं की प्राचीन राजधानी पिड-चेङ्थी। त्राजकल इसे ता-थुङ् कहा जाता है। इस से ३० ली पश्चिम में पुन्न-कङ् पर्वतश्रेगी स्थित है । इस में पर्वत काट कर बहुतसी गुफायें बनाई गई हैं। बहुत समय तक इन गुफाओं का किसी को

गहायें

१. देखिये. Buddhist Monuments in china, Part I, Page 62.

र. देखिये, Budhist Monuments in China, Part I, Page 86.

#### चीन-शाक्यमुनि के चरणों में

पता नहीं चला। कारण यह था कि मङ्गोलों के आक्रमण के कारण तीर्थ यात्रियों ने यहां त्राना बन्द कर दिया था । तब से इसकी महत्ता इतनी कम हुई कि लोग इन्हें बिलकुल सूल गये। जब १६०२में तोकियो विश्वविद्यालय के डा॰ चूता-इतो ने इसका पहले पहल पता लगाया तो सारे संसार का ध्यान इस अोर आकृष्ट हुआ। इन गुफाओं को तीन भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग पूर्व में है। इसमें चार गुफायें हैं। दूसरे में नौ और तीसरे में सात, जो पश्चिम की ओर हैं। इस प्रकार कुल बीस गुफायें हुई। एक से चार तक पहले भाग में, पांच से तेरह तक दूसरे में और चौदह से बीस तक तीसरे में। ये गुफायें उत्तरीय चीन के वी वंशीय राजा वैन्न-चैड़ के समय थान्-यात्रो भिन्न की प्रेरणा पर वननी त्रारम्भ हुई थीं। उसके समय केवल पांच ही बन सकी थीं। इसका उत्तरिध कारी थाई-वृ बौद्धधर्म का कट्टर शत्रु था। इस लिये उस समय कोई नई गुफा नहीं वनाई गई। तदनन्तर ४४२ ई० में थान्-याओ राजा बना। यह बौद्ध था। इसके समय फिर से निर्माण-कार्य शुरु हुआ। इस प्रकार ये गुहामन्दिर ४६० ई० के पश्चात् तच्यार हुए।

प्रथम गुफा के मध्य में एक दोमंजिला सूप है। सूप की प्रतेक मंजिल की सब दीवारों पर बुद्ध की मूर्त्तियां बनी हुई हैं। गुफा की बाहरी दीवार पर कई आले हैं जिनमें बुद्ध की छोटी बड़ी मूर्त्तियां रक्खी हुई हैं। गुफा के पश्चिम में दूसरी गुफा है। इसका मुख दिल्ला की खोर है। यह आयताकार है। बीच में तीन मंजिल का सूप है। तीनों मंजिलों की प्रत्येक दीवार में खाले के बीच दो बोधिसत्त्वों से घरे हुए महात्मा बुद्ध बैठे हैं। प्रथम मंजिल के द्वार पर शाक्यमुनि और प्रभातरत्न की मूर्त्तियां हैं। दूसरी के और पश्चिम में तीसरी गुफा है। इस में प्रविष्ट होने के दो मार्ग हैं। मार्गों के अपर

#### प्राचीन बौद्ध अवशेष

दो खिड़िकयां हैं। पश्चिम की छोए की खिड़की में बुद्ध की प्रतिमा है। गुफा में एक प्रस्तर स्तम्म है। इसके पश्चिम में दो बोधिसत्त्वों से घिरे महात्मा बुद्ध बैठे हैं। तीसरी गुफा के और पश्चिम में चौथी गुफा है। यह पहली तीनों से छोटी है। इसके बीच में एक आयताकार कमरा है। इसके सामने और पीछे के हिस्से में दो-दो और शेष दोनों और एक-एक आला बना हुआ है। इन सब में दो बोधिसत्त्वों से घिरे बुद्ध भगवान की मूर्त्तियां हैं।

चौथी के पूर्व में पांचवी है। यह बहुत बड़ी है। इसकी आकृति उछ उछ अएडाकार है। गुफा के बीच में चट्टान काटकर बुद्ध की बड़ी सी मूर्त्ति बनाई गई है। पत्थर तराश कर बनाई गई मूर्तियों में से यह चीन में सबसे बड़ी मूर्ति है। बुद्ध के दोनों ओर एक एक अर्हत भी बनाय। गया है। पांचवीं के पश्चिम में छठी है। इसकी पिछली दीवार पर एक बड़ा सा आला है। इसमें बुद्ध की मूर्ति प्रतिष्ठित है। बीच में एक कमरा है। यह दो भागों में विभक्त है। द्त्रिण में बुद्ध की बैठी हुई और पश्चिम में भूमिस्परीमुद्रा दशा की मूर्ति है। कमरे के अन्दर् की दीवारों पर बोधिसत्त्वों, ऋईतों और गन्धर्वों की बहुत सी मूर्तियां बनी हुई हैं। छठी के और पश्चिम में सातवीं है। यह आयताकार है। इसके अन्दर भी जगह जगह आले बनाकर मूर्तियां स्थापित की गई हैं। सातवीं के पश्चिम में आठवीं है। यह आकृति और परिमाण में सातवीं ही की तरह है। पीछे की दीवार दो भागों में विभक्त है। पीछे एक कमरा और है। इसके ठीक मध्य में दो बोधिसत्त्वों के बीच महात्मा बुद्ध बैठे हैं। दक्तिणी दीवार पर एक बड़ा सा गोला है। इसमें विष्णु और शिव की मूर्तियां हैं। ये देखने में बहुत सुन्दर हैं। ये अपने ढंग की प्राचीन-

१. देखिये, Budhist Monuments in China, Part 11, Page 36

#### चीन-शाक्यमुनि के चर्गों में

तम मूर्त्तियां हैं। इनकी कला मध्यभारत की कला से मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो भारतीय परिडत यहां से चीन गये उनमें से अधिकांश तो बौद्ध थे पर कुछ हिन्दु भी थे। वे ज्योतिष आदि कार्यों में राज्य की ओर से नियुक्त किये गये थे। सम्भवतः उन्हीं में से किसी ने इनकी स्थापना कराई हो। वे इन प्रति-मात्रों को या तो भारत से ही अपने साथ ले गये होंगे त्रथवा वहीं पर बनवा कर इनकी प्रतिष्ठा करवाई होगी। आठवीं के पश्चिम में नौवीं है। इसमें दो कमरे हैं। एक सामने का और दूसरा अन्दर का। अन्दर के कमरे में कुर्सी पर बैठे हुए शाक्यमुनि की एक मूर्ति है। समीप ही पूर्वीय और पश्चमीय दीवार पर एक एक बोधिसत्त्वी खड़ा है। सामने के कमरे में दो स्तम्भ हैं। इस कमरे से अन्दर के कमरे में जाने के मार्ग में पत्थर काट कर बहुत सी मूर्त्तियां वनाई गई हैं जिनसे मार्ग खूब सज गया है। पूर्व और पश्चिम की दीवारे दोमंजिली हैं। नीचे की मंजिल में आमने सामने दो आले हैं। इनमें बुद्ध की मूर्त्ति के ऊपर गन्धर्वियां उड़ती हुई दिखाई गई हैं। दसवीं का त्राकार बिल्कुल नौवीं ही की तरह है। इसमें भी सामने और अन्दर दो कमरे हैं। अन्दर के कमरे में एक वर्गाकार चवृतरे पर शाक्यमुनि हाथ में लोहे का भिद्यापाल लिये सिंहासन पर वैठे हैं। भीतर के कमरे में रास्ते के ऊपर सुमेरू पर्वत की नकल की गई है। दसवीं के पश्चिम में ग्यारहवीं है। यह लगभग वर्गा-कार है। मध्य में एक बड़ा प्रस्तर-स्तम्भ है। स्तम्भ के प्रत्येक और दो बोधिसत्त्वों के बीच बुद्ध की मूर्त्ति विराजमान है। चारों ओर की दीवारों पर छोटे और बड़े आले बने हुए हैं। इनमें हजारों बुद्ध प्रतिमायें प्रतिष्ठित हैं। पूर्वीय दीवार पर ४८३ ई० का एक शिला-लेख है। इससे इस गुफा का कालनिर्णय भी हो जाता है।

#### प्राचीन बौद्ध अवशेष

ग्यारहवीं के पश्चिम में बारहवीं है। इसकी आकृति नौवीं और दसवीं ही की तरह है। एक कमरा सामने और दूसरा अन्दर है। अन्दर के कमरे में चवूतरे पर बुद्ध भगवान कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इन के दोनों ओर चार बोधिसत्त्व हैं। इन में से दो शेर पर सवार हैं। पूर्व, पाश्चिम और दित्तण की दीवारें दो दो भागों में विभक्त हैं। इन पर सैंकड़ों मूर्तियां बनी हैं जो कि बहुत सुन्दर कला की उदाहरण हैं। वारहवीं के पश्चिम में तेरहवीं है। इस में मैत्रेय की बहुत बड़ी मूर्ति हैं जिसमें वह वर्गाकार चवूतरे पर, एक पर दूसरी टांग रख कर बैठा हुआ है।

तीसरे भाग के बिल्कुल पूर्व में चौदहवीं है । इसमें एक अन्दर और एक सामने-दो कमरे हैं। दीवार विल्कुल टूट-फूट गई है। पूर्व और पश्चिम की दीवारों के आले कुछ कुछ बचे हुए हैं। चौदहवीं के पश्चिम में पन्द्रहवीं है। यह वर्गाकार है। यद्यपि बाहिर की दीवार टूट गई है तो भी बुद्ध की एक हजार मार्चियों के चिह्न सपष्टतया दृष्टिगोचर होते हैं। पीछे की दीवार में चट्टान काट कर एक आला बनाया गया है। इसमें बुद्ध की एक हजार सूर्तियां हैं। छत पर आले के ठीक बीच में कमल फूल बना हुआ है। पन्द्रहवीं के पश्चिम में सोलहवीं है। यह अएडाकार है। पीछे की दीवार में कमल फूल पर बुद्ध भगवान की मूर्त्ति पत्थर तराश कर बनाई गई है। चारों त्रोर भिन्न भिन्न परिमाण के त्राले बने हुए हैं। इनमें बुद्ध की एक हजार मूर्त्तियां विद्यमान हैं। दुर्भाग्यवश छत का बहुतसा भाग दूट गया है। सोलहवीं के पश्चिम में सबहवीं है। यह आयताकार है। इसके कोने गोल हैं। पीछे की दीवार के मध्य में मैलेय एक चबूतरे पर बैठा हुआ है। इसका मुकुट छत को छू रहा है। समीप की दीवारों पर आमने सामने बुद्धों की मृत्तियां बनी हुई हैं। इस

#### चीत-शाक्यमुनि के चरणों में

गुफा में ताई-हो के राज्याभिषेक के तेरहवें वर्ष का १ एक लेख है। लेखानुसार मैलेय, शाक्यमुनि और प्रभातरत्न-इन तीनों की मूर्तियां रोगनिवृत्ति चाहने वाली एक भिचुकी की इच्छा से बनाई गई थी। सत्रहवीं के पश्चिम में अठ्ठारहवीं है। यह भी अएडाकार है। विल्कुल बीच में कमल फूल पर बुद्ध भगवान छ ड़े हुए हैं। यह भारतीय कला की नकल है। समीप की दीवारों पर आमने सामने कमल पृष्पों पर बोधिसत्त्व खड़े हैं। अठारवीं के पश्चिम में उन्नीसवीं है। यह बहुत बड़ी है। इसके दोनों ओर दो छोटी छोटी गुफायें हैं जिन में दो बोधिसत्त्वों के बीच भगवान बुद्ध आसीन हैं। बीच की गुफा में बुद्ध की एक बड़ी सी मूर्त्ति है। गुफा में घुसने के मार्ग के दोनों ओर बोधिसत्त्व खड़े हैं। उन्नीसवीं के बाद वीसवीं है। इसमें शाक्यमुनि की एक मूर्त्ति है जिसके दोनों ओर एक एक बुद्ध खड़ा है। मूर्त्ति के पश्चिम में हजारों छोटे बड़े आले जहां तहां बने हुए हैं।

लुङ्-मैन् गुहार्ये

उत्तरीय वी वंशीय राजाओं की पीछे की राजधानी लोयड़ थी। इससे ४० ली दिल्ला में लुड्-मैन् गुहायें विद्यमान हैं। यहां की चट्टानें काले पत्थर की हैं। यही कारण है कि यहां पर 'वी' वंशीय राजाओं से लेकर 'थाड़' वंश तक हजारों गुहामन्दिर बनते रहे। ये गुफायें ताई-हो के राज्याभिषेक के सत्रहवें वर्ष ४६३ ई० में बनाई गई थीं। इन गुफाओं पर इनके निर्माताओं के नाम तथा निर्माण तिथि भी खुदी हुई है। यहां कुल मिला कर २१ गुहायें हैं। इनमें से आठ तो वी वंश के समय की और शेष ग्यारह थाड़ वंश के समय की है। गुफाओं में जो मूर्तियां हैं उनमें से कुछ मध्य-कालिक भारतीय कला की नकल हैं। इसका कारण यह है कि जो चीनी याती पुस्तकें खोजते हुए भारत आये वे यहां से मूर्तियां ले गये

१, ४८९ ई०

२. देखिये, Budhist Monuments in China, Part II, Page 63.

#### उपसंहार

खदेश पहुंच कर इन्होंने इसी ढंग की मूर्त्तियां वहां भी बनवाई।

होनान प्रान्त में कुङ् नगर के उत्तर-पश्चिम में तीन ली की दूरी पर शि:-खु-सु गुहायें विद्यमान हैं। यहां का पहाड़ बलुए पत्थर का है। इसी को काट काट कर गुहामन्दिर बनाये गये हैं। यहां से जो शिलालेख मिला है उससे ज्ञात होता है कि इन्हें पहले पहल उत्तरीय 'वी 'वंश के राजाओं ने बनवाया था। परन्तु पूर्वीय 'वी' वंश के तथा प्रारम्भिक 'थाङ्' कालीन राजाओं के समय भी गुहाओं के अन्दर और बाहिर छोटे छोटे आले बनाये गये थे। यहां कुल मिला कर पांच गुहामन्दिर हैं।

शि:-खु-सु गुहायें

इन शब्दों के साथ भारतीय इतिहास का वह उड्डवलतम ऋध्याय समाप्त होता है जब भारत के प्रवासशील प्रचारकों ने कौशेय-भूमि में जाकर भगवान बुद्ध का पवित्र संदेश सुनाया तथा अपनी अद्भुत् और चामत्कारिक लेखनी के द्वारा चीन के इतिहास, धर्म और साहित्य को अपने हाथों बनाया। आज संसार के बड़े बड़े ऐति-हासिक चीन के जिस प्राचीन इतिहास को लिखने में हिचकिचाते हैं, इन प्रचारकों ने उस विशाल इतिहास का भी अपने शानदार कृत्यों द्वारा स्वयं निर्माण किया था। जो भाषा आज सभ्य संसार को अपनी कठिनता से भयभीत कर रही है, उसमें इन पंडितों ने न केवल कुशलता ही प्राप्त की थी प्रत्युत इन्हें उसे सीखने और उसमें आधी दर्जन पुस्तकें तक लिख डालने में केवल एक ही वर्ष लगता था। बनारस के 'गौतम प्रज्ञारुचि' को चीनी भाषा सीखने और उसमें १८ यन्थ लिखने में केवल तीन ही वर्ष लगे थे। रेल, मोटर आदि किसी प्रकार की सुविधा न होने पर भी, यहां तक कि मार्ग भी सुविधाजनक न होने पर हजारों पंडित चीन पहुंचे और वहां जाकर इन्होंने अनुवादकसंघ स्थापित किये, विहारों और मन्दिरों की

उपसंहार

#### चीन, शाक्यमुनि के चरणों में

नींव डाली, चीनियों को अपना शिष्य बनाया, उन्हें संस्कृत पढ़ाई, उनसे चीनी भाषा सी बी और किर संस्कृतप्रनथों का चीनी भाषा में अनुवाद भी किया। आज जो चीनी वििषटक उपलब्ध होता है उसमें से अधिकांश भारतीय परिडतों द्वारा ही अनूदित है। जब तक त्रार्थावर्त्त में हिन्दुराज्य की स्वतन्त्र पतांका फहराती रही तव तक हिन्दू पिखत चीन जाते रहे। किन्तु जब इस्लाम की आंधी ने शिजाकेन्द्रों को नष्ट कर दिया और भिज्ञ लोग दास बनाकर कौड़ियाँ के मूल्य बेचे जाने लगे तो प्रचारकों की लम्बी याताओं ने सदा के लिये विश्राम ले लिया। संसार के इतिहास में समय समय पर विविध धर्म त्राविभूत हुए। उन धर्मी के प्रचारकों ने अपने अपने धर्म के विस्तार के जिये भिन्न भिन्न उपाय स्वीकार किये। किसी ने ॅतलवार पकड़ी और रुधिर की निदयां बहा कर, निरपराध मनुष्यों को कौड़ियों के दाम बेचकर, कला के उत्कृष्ट नमूने तोड़-फोड़ कर, लोगों के दिलों में आतङ्क का तंचार कर करोड़ों अनुयायी बना लिये। किसी ने सेवा और सभ्यता का बहाना कर देश के देश और महाद्वीप के महाद्वीप परतन्त्रता की भीषण जंजीरों से जकड़ दिये। किन्तु जो नि:स्वार्थ प्रचारक मंगलमयी भारतभूमि से धर्मप्रचार के लिये निकले उनके हाथों में न तो खून की प्यासी तलवारें थी और न वे सभ्यता के दिखाऊ भएडे ही थे जिनकी आड़ में भयानक तोपें आग उगलने की प्रतीचा कर रही थीं। उनके तो एक हाथ में भिचापात था, वे प्राणीमाल के प्रति द्या की याचना करते थे, और उन के दूसरे हाथ में भगवान् के कल्याणमय उपदेशों की एक पुस्तिका थी। उनके तन पर पीतवस्त्र था जो सेवा और कल्याण का चिह्न था। इस्लाम त्राया और उसने संसार के सम्मुख 'इस्लाम मानो, जिपा दो, वर्ना तलवार के घाट उतर जात्रो' यही तीन विकल्प प्रस्तुत किये। ईसाई आये, वे भी तित्त्व को लेकर आये और उन्होंने 878

#### उपसंहार

Bible, Beer तथा Bayonet (धर्मपुस्तक, मद्य तथा बन्दूक) द्वारा अपनी संस्कृति फैलाई। परन्तु जो प्रचारक इस पुण्यभूमि से निकले उन्होंने 'बहुजनिहताय, बहुजनकुशलाय, लोकानुकम्पाय' का एक अद्भुत वित्तव संसार को सुनाया। संसार की अन्य संस्कृतियां दूसरों के किथर से फूली फलीं, परन्तु भारतीय संस्कृति ने अपने प्रसार के लिये किसी व्यक्ति का एक बूंद भी किथर नहीं लिया। संसार की अन्य संस्कृतियों के हाथ खून से रंगे हैं परन्तु यह भारत ही है जिसने दूसरों के लिये अपने देह का रक्त तक दे डाला। यह घटना विश्व के इतिहास में जितनी अद्भुत है उतनी ही सुन्दर भी है।

"मुमे संसार के साम्राज्य की इच्छा नहीं, स्वर्गमुख तथा मोच को भी में नहीं चाहता, में तो परिताप-पीड़ित प्राणियों की दुःख निवृत्ति चाहता हूं।" इस भावना से भरे हुए, सेवा के पवित्र त्रत से दीचित, प्राणिमात्र की कल्याणकामना से जलते हुए इन धर्मवीरों ने संसार का कौनसा बड़े से बड़ा संकट नहीं मेला? किस भीषण से भीषण विपत्ति को हंसते-हंसते गले नहीं लगाया? किपुत्र, घरवार, धनधान्य, तनमन, किस प्रिय से प्रिय पदार्थ, तथा बड़े से बड़े खार्थ का बिट्टान नहीं किया? जो महापुरुष इस यज्ञ में सफल हो गये और जिनके प्रातः स्मरणीय नाम आज भी इतिहास के पृष्ठों में अंकित हैं उनसे अतिरिक्त भी न मालूम कितनी आत्मायें उमरती जवानी में ही, सांसारिक महत्त्वाकांचाओं को ठुकरा, माल-भृमि के कातर प्रेम की परवाह न कर, अपने उद्योग के मध्य में ही, धर्मप्रचार की उद्दामज्वाला को हृदय में लिये लिये पर्वतों की हिम में गल गये? कितने जराजीण शरीर, तरुणोत्साह, शिशुहृदय,

१. न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नाऽपुनभँवम् ।
कामये दःखतप्तानां प्राणिनामात्तिनाशनम् ॥ महाभारत ॥

#### चीन, शाक्यमुनि के चरणों में

धर्मप्रदीप के पतङ्गे, भूलप्यास शीतोष्ण वातरृष्टि आदि की उपेता कर, विश्व को विश्वभातृत्व का सन्देश सुनाने की अतृप्त अभिलाषा के साथ अकाल में ही उन्मत्त महासागर की तुंग तरंगावली में सदा के लिये सो गये। कितने परोपकारत्रती, अपने वंश के एकमात्र स्त्रधार कुत्तप्रदीप अलएड ब्रह्मचर्यव्रत धारण कर, संसार को प्रकाशित करने के लिये अपने गृहों को अन्धकारमय बनाकर. विकटवनों में यात्रा करते हुए बीच में ही हिंसपशुओं की जुधा को शान्त करने के लिये बोधिसत्त्र के चरण-चिह्नों पर चलते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन की आहुति दे गये। और तो और कितनी कुसुम-सुकुमार आजन्म कुमारियां, अपने हृद्य के अन्तत्तल में भगवान् बुद्ध की धर्मप्रे एए। को अनुभव कर, कोमलता, सुला-भिलाष और विलासजीवन को तिलाञ्जलि दे, तलवार की धार पर चलती हुई, सेवा की वेदी पर अपने को न्यौछ।वर करने से पूर्व ही उद्दाम दावानल की ज्वालाओं में भस्मीभूत, पवन में विकीर्ण-असु-टित-यौवना कुप्रम-कलिका के परागपुञ्ज की तरह विलीन हो गई। उनके नाम, उनकी स्मृतियां और उनके अवशेष आज कहां हैं ? उन्हें आज कौन जानता है ? न मालूप कितने अविज्ञात कुमारजीव, अप्रसिद्ध बोधिरुचि और अविदित जिनगुत अपूर्ण संकल्पों की प्रचएड अग्नि को अपनी हृदय-गुहाओं में दबाये हुए प्रशान्त ज्वाला-मुखियों की तरह विस्मृति के अञ्चल में मुंह छियाये पड़े हैं ? मन्दिर की नींव में लगे हुए ऋदृश्यप्रस्तर, जिन पर हमारी पूजा के पुष्प कभी नहीं चढ़ते, अधिक सन्मान के पात हैं।

# पश्रम-संक्रान्ति जापान, बौद्धधर्म के पथ पर

## पश्चम-संक्रान्ति

# जापान, बौद्धधर्म के पथ पर

कोरिया और जापान में अरुणोदय — बौद्धप्रचारक कोरिया के द्वार पर, जापान नवीन धर्म की प्रतीक्षा में, प्रथम प्रयास, द्वितीय प्रयास, बौद्धधर्म राष्ट्रधर्म के रूप में । नाराकाल में बौद्धधर्म — जापान की प्रथम स्थायी राजधानी, बौद्धप्रचारकों की कार्य्यशीलता नारायुग की देन । ही-अन युग में बौद्धधर्म — राजधानी परिवर्त्तन, महात्मा साईचो और उनका कार्य, महात्मा कोकेई, धार्मिक संस्थाओं का पतन । फ्यू जिवारा युग । कामाकुरा काल — राजधानी परिवर्त्तन, होजो परिवार का एकाधिकार, मंगोलों का आक्रमण, राजसत्ता का उत्थान, महात्माओं का आविर्भाव, होनेन् का अमित सम्प्रदाय, शिन्रन् का शिन् सम्प्रदाय, सत्य का पुजारी निचिरेन् , दोजेन् का जेन् सम्प्रदाय । राजनीतिक संघर्ष और धार्मिक उन्माद — राजनीतिक उथल-पुथल, धार्मिक-उन्माद, अशिकागा शोगुन्स । तोकुगावा शोगुन्स — नोबुनागा, हिदयोशि, इयसु, धार्मिक दशा । मेईजी युग — मेईजी, बौद्धधर्म का पुनरुत्थान, जापानी भिक्ष, बौद्धमन्दिर, उपसंहार ।

## कोरिया और जापान में अरुणोदय

ईसवी सन् के आरम्भ से ही चीन में बौद्धशिज्ञायें प्रचलित होने लग गई थीं। चतुर्थ शताब्दी तक वहां बौद्धधर्म पर्याप्त शक्ति-शाली बन गया। इस समय भिद्ध लोग भगवान् का सत्य संदेश सुनाने के लिये चीन की सीमाओं को पार कर पड़ौसी राज्यों में जाने लगे। ३७२ ई० के एक शुभ मुहूर्त में 'सुन्—दो' नामक भिद्ध चीन के विस्तृत प्रदेश को लांघता हुआ मूर्तियों और सूत्रप्रन्थों के

बौद्ध प्रचारक कोरिया के द्वार पर

साथ सी-नान्-फू से को-गुर्-यू पहुंचा। इस समय कोरिया तीन स्वतंत्र राज्यों में बंटा हुआ था।

- (१) उत्तर में को-गुर्-यू का राज्य था
- (२) दित्तण-पश्चिम में पाक्चि और
- (३) द्विग्ग-पूर्व में सिल्ला<sup>9</sup>

को-गुर्-यू को ही सुन्-दो ने पहले पहल बौद्धधर्म के सौरभ से सुरभित किया था। इसका प्रभाव इतनी तीव्रता से फैला कि केवल पांच ही वर्ष में कोरिया की राजधानी र में दो विहार बनगरे। इन विहारों में मंदिरों के साथ साथ विद्यालय भी थे। इनमें शिज्ञा प्राप्त कर प्रचारक लोग अन्य स्थानों में विचरने लगे। प्रचार कार्य इतनी कुशलता से हो रहा था कि कुछ ही वर्षों में को-गुर्-यू का राष्ट्रधर्म, बौद्धधर्म हो गया। ३८४ ई० में मसनद नामक एक भिच पूर्वीय चीन से पाक्चि पहुंचा। इसने भी बड़ी उत्तमता से कार्य किया। शीघ ही यहां का राजा भी बौद्धधर्म में प्रविष्ट हुआ। कोरिया के तीनों राज्यों में सबसे उत्साही बौद्धराजा पाकृचि के थे। यहीं के शासक सिमाई ने ४४२ ई० में जापानी सम्राट् किम्माई की सेवा में धर्मप्रचारक भेजे थे। इस प्रकार कोरिया, जापान में बौद्धधर्म के प्रचार के लिये माध्यम बना और जापानी कला तथा धर्म के विकास में कोरिया ने खूब हाथ बंटाया। कोरिया के दो राज्य बौद्ध वन चुके थे परन्तु सिल्ला अभी अञ्जूता था। क्योंकि यह चीन से अधिक दूर था अतः यहां धर्मप्रचार में अधिक समय लगा। ४२४ ई० में कोर्-गुर्-यू से कुछ प्रचारक सिल्ला पहुंचे। इनके प्रयत से यहां का राजधर्म भी बौद्धधर्म हो गया। अन्य देशों की अपेचा कोरिया

SKI

१. इन राज्यों को जापानी लोग क्रमशः कोमा, कुदारा और शिर्गा — इन नामों से पुकारते हैं।

२. वर्तमान पिङ्—याङ्

#### जापान नवीन धर्म की प्रतीचा में

में बौद्धधर्म को राष्ट्रधर्म बनते कम समय लगा। सिल्ला का राजा शेष दोनों राज्यों को जीतकर सारे देश को एक संगठन के नीचे ले आया। इस समय कोरिया संसार के सभ्य और उन्नत देशों में गिना जाता था। धर्म के साथ साथ व्यापार का भी यह केन्द्र था। भारत, तिब्बत और ईरान के व्यापारी इसके बाजारों में व्यापार करते थे। कोरिया के भग्नावशेष आज भी अतीतकालीन बौद्ध राजाओं की महिमा का स्मरण कराते हैं।

चीन शाक्यमुनि का अनुगामी बन चुका था। चीन का पड़ौसी कोरिया भी बुद्ध की शरण में आ चुका था। अब प्रशान्त महासागर में केवल एक ही द्वीपसमूह शेष था जहां बुद्ध की शिचाओं का सौरभ अभी तक न पहुंचा था। इस द्वीपसमूह का नाम जापान है। किन्तु यह भी समय के प्रभाव से न बच सका। चीन के पड़ौस में रहना तथा कोरिया पर अधिकार स्थापित करना ही इसका सबसे बड़ा कारण हुआ। २०२ ई० में जापानी सेनाओं ने कोरिया को अपने आधीन कर लिया और इसके पश्चात् कई शताब्दी तक यह जापान के ही आधीन रहा। बस, इसी समय से जापान पर कोरिया का प्रभाव पड़ने लगा। इस प्रभाव के परिणामस्वरूप जापान में बौद्धधर्म प्रविष्ट हुआ।

बौद्धधर्म से पूव जापान में शिन्तो धर्म का प्रचार था। लोग विविध देवी-देवताओं की पूजा करते थे। प्रकृति और पूर्वजों की पूजा जिस प्रकार संसार की अन्य जातियों में प्रचलित थी वैसी ही इन में भी थी। इस धर्म को मानने वाले जापान को 'देवभूमि'

 'शिन्तो'यह एक चीनी शब्द है जिसका अर्थ है—'देवमार्ग'। यह नाम चीनीयों ने तब रक्खा था जब दोनों देशों का परस्पर सम्बन्ध स्थापित

जापान नवीन धर्म की प्रतीचा में

हुआ था।

नाम से पुकारते थे; और प्रत्येक पर्वत, नदी, चट्टान, वृत्त और मेघ का एक एक देव मानते थे। परन्तु शिन्तो धर्म में कई विचार अत्यन्त छड़कपन के थे। वे मनुष्य की अध्यात्मिक पिपासा को शान्त न कर सकते थे। ऐसी दशा में जापान किसी नये धर्म को प्रहण करने के लिए पहिले से ही उत्सुक था। उसकी यह प्यास बौद्धधर्म से वुक्त गई। इस प्रकार जापान में बौद्धधर्म केवल नवीनता के कारण ही सफल नहीं हुआ अपितु उसकी सफलता का मुख्य कारण जनता की पूर्व तच्यारी थी।

प्रथम प्रयास

उपर कहा जा चुका है कि जापान में बौद्धधर्म कोरिया से आया था। इसके लिये सर्वप्रथम प्रयास ५२२ ई० में किया गया। शिवा-तात्मु नामक एक भिद्ध पूर्वीय चीन से कोरिया गया और वहां से जापान के लिये रवाना हुआ। इसने जापान के दाचिणीय तट पर फूस की एक भोंपड़ी में बुद्धमूर्त्ति स्थापित की और बौद्धधर्म फैलाने का यल किया। परन्तु जिन लोगों में उसने कार्य्य किया वे उसके अभिप्राय को न समक सके। परिणामतः कोई भी व्यक्ति उसके धर्म में दीचित न हुआ।

द्वितीय प्रयास

इस घटना के पश्चात् तीस वर्ष तक बौद्धधर्म के उद्घारार्थ कोई प्रयत्न नहीं हुआ। तीस वर्ष उपरान्त ४४२ ई० दूसरी वार में यत्न किया गया। यह उद्योग खास कोरिया से ही हुआ। कुदारा के राजा सिमाई ने बुद्ध की स्वर्णमयी तथा ताम्रमयी प्रतिमा, धार्मिक प्रन्थ, पवित्र भरण्डे और एक पत्र भिद्धुओं के हाथ देकर जापानी सम्राट् किम्माई की सेवा में भेजा। पत्र में बौद्धधर्म की महत्ता का वर्णन किया गया था। उस में लिखा था—"बौद्धधर्म सब धर्मों से श्रेष्ठ है। यह सत्य है कि इसका पूर्ण अनुयायी बनना तथा पूर्ण पिड़त होना बहुत कठिन है। यह इतना कठिन है कि चीन के बड़े बड़े महात्मा भी इसे सुगमता से नहीं समभ सकते। तो भी यह निश्चित

#### द्वितीय प्रयास

है कि इसकी शिचायें सब धर्मों से उत्कृष्ट हैं। राजन् ! इसका पालन करने वाले अनन्त और असंख्य फलों के भागी होते हैं। यहां तक कि उन्हें पूर्ण बुद्धत्त्व की भी प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार चिन्तामणि के विषय में कहा जाता है कि उस से मुहमांगा फल मिलता है उसी प्रकार बुद्ध में आस्था रखने वाले पूर्णकाम हो जाते हैं। हमारे देश में यह धर्म भारत से आया है। भारत यहां से वहुत दूर है। हमारे देश से भारत तक के मध्यवर्ती सब देश बुद्ध , की शाए में त्राने का सौभाग्य लाभ कर चुके हैं।" इन उपहारों को पाकर जापानी सम्राट् बहुत प्रसन्न हुआ । उसने दूतों से कहा-"मैंने ऐसी उत्कृष्ट शिचायें कभी नहीं सुनीं। तो भी मैं अकेला इस वात का निर्णय नहीं कर सकता कि मुक्ते यह धर्म स्वीकार करना चाहिये अथवा नहीं।" राजा ने यह विषय अपने सामन्तों के सम्मुख उपस्थित किया। उन में दो पत्त हो गये। एक उन्हें वापिस लौटाने को कहता था और दूसरा रखने को। नाकातोमी और मोनोनोव परिवार छौटाने के प्रबल समर्थक थे। इन दोनों के विरुद्ध अकेला सोगा परिवार था जो स्वीकार करने पर बल दे रहा था। विरोधी कहते थे—"हमारे अपने देवता हैं। उनके होते हुए हम दूसरे देवताओं को कैसे अपना सकते हैं ? यदि हमने पराये देवताओं को अपनाया तो हमारा देवता-कामि-कुपित हो जायेगा श्रीर उसकी क्रोधामि में हम सब भस्म हो जायेंगे।" परन्तु सोगा ने कहा- "अन्य देशों के भी अपने देवता थे। जब उन्होंने इसे अपना लिया है तो हमें ही क्या बाधा है ?" वाद्विवाद को समाप्त

१. देखिए, History of Japanese budhism by Masaharu Anesaki, Page 52.

२. देखिए, Studies in Japanese Budhism by August karl Reischauer, Page 81.

करने के लिये मूर्त्तियां सोगा परिवार को सौंप दी गई। उसे इस बात का अवसर दिया गया कि वह नये देवता की पूजा करके देखे। सोगा ने मूं। र्त्त्यां अपने घर में स्थापित कर निवासस्थान को पूजा-स्थान में परिवर्तित कर दिया। परन्तु शीघ ही देश में भयंकर रोग फूट उठा और लोग मरने लगे। इस अवस्था में विरोधी लोगों ने कहना आरम्भ किया-'कामि' कुपित हो गया है। उसी का यह परिएाम है। जनता की भीड़ने मन्दिर जला दिया और मूर्तियां उठा कर नहर में फेंक दीं। अब बुद्ध को भी अपना प्रभाव दिखाना आवश्यक था। कहा जाता है कि इसी समय निरभ्र व्योम में भाँति भाँति की बिजलियां चमकने लगीं। बिजली की एक कड़क के साथ राजप्रासाद भस्म हो गया । डर कर छोगों ने मूर्त्ति को नहर से बाहर निकाला और फिर से उसे एक मन्दिर में स्थापित किया। जापानी सम्राट् ने कुदारा के राजा को सन्देश भेजा— "कृपा कर एसी मूर्तियां त्रागे को न भेजें। इस प्रकार दूसरा प्रयत्न भी सफल न हुआ।"

बौद्धधर्म राष्ट्र-

किम्माई की आज्ञा के पश्चात् भी भिच्च और भिच्चिकियां हाथौं धमं के रूप में में मूर्त्तियां, पुस्तकें और पवित्र धातु लेकर जापान पहुँचती रहीं। इस समय जो प्रचारक जापान गये उनमें से एक भारतीय परिडत भी था जिसका नाम 'होदो' था। अब जनसाधारण में नवीन धर्म का प्रचार होने लगा और शीघ ही जापान में बौद्धधर्म की दृढ़ नीव हो गई। इस नये धर्म की ऋोर जापानी स्त्रियां भी बहुत आकृष्ट हुई। यही कारण हैं कि ५७७ ई० में कुदारा के राजा ने एक भिच्नकी जापान भेजी। ४८४ ई० में बहुत सी स्त्रियों ने संघ में प्रवेश किया। ४८८ ई० में कुछ जापानी भिच्चिकियां शिचा प्राप्त करने कोरिया गई। ४६० ई० में ये अध्ययन समाप्त कर 'विनय' की बहुत सी प्रतियों के

१.देखिए, What japan owes India by Takakusa, Page74-75.

## बौद्धधर्म राष्ट्रधर्म के रूप में

साथ वापस आई। स्वदेश लौटने पर इनका बहुत स्वागत हुआ। छठी शताब्दी का अन्त होने से पूर्व जापान में बौद्धधर्म का पर्याप्त प्रचार हो चुका था। इस समय चीन में बौद्धधर्म अपनी उच्चतम दुशा में था। उत्तर में 'वी' और दिच्या में 'लेड्' वंश शासन कर रहे थे और जापान की शासिका सुईको नाम की सम्राज्ञी थी। शो-तो-क-ताईशी इसका उपराज था। यह सम्राज्ञी का भतीजा था। उपराज बनने के समय इसकी आयु केवल १६ वर्ष थी। इसने कुल ३० वर्ष शासन किया। र इसका शासनकाल जापान के इतिहास में युगनिर्माण का समय समका जाता है। यह और सम्राज्ञी, दोनों बौद्धधर्म के पत्तपातीथे। यही कारण है कि इस समय बौद्धधर्म की खूब अभिवृद्धि हुई। शो-तो-कु इस बात को जानता था कि बौद्धधर्म के कारण ही कोरियन लोग सभ्य बने हैं, यदि हमारे देश में भी इसका प्रचार होगा तो हम भी सभ्य हो जायेंगे। इतिहास साची है कि इसका यह विचार सत्य सिद्ध हुआ। बौद्धधर्म का प्रवेश होते ही जापान में कला, साहित्य और सभ्यता की उन्नति आरम्भ हुई। बौद्ध संस्कृति के सम्पर्क से असभ्य और अशिचित जापान थोड़े ही समय में सुसंस्कृत और कलाविज्ञ बन गया। इसी कारण शो-तो-कु जापान में सभ्यता का संस्थापक माना जाता है और आज दिन भी जापानी लोग बौद्धधर्म को सामाजिक संगठन का स्तम्भ मान कर पूजते हैं। जापान का यही प्रथम सम्राट् था जिसने आम घोषणा करके बौद्धधर्म को राष्ट्रधर्म बनाया था। समुद्र तट पर श्रोसाका<sup>3</sup> नामक स्थान पर एक विशाल बौद्धमन्दिर बनाया

१. इसका शासनकाल ५९३ से ६२८ तक है।

२. ५९३ से ६२२ तक।

३. श्रोसाका का अर्थ है — श्रो = महान्, साका = शाक्य = बुद्ध = महान् बुद्ध । १६४

गया। इसका एक द्वार पश्चिम में समुद्र की श्रोर और दूसरा दिज्ञाण की त्रोर था। मन्दिर बना कर शो-तो-कु ने यह प्रकट किया कि दूसरे देशों से आने वाले भिच्न और प्रचारकों का मेरे देश में स्वागत होगा। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न उठाना पडेगा। मंदिर के साथ एक शिच्तणालय था जिसमें बौद्ध साहित्य के शिच्नण का प्रबन्ध था। ६०७ ई० में शो-तो-कु ने एक दूतमण्डल चीनी दरबार में भेजा। दूत भेजने का उद्देश्य बौद्धधर्भ के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना था। जो पत्र जापानी सम्राट् ने चीनी सम्राट् की सेवा में भेजा था उसके प्रारम्भिक शब्द ये थे-"सूर्योदय देश का शासक सूर्यास्त देश के शासक के पास अपना संदेश भेजा है।" े समानता का सम्बोधन न पाकर चीनी सम्राट् बहुत कुफ़िसे हुआ। उसने भी संदेश देकर एक दूत जापानी सम्राट् के पास भेजा। संदेश के प्रारम्भिक शब्द थे—"चीन का सम्राट् यामता के राजकुमार को कहता है।" तद्नन्तर जापानी दूत-मण्डल पुनः चीन गया । अबकी वार समानता का सम्बोधन किया गया था और कहा गया था—"पूर्व का दिव्य शासक पश्चिम के सम्राट् से निवेदन करता है।" इस पर पारस्परिक मनोमालिन्य मिट गया। दूत-मरडलके साथ बहुत से विद्यार्थी और भिन्नु भी चीन गये थे। इन्होंने वहां रह कर धर्म, विज्ञान आदि की शिचा प्राप्त की और खदेश लौट कर प्रचार कार्य्य में हाथ बंटाया । जापानियों के अतिरिक्त बहुत से चीनी और कोश्यिन भिन्न भी प्रचारार्थ जापान बुलाये गये। अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। इनमें सबसे प्रसिद्ध 'होरयूजि' है । राजदरबार और शाही इमारतों में बौद्ध संस्कारों श्रीर उत्सवों का श्रायोजन किया गया। धार्मिक पुस्तकों की प्रति-

१. देखिये, History of Japanese Budhism, Page 58.

## नाराकाल में बौद्धधर्म

लिपियां करा कर जनता में वितीर्ण कराई गई। शो-तो-कु अपने आचार में भारतीय सम्राट् अशोक से बहुत मिलता था। शिचा हारा, दुर्भिच्च में अन्न वितरण कर, महामारी में विना मूल्य औषध बांट कर, नानाप्रकार से उसने धर्मप्रचार किया। यह उपदेष्टा भी अच्छा था। ६०६ ई० में इसने निवा स्थित राजप्रासाद में 'सद्धर्म पुण्डरीक' और 'विमलकीर्ति निर्देश' इन दो सूत्रों पर व्याख्यान दिये। ६२२ ई० में शो-तो-कु की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय जापान में सेंकड़ों मंदिर, भिच्च तथा भिच्चिकयां विद्यमान थीं। ठीक इसी समय जब जापान में सूर्य्य अस्त हो रहा था अरब में वह उदयोनमुख था। हजरत मुहम्मद मक्का से भाग मदीना पहुंचे थे और एकेश्वर-वाद का प्रचार कर रहे थे।

# नाराकाल में बौद्धधर्म (७१० से ७६४ तक)

शो-तो-कु के पश्चात् जापान में राष्ट्रिय एकता जोर पकडने लगी श्रौर यह विचार प्रवल होता गया कि जापान की कोई स्थिर राजधानी बनाई जाये। श्रव तक जापान की कोई स्थायी राजधानी न थी। वह सदा बदलती रहती थी। ७१० ई० में शो-मु ने स्थिर-रूप से श्रपनी राजधानी बनाई। इस नये नगर का नाम नारा परम्खा गया। यही जापान की सर्वप्रथम स्थायी राजधानी थी। ७६४ ई० तक जापानी सरकार का केन्द्र यही रहा। राजधानी के तीन श्रोर पर्वत थे, श्रौर दिल्ला की श्रोर खुला मैदान था। दो निदयां श्रपने जल से इस नगर का प्रचालन करती थीं। नगर के बीच में एक मंदिर था। इसका नाम श्रागे चल कर तो-दाइजी पड़ा। मंदिर में शाक्यमुनि की कमलपुष्प पर स्थित एक पित्तल-प्रतिमा

जापान की प्रथम स्थायी राजधानी

१. नारा का अभिष्राय है — 'शान्तिधाम'।

है, इसके ऊपर सोना मढ़ा हुआ है। मूर्त्ति के चारों त्रोर बुद्धों और महात्मात्रों की छोटी छोटी मूर्त्तियां बनी हुई हैं। मुख्य मंदिर के चारों त्रोर छोटे छोटे चैत्य और भवन बने हुए हैं। इसके त्रातिरिक्त अन्य भी बहुत से मंदिर बनाये गये।

बौद्ध प्रचारकों की कार्यशीलतां

ऐसी परिस्थिति में अनेक योग्य विद्वान् और कार्यकर्ता जापान में प्रगट हुए। 'ग्योगि' नामक एक कोरियन भिन्न जापान गया, वहां बस गया और बौद्धधर्म का प्रचार करने लगा। 9 ७३६ ई० में बुद्धसेन नामक ब्राह्मण हिन्दचीन श्रीर चीन से बहुत से भिन्न तथा गायकों के साथ जापान पहुंचा। इसने ७६० ई० तक प्रचार किया। ७४६ ई० में एक अन्य भिन्नु र्योवेन ने राजा शो-मु की आज्ञा से नारा के तो-दाइजी मन्दिर में वुद्ध की ४३ फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की। यह प्रचारक के अतिरिक्त उत्तम कलाकार भी था। ७४४ ई० में कन्-शिन् अथवा गन्-जिन् नामक चीनी भिच्न प्रचागर्थ जापान गया। इसने विहारों में अनुशासन स्थापित किया और धर्मार्थ आयोजन किये। अपनी मृत्यु के समय इसकी गणना देश के प्रमुख प्राप्त महात्माओं में की जाती थी। विदेशी कार्य-कर्तात्रों के त्रतिरिक्त जापानी प्रचारक भी इस दिशा में प्रयत्नवान् थे। इनमें से 'गियन' का नाम उल्लेखनीय है। यह जापान का महान् बौद्ध दार्शनिक था। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे लोग थे ो जंगलें में प्रचार करते थे और जिन्होंने पर्वतों पर पवित स्थान बनाये थे। इनमें ताइ-चो ३ और शा-दो ४ प्रमुख थे। इनकी कार्यशैली ऐसी उत्तम थी कि लोग इन्हें आश्चर्यजनक कार्य्यकर्ता कहते थे।

१६८

१. इसका काल ६७० से ७४९ तक है।

२. इसका काल ६ प९ से ७३३ तक है।

३. इस्रका काल ६२२ से ७६७ तक है।

इसका काल त्राठवीं शताब्दी का उत्तरार्ध है।

नारायुग की देन

नारायुग में जापान ने बहुत उन्नति की। इस उन्नति का श्रेय बौद्धधर्म को है। बौद्धधर्म अपने साथ केवल भारतीय दर्शन को ही नहीं लाया अपितु चीनी और भारतीय वास्तुकला को भी। इस समय जापान में बड़े बड़े मन्दिर और मूर्त्तियां गढ़ी गई। ७४६ ई० में संसार की महत्तम पित्तल प्रतिमा 'नारा-दाए-बुत्सु' की रचना हुई। यह ४३ फीट ऊंची है। इसके बनने में ६६६ पौंड सोना, १६८२७ पौंड टिन, १६४४ पौंड पारा, ६८६१८० पौंड ताम्बा श्रौर सीसा लगा। तेरह फीट ऊंचा प्रसिद्ध 'तो-दाइजी' घंटा जिसका भार चालीस टन है, वह भी इसी काल में बना। इस काल की मृत्तियों पर भारतीय कला की भलक स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती है। नारा के चूगूजि मन्दिर में स्थापित मैलेय की मूर्त्ति पर स्पष्टतया गुप्तकला का प्रभाव है। याकुशिजि मंदिर की मूर्त्तियों पर गान्धार-कला का और होर्यूजि के भित्ति-चित्रों पर अजन्ता के भित्ती-चित्रों का प्रभाव है। चित्रों को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह भारतीय हाथ की कारीगरी है। इनकी कलापद्धति, मनोदशा और भावभंगी में अजन्ता गुहा के चित्नों की भलक है। व यह काल केवल जापान में ही कला की उन्नति का न था प्रत्युत संसार भर में इस समय बौद्धकला ऊंचाई के शिखर पर आरूढ़ थी। एक और जहां जापान में भव्य मन्दिर और मूर्त्तियां बन रही थीं, दूसरी ओर चीन में थाङ् वंश के नेतृत्त्व में पहाड़ काट कर 'सहस्र बुद्धों वाले गुहामन्दिरों' का निर्माण हो रहा था। लगभग इसी समय भारतवर्ष

१. विस्तृत ज्ञान के ब्रिये The Civilization of the East, Vol IV by Rene grousset के चिल १६ से २३ तक देखिये और इसी अन्थ के Vol III के चित्र ४३ से ४७ तक देखिये। इसमें होर्यू जि और अजन्ता, दोनों के चित्र दिखा कर बताया गया है कि दोनों के बोधिसत्त्व के चित्रों में किस प्रकार समानता है।

में अजन्ता की दीवारों पर पत्थर तराश कर जातक कथायें चित्रों में लिखी जा रही थीं।

कला के अतिरिक्त कविता की दृष्टि से भी नारायुग जापान का सुवर्णकाल माना जाता है। इस समय जापान में अनेक उत्कृष्ट कवि उत्पन्न हुए। बौद्धधर्म का भी इस युग में बड़ा प्रसार हुआ। जापान में बौद्धधर्म को प्रविष्ट हुए अब अढ़ाई सौ वर्ष व्यतीत हो चुके थे। इस समय जनता पर इसका पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता था। लोगों की मानसिक दृष्टि व्यापक बन गई थी। आध्यात्मिक योग्यता उन्नत हो गई थी। प्रकृति प्रेम बढ़ गया था। सौन्दर्य भावना में शुद्धता का समावेश हो चुका था। राष्ट्रियता में प्रगति आ रही थी। राजधानी स्थायी होने से सरकारी संगठन केन्द्रित हो गया था। प्रान्तों में सांस्कृतिक कार्य्य बड़ी शीघता से हो रहा था। आर्थिक अवस्था उन्नति पर थी। स्थान स्थान पर विद्यालय खुल रहे थे। संद्रोप में, जापान अर्धसभ्य दशा से उठ कर, बड़ी तेजी से सभ्य राष्ट्र बन रहा था। इस चतुर्म् खी उन्नति का श्रेय एकमात बौद्धधर्म को है। क्योंकि इसी के आगमन से ये सब परिवर्त्तन हो रहे थे। एक लेखक ने ठीक रही लिखा है-- "बौद्धधर्म ने जापान में कला, वैद्यक, कविता, संस्कृति तथा सभ्यता को प्रविष्ट किया । सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक, प्रत्येक चेल में बौद्धधर्म अपना प्रभाव दिखा रहा था। एक प्रकार से बौद्धधर्म जापान का शिच्नक था जिसकी निगरानी में जापानी राष्ट्र उन्नति कर रहा था।" 9

ही-अन युग में बौद्धधर्म

(७६४ से ८८६ तक)

राजधानी परिवर्त्तन ७८२ ई० में कम्मु जापान का शासक बना। यह अपने वंश के राजाओं में अत्यन्त साहसी और प्रतिभासम्पन्न था। इसका

१. देखिये, Studies in Japanese Budhism, Page 100

# महात्मा साईचो और उनका कार्य्य

शासन जापान में नवीन युग का प्रवर्त्तक सिद्ध हुआ। ७६४ ई० में कम्मु ने राजधानी का परिवर्त्तन कर डाला। राजधानी-परिवर्त्तन करने का उद्देश्य राजनीति को भिच्चओं के प्रभाव से बचाना था। यद्यपि नारा के भिच्चओं ने इसका तीव्र विरोध किया तथापि कम्मु ने उनकी परवाह न की। नारा से राजधानी उठ जाने पर राजनीति धार्मिक संस्थाओं के प्रभाव से मुक्त हो गई। जिस स्थान पर नवीन राजधानी बनाई गई उसे आजकल क्योतो कहा जाता है। परन्तु इसका प्राचीन नाम ही-अन है। इसी से इस युग का नाम भी ही-अन है।

इस समय धर्म की दशा बहुत बिगड़ी हुई थी। इसमें सुधार की नितान्त आवश्यकता थी। इन दिनों जापान में दो महापुरुष प्रकट हुए। यद्यपि ये दोनों स्वभाव में भिन्न थे परन्तु इनका उद्देश्य एक था, और वह यह कि जापान की विखरी हुई शक्तियों को केन्द्रित किया जाये। इनका उद्देश्य सरकारी सहयोग से चीनी बौद्धधर्म के आधार पर जापानी बौद्धधर्म का स्वरूप-निर्माण करना था। आगामी शताब्दियों के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर इन आचार्यों की शिचाओं का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इनके नाम साईचो और कोकेई थे।

७६७ ई० में ही-एई पर्वत के चरणों में एक ज्योतिर्मय शिशु का श्राविर्भाव हुआ । इसका नाम घन-ग्यो-ताईशी था। इन्हीं का दूसरा नाम साईचो भी है। ज्यों ज्यों ये बड़े हुए, धार्मिक विषयों में इनकी बुद्धि खुलती गई और संसार के बिलासमय जीवन से इन्हें वैराग्य हो गया। बचपन में ही इन्होंने भिद्ध-जीवन स्वीकार किया। ७८४ ई० में ये अध्ययनार्थ नारा चले गये। यद्यपि उस

महात्मा साईचो ग्रौर उनका कार्य

१. ही-अन का अर्थ है-'शान्ति'।

समय ये केवल अठारह ही वर्ष के थे तो भी ध्यान में बैठा करते थे और बौद्धधर्म की दुरवस्था को सोच दु:खी होते थे। इन्हें संघ का नौकरशाही शासन इतना बुरा प्रतीत होता था कि ये नारा बोड पहाड़ों की शान्ति में समाधि लगाने को बाधित हुए। यहां इन्होंने अपने कुछ अनुयायी बनाये और तीन वर्ष पश्चात् एक छोटा सा विहार भी खड़ा कर लिया। यह विहार आगे चल कर ही-एई पर्वत की संस्था के नाम से विख्यात हुआ। इसी समय नारा से राजधानी उठाने का विचार उत्पन्न हुआ। नारा के भिद्धओं ने राजधानी नारा में ही रखने का आग्रह किया। परन्तु कम्मु की इच्छा ही-अन को बनाने की थी। साईचो ने राजा का पत्त लिया। इस आन्दोलन में साईचो सफल हुए। सरकार की श्रोर से साईचो के विहार को बहुत सा दान प्राप्त हुआ। ७६४ ई० में जब राजधानी का परिवर्त्तन हुआ तो राजा ने साईचो को सामृहिक प्रार्थना के लिये आमन्तित किया। राजा ने उनसे 'सद्धर्म पुरुडरीक' सूत्र का उपदेश करने की भी प्रार्थना की परन्तु साईचो ने अपना ज्ञान अपर्याप्त बताते हुए अधिक अध्ययन के लिये चीन जाने की इच्छा प्रकट की । ५०४ ई० में राज्य की श्रोर से साईचो चीन भेजे गये। एक वर्ष बाद तैन्दाई सम्प्रदाय का ज्ञान प्राप्त कर साईचो जापान लौट आये। अब ही-एई विहार का महत्त्व इतना बढ़ गया कि धार्मिक परम्परा का यह प्रधान केन्द्र माना जाने लगा। नैतिक जीवन और योग को ही पूर्णता का साधन मानते हुए साईचो ने ही-एई पर्वत पर समाधि-भवन स्थापित करने का संकल्प किया। ५१८ ई० में जब इन्होंने सरकार से इसकी स्वीकृति मांगी तो नारा के भिचुत्रों ने इसका तीव विरोध किया। इन्होंने उनकी युक्तियों का खरडन किया परन्तु इससे विरोध और भी बढ़ गया। साईचो के अन्तिम वर्ष शासार्थी में ही व्यतीत हुए। इससे इनका स्वास्थ्य खराब हो गया और ८२२ ई०

## महात्मा कोकेई

में ये परलोकवासी हुए। परन्तु इनके शास्त्रार्थ व्यर्थ न गये। मृत्यु-द्वारा जब शारीरिक प्रयत्न समाप्त हो गये तो एक ही सप्ताह पश्चात् सरकार ने भवन निर्माण की आज्ञा दे दी। यद्यपि आज्ञा मिल गई श्रीर भवन भी स्थापित हो गया पर साईचो चर्म-चलुओं से कभी उस भवन को न देख सके। नारा के भिच्नुओं का विरोध अब भी चल रहा था। पर ये महात्मा अपने पीछे एसी चमक छोड़ गये थे जो बुमने के बजाय अधिकाधिक चमक रही थी। साईचो के कार्यों का सिंहावलोकन करते हुए कोई भी व्यक्ति उनकी दूरदर्शिता तथा विचारों की व्यापकता से प्रभावित हुए विना न रहेगा। ही-एई पर्वत पर संस्था स्थापित कर इन्होंने अपने उच्च विचारक और दार्शनिक होने के साथ साथ योग्य प्रबन्धक होने का भी परिचय दिया। इस संस्था के साथ अन्य संस्थायें भी खुलती गईं और एक समय ऐसा आया जब ही-एई जापानी बौद्धधर्म का केन्द्र बन गया। वारहवीं और तेरहवीं शताब्दी में यहां से बौद्धधर्म की नई नई शाखायें फूटती रहीं यद्यपि इस समय ही-एई स्वयं हास को प्राप्त हो रहा था।

साईचो के एक प्रतिद्वन्दी भी थे जिनका नाम कोकई था। ये कोबो-ताईशी नाम से अधिक विख्यात हैं। इनका जन्म ७०४ ई० में एक प्रान्तीय शासक के घर में हुआ था। इनके बाल्यकाल की कथायें वैसी ही हैं जैसी अनेक सन्तों के विषय में प्रायः कही जाती हैं। जापान ने आजतक जो बड़े बड़े दिमाग़ पैदा किये हैं उनमें से ये भी एक हैं। इन्होंने मियेको के विश्वविद्यालय में शिचा प्राप्त की थी। यहां इन्हें कन्पयूशस धर्म की शिचा दी गई थी। इससे असन्तुष्ट होकर कोकेई ने ताऊधर्म का अध्ययन आरम्भ किया। इसमें भी तृप्ति न पाकर ये मियेको छोड़ सत्य के अन्वेषण को निकल गये। इसके अनन्तर ये वर्षों तक पहाड़ों और जंगलों में १७३

महात्मा कोकेई

घूमते रहे। एक दिन इन्हें समाधि में एक बौद्ध महात्मा के दर्शन हुए। इससे प्रभावित होकर ये बौद्धमत में दीचित हुए। इस समय इनकी आयु बाईस वर्ष थी। ५०४ ई० में जब साईचो चीन गये तो ये भी पीछे न रहे। वहां इन्होंने दो वर्ष तक अध्ययन किया। जापान लौट कर कोकेई ने बौद्धधर्म के शिंगान सम्प्रदाय की खापना की। यह सम्प्रदाय ७२० ई० में भारत से चीन गया था। कोया-शान पर्वत पर इन्होंने अपना विहार बनवाया। पन्द्रह वर्ष तक ये अपने शिंगों को तयार करते रहे। साईचो की मृत्यु हो जाने पर कोकेई एकदम प्रसिद्धि पा गये। ५३५ ई० में समाधि लगाये हुए ही इनकी मृत्यु हो गई। आज भी लोग इन्हें अलौकिक शिंक सम्पन्न देव मान कर पूजते हैं। इनके चमत्कारों की अनेक कथायें जापान के जन साधारण में प्रचलित हैं।

धार्मिक संस्थास्रों का पतन इस प्रकार ही अन युग में घन-ग्यो-ताईशी और कोवो-ताईशी ने अपने अपने सम्प्रदाय प्रचलित कर जहां बौद्धधर्म की सेवा की वहां सभ्यता के प्रसार तथा राजकीय संगठन में भी सरकार को बहुत सहयोग दिया। इस समय जापान में बौद्धधर्म उन्नति के शिखर पर पहुंच चुका था। राजा शिरकव के समय अहिंसावाद इतने उपस्प में आ चुका था कि आठ सहस्र मछलियां पकड़ने के जाल पकड़े गये और जला दिये गये। राजप्रासाद में मछली की भेंट विल्कुल बन्द करदी गई। शिकार और मछली पकड़ना सख्त मना था। सैंकड़ों मन्दिर और विहार बनाये गये। इस उन्नति को देखते हुए यह अनुमान लगाना कठिन न था कि जो सितारा इतना ऊंचा चढ़ा है उसका पतन दूर नहीं है। यह ठीक है कि धार्मिक दृष्ट से यह बहुत अच्छा समय था। मंदिरों में इतनी भीड़ कभी न हुई थी

१. इसका काल १०७२ से १०८६ तक है।

## **म्यूजिवारा** युग

जितनी अब रहने लगी। उत्सव इतनी शान से कभी नहीं मनाये गये थे जैसे अब मनाये जाने लगे। परन्तु धार्मिक सगठन ढीला पड रहा था। उस में आन्तरिक शिथिलता आ रही थी। केवल ऊपरी चमक शेष थी जो जनता को अपनी त्रोर खींच रही थी। तैन्दाई श्रीर शिंगान सम्प्रदायों के बड़े बड़े विहार, असीम सम्पत्ति श्रीर शक्ति के केन्द्र बन गये थे। धार्मिक स्थान विलासिता के घर बन चुके थे। भिच्न लोग राजनिति में खुला भाग लेने लगे थे। बहुत से मंदिर तो किले ही बन गये थे। ये सदा वैतनिक सैनिकों से भरे रहते थे। श्रवस्था इतनी बिगड़ चुकी थी कि भिद्ध अपना कर्त्तव्य भूल कर हाथ में शस्त्र ले रणत्तेल में कूदने से न हिचकते थे। ये सैनिक भिन्न नियंत्रण में भी न रहते थे। राजा शिरकव ने लिखा है-"मेरे राज्य में तीन वस्तुएं हैं जिन्हें मैं नियंत्रण में नहीं छा सकता। कामो नदी का परिवर्त्तनशील मार्ग, पाँसे का गिरना और भिचुओं का विद्रोह।" कुछ भिचुओं ने विवाह कर लिया था। वे अपने साथ स्नियां रखते थे। उनके घर बने हुए थे। उनके पास सम्पत्ति भी थी।

# फ्यूजिवारा युग

( प्रमध् से ११६२ तक )

नवीं और दसवीं शताब्दी में जापान की शासनशक्ति प्यूजिवारा वंश के हाथ में रही। राज्य के सब ऊंचे पदों पर ये ही प्रतिष्ठित थे। इन के सामने राजा लोग अन्यथासिद्ध थे। समय समय पर इनके एकाधिकार को तोड़ने के लिये प्रयत्न किये गये, पर ने असफल सिद्ध हुए। इस वंश के नेतृत्त्व में कला और साहित्य की बहुत उन्नति हुई। जिन के लिये जापान बहुत प्रसिद्ध है उन चिन्नों

<sup>ः</sup> देखिये, Studies in Japanese Budhism, Page 100.

का विकास इसी समय हुआ। इस में भिचुओं ने बहुत भाग लिया। पयुजिवारा लोग यह जानते थे कि भिचु आं को अपनी मुट्ठी में किस प्रकार रखा जा सकता है। ये लोग राजाओं की स्तुति में भिचुओं से गीत गवाते, चित्र खिंचवाते, बाग लगवाते और प्रासाद खडे करवाते थे। इन महलों में विलासी राजा अपनी निर्वलताओं को भूल कर श्रानन्द भोगते थे। यदि कोई राजा समर्थ होता और अपनी दुर्बलताओं को जानने का यत्न करता तो प्यूजिवारा लोग उसे किसी दूरस्थ विहार में भेज देते थे जहां पहुंच कर वह गद्दी त्यागने को बाधित हो जाता था। कुछ राजात्रों ने विहारों में रह कर अपने पुत्रों के नाम से शासन करने का उद्योग किया। परन्तु इनके पास इसका भी इलाज था। इन्होंने विहारों में परस्पर फुट डलवा दी। तैन्दाई और शिंगान सम्प्रदायों में परस्पर शत्रुता थी। अपने उत्कर्ष के लिये इसका भी अच्छा उपयोग किया गया। दोनों सम्प्रदायों के केन्द्र विरोधी सेनाओं के मोर्चे बन गये। यदि इस समय क्वम्मु और साईचो पैदा होते और इस अवस्था को देखते तो अपने कृत्यों पर रक्त के आँसू बहाते। क्यों कि अब उनकी आशाओं पर पानी फिर चुका था। क्वम्मु ने अपनी राजधानी ही-अन को इस लिये बनाया था जिस से राजनीति को भिचुओं के हस्तचेप से बचाया जा सके और साईचो ने अपनी संस्था पहाड़ में इस लिये बसाई थी कि वह सांसारिक संघर्षों से दूर रहे। परन्तु अब ही-अन में भिचुओं के मगड़े चल रहे थे और ही-एई संघर्ष का केन्द्र बनाहुआ था।

# कामाकुरा काल

(११६२ से १३३८ तक)

राजधानी परिवर्त्तन आगामी कई शताब्दियां, विशेषतया ग्यारहवीं और बारहवीं, जापान में सामन्त-कलह के लिये प्रसिद्ध हैं। ये लड़ाईयां मुख्यतः

१७६

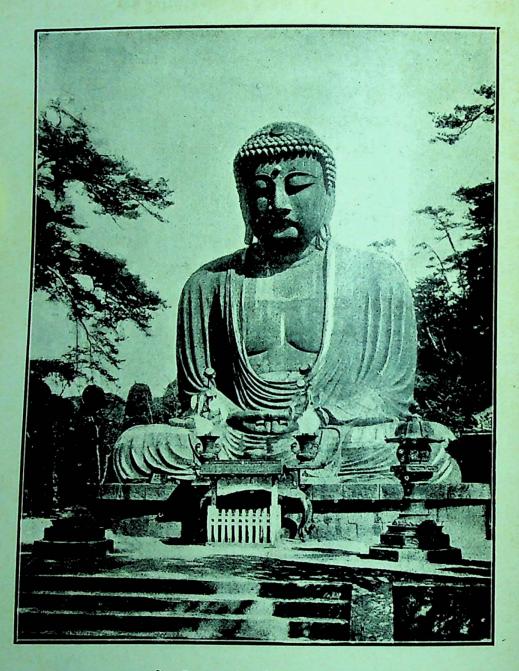

कामाकुरा में अमिताभ की सुविशाल पित्तल प्रतिमा

#### कामाकुरा काल

'तैरा' और 'मिनामोतो' वंशों में हुई । ये दोनों वंश नवीं शताब्दी के शाही परिवार से सम्बन्ध रखते थे। इधर सम्राट् तो काव्यनिर्माण श्रीर भवननिर्माण में व्यय थे उधर ये लोग घोड़े और तलवारें सजा कर लड़ाई की तय्यारी कर रहे थे। बारहवीं शताब्दी तक ये खूनी लड़ाईयां जारी रहीं। अन्ततः मिनामोतो वंश तैरा को पराजित करने में समर्थ हुआ। ११६२ ई० में मिनामोतो वंश के योरितोमो ने 'शोगुन' की उपाधि धारण कर कामाकुरा<sup>२</sup> को अपनी राजधानी बना कर शासन करना आरम्भ किया। शोगुनों की सम्राट् के नीचे वही स्थिति थी जो भारत में छत्रपतियों के नीचे पेशवात्रों की थी। जैसे पेशावात्रों ने ब्रत्रपतियों को अन्यथासिद्ध कर दिया था वैसे ही शोगुनों ने सम्राटों को। योरितोमो ने जिस सरकार की स्थापना की उसे 'वाकुफ़' कहा जाता था। उसने सम्राट् ऋौर उस के वंशजों से छेड़छाड़ नहीं की। वह स्वयं तो कामाकुरा में रहता था और सम्राट्क्यो तो में। इस समय कामाकुरा के सैनिक उपनिवेश ने जापानी इतिहास में वही कर्त्रच प्रदर्शन किया जो मैसिडोनिया ने प्राचीन प्रीस में, प्रशिया ने जर्मनी में श्रौर पीडमाँन्ट ने इटली में। कामाकुरा जापान का राजनीतिक तथा सैनिक केन्द्र था और क्योतो धार्मिक तथा समाजिक कार्यों का। अथवा यों किहये कि कामाकुरा ही सब कुछ था और क्योतो अन्यथा सिद्ध था। योरितोमोने अपनी विजय बौद्धधर्म के कारण समभ कर कामाकुरा में अमिताभ की एक विशाल भव्य मूर्ति स्थापित की।

१. 'शोगुन' का अर्थ है — 'Supreme military chief.' यह उपाधि सम्राट् द्वारा दी गई थी।

२. यह स्थान तोक्यो खाड़ी के मुहाने पर कान्तो प्रदेश में स्थित है।

३. 'वाकुफु' का श्रथं है—'The Government of the tent or camp.'

होजो परिवार का एकाधिकार ११६६ में योरितोमो की मृत्यु के उपरान्त उसका बड़ा लड़का 'योरि' जो अभी तक नाबालिंग था होजो तोकिमासा के संरच्छा में शोगुन बना। योरि के विलासमय जीवन से लाभ उठा कर तोकिमासा ने पड्यंत्र द्वारा १२०४ ई० में उसका बध करवाके उसके छोटे भाई सनेतोमो को शोगुन घोषित कर दिया। १२१६ ई० में उसे भी मार दिया गया। योरितोमो के दोनों पुत्रों के मर जाने से मिनामोतो वंश समाप्त होगया। अब होजो परिवार ने पयूजिवारा वंश के एक व्यक्ति को शोगुन बना कर यह घोषित कर दिया कि यही मिनमोतो वंश का उत्तराधिकारी है। परन्तु यथार्थता में इस समय सम्पूर्ण शक्ति होजो परिवार के हाथ में थी। यद्यपि वे अपने को कहते शिकिन होजो परिवार के हाथ में थी। यद्यपि वे अपने को कहते शिकिन होजो परिवार के हाथ में थी। यद्यपि वे अपने को कहते शिकिन में का माकुरा सरकार को इतना सुदृढ़ कर लिया कि अगली शताव्दी तक जापान पर इसी वंश का प्रभुत्त्व रहा।

मंगोलीं का श्राक्रमण छठा शिकिन होजो तोकिन्यून था। मंगोलों के आक्रमण से जापान को बचाने का श्रेय इसे ही प्राप्त है। सम्पूर्ण एशिया में जापान ही एक ऐसा देश है जो तुर्कों और मंगोलों की मार से बचा रहा। परन्तु अब समय एशिया के विजेता मंगोल विजयोह्नासभरी आंखों से जापान की ओर निहार रहे थे। यह समय मंगोलों के उत्कर्ष का था। लगभग सवा दो सौ वर्ष तक मंगोल लोग एशिया और योरुप के बहुत बड़े भाग पर शासन करते रहे। इनका शासन कोरिया से लेकर वीएना तक तथा सिन्ध से लेकर मास्को तक विस्तृत था। एक ही स्थान पर इतना विशाल

१७५

१, योरितोमो की पत्नी चूंकि होजो परिवार की थी अतः योरि का संरक्षक उसी परिवार का व्यक्ति हुआ।

२. 'शिक्तिन' का अर्थ है-'The mayars of the palace or regents.'

३. इसका शासनकाल १२५६ से १२८४ तक है।

#### राजसत्ता का उत्थान

साम्राज्य मानवीय नेहों ने आज तक नहीं देखा। मंगोलों ने जापान को भी जीतने का प्रयत्न किया। १२६८ ई० में मंगोल सरदार कुबलेई खां ने अभिमान से भरा एक पत्र जापानी शिक्तिन के पास भेजा। इसमें कहा गया था- 'तुम मंगोल सरदार की आधीनता सीकृत करो तथा आधीनता मानते हुए उपहार भेंट करो।' परन्तु शिकिन ने पत का कोई उत्तर नहीं दिया। १२७१ ई० में दूसरा पत भेजा गया। उसे बिना पढ़े ही उसने लौटा दिया। १२७४ ई० में कुवलेई ने डेढ़ सौ जहाजों का वेड़ा जापान पर आक्रमण करने के लिये भेजा। सारा जापान एक व्यक्ति की भाँति सामना करने के लिये उठ खड़ा हुआ। एक ओर संसार के विजेता संगोल थे और दूसरी त्रोर जापान का छोटा सा राज्य था। इस लड़ाई में मंगोल सरदार मारा गया। जहाजी वेड़े का बहुत सा भाग नष्ट हो गया। मंगोलों को उल्टे पैर छौटना पड़ा। १२७६ ई० में उन्होंने फिर एक दूत कामाकुरा भेजा। इसे कत्ल कर दिया गया। अब और उपेचा नहीं की जा सकती थी। परिगामतः एक लाख मंगोलों और दस हजार कोरियन सैनिकों ने जंगी बेड़े द्वारा जापान पर दूसरा आक्रमण किया। जापानी सेनाओं ने डट कर सामना किया। अचानक ही समुद्र में भयंकर तूफान आया। मंगीलों के लिये जहाज सम्हालना असम्भव हो गया। देश में वे घुस न सकते थे क्योंकि जापानी सैनिक तट पर सन्नद्ध थे। ऐसी दशा में मंगोल-सेनायें वापस लौट गई। मध्ययोरूप और एशिया की सब जातियां मंगोलों की ऋाँधी का सामना न कर सकीं, परन्तु यह केवल जापान था जिसने इन भयानक मंगोलों की भी आधीनता स्वीकार न की।

मंगोलों से छुटकारा दिलाने के कारण होजो तोकिम्यून, जापान में मुक्तिदाता के रूप में पूजा गया। १३११ ई० में ताकातोकि नामक एक अयोग्य व्यक्ति शिकिन बना। उधर मिनामोतो वंश के शोगुन

राजसत्ता का उत्थान

पदवीधारी के ऋतिरिक्त कुछ न थे। ऐसी दशा में कामाकुरा सरकार बहुत शिथिल पड़ गई। इसी समय जापानी समाद, जो अब तक ऋपने को राजनीति से पृथक् रख धर्म और समाज की ही चिन्ता में लगे थे, उन्होंने ऋपनी निद्रा की चादर उतार फेंकी। उन्होंने कोठरी में बन्द देवता के स्थान पर सच्चा सम्राट् बनने की ठानी। १३१६ ई० में गो—दैंगो जापान की राजगद्दी पर ऋहद हुआ। आगामी कई वर्षों में सम्राट् और सामन्तों में ऋधिकार प्राप्ति के लिये छड़ाईयां लड़ी गई। अन्ततः गो—दैंगो सामन्तों को पराजित करने में सफछ हुआ। यद्यपि वैधानिक दृष्टि से सामन्ताकि नष्ट कर दी गई थी परन्तु सामन्त मनोवृत्ति ऋब तक कायम थी। ऋशिकागा वंश के छोग अपने प्रभाव-विस्तार के छिये अन्त तक लड़े, और १३४८ ई० में शिजोनवात की लर्ड़ाई में गो—दैंगो लड़ता हुआ मारा गया। इस घटना से राजसत्ता का विचार कुछ काल के लिये और दबा दिया गया और होजो वंश के रिथान पर ऋशिकागा वंश की पदवी धारण की।

महात्मात्रीं का त्राविर्भाव इधर जब यह उथलपुथल मची हुई थी तब सूर्योदय देश में बड़े २ महात्मा प्रकट हो रहे थे। इन्होंने अपने ऊंचे व्यक्तित्त्व और आदर्शों द्वारा जनता को अपनी ओर आकृष्ट किया। इस युग में जापान में बौद्धधर्म चार विभिन्न धाराओं में प्रवाहित हो रहा था।

- (१) होनेन् का अमित सम्प्रदाय।
- (२) शिन्रन् का शिन् सम्प्रदाय।
- (३) निचिरेन् के विचार।
- (४) दोजेन का जेन सम्प्रदाय।

होनेन् का यह कहा जा चुका है कि बारहवीं शताब्दी में जापानी बौद्धधर्म अभित के केन्द्र-नारा, ही एई और कोयाशान् अधोगित को प्राप्त हो रहे थे। सम्प्रदाय भिन्न, त्याग और तपस्या को तिलाञ्जिल देकर सांसारिक विषयों में

250

#### होनेन् का अमित सम्प्रदाय

दिलचर्गी लेने लगे थे। बड़े बड़े विहार भिच्च आं के आश्रम न रहकर सेनाओं की छावनियां बन गये थे। इसका यह अभिप्राय नहीं
कि भिच्चमात्र ही कूटनीतिज्ञ और सैनिक बन गये थे। खास ही-एई
में ही बहुत से महात्मा निवास करते थे। इनके अतिरिक्त पहाड़ों
से घिरे हुए छोटे छोटे मन्दिरों में बैठे हुए सन्तों के हृदयों में
अब भी आध्यात्मिकता की ज्योति जगमगा रही थी। ये सब लोग
बौद्धधर्म की दुरवस्था से चिन्तित थे। इन्हें तैन्दाई और शिंगान
की अपेचा धर्म के किसी सरल रूप की चाह थी। ऐसे समय में
जापान में एक महात्मा नये युग के ज्योतिस्तम्भ होकर प्रकट हुए।
इन्होंने दुःख से छटपटाते हुए सहस्रों लोगों को अमिताभ की
असीम द्या द्वारा सान्त्वना प्रदान की।

इनका नाम गेन्-को था। ये होनेन नाम से श्रधिक प्रासिद्ध हैं। होनेन का जन्म मियेको से बहुत दूर एक प्रान्त में ११३३ ई० में हुआ था। ये वहां के प्रान्तीय शासक के एकाकी पुत्र थे। जब ये आठ ही वर्ष के थे तो लुटेरों ने इनके घर पर आक्रमण किया और इनके पिता को सख़त घायल कर दिया। इसी घाव से पिता की मृत्यु हो गई। मरते समय पिता ने अपने एकाकी पुत्र पर अपनी अन्तिम इच्छा प्रकट की कि तुमने लुटेरों से कभी बदला न लेना श्रीर भिद्य जीवन व्यतीत करने का यत्न करना। होनेन की माता इतनी पतिव्रता थी कि उसने पति की इच्छापूर्ति के लिये अपने एकमाल पुत्र को विहार में भेज दिया। पांच वर्ष पश्चात् ये ही-एई विहार में प्रविष्ट हुए और तीस वर्ष की आयू में सब विषयों के सम्यग्ज्ञाता हो गये। इनकी शिचा तथा गुगों की ख्याति सब त्रोर फैल गई। अब यदि ये चाहते तो धार्मिक संगठन के प्रधान बन सकते थे परन्तु इनकी आत्मा सांसारिक यश और ऐश्वर्घ्य की अपेचा किसी दूसरे उद्देश्य की ओर भाग रही थी । इन्होंने बढ़िया से 2=8

बढ़िया भोजनों का आखादन किया था, दार्शनिक प्रन्थों की खाक छानी थी, नैतिक नियमों का पालन किया था, यौगिक साधनों की भी परिचायें ये ले चुके थे परन्तु यह सब कुछ करने के उपरान्त भी इनकी आत्मा तृप्त न हुई थी। वह अब भी भूखी थी। उसे तो स्थिर शान्ति बुद्ध की शरण में भिचान्न खाने पर ही प्राप्त हुई। ही-एई की विकृत अवस्था से इन्हें घृणा पैदा हो गई और एक दिन उससे सदा के लिये विदा ली। अब ये कुटिया में रह कर अमित का नाम जपने लगे और वहां जो कोई आता उसे भी इसीके जाप का उपदेश देते।

होनेन् का धर्म बहुत सादा है। इनका सिद्धान्त बस इतना ही है कि दयालु बुद्ध की सबको निर्वाण दिलाने वाली शक्ति पर पूर्ण विश्वास करो। यह शक्ति अमिताभ का देह धारण कर अवतरित हुई है। अमिताभ पश्चिमदेश-भारत का स्वामी है। इसने पश्चिम देश में दीर्घाभ्यास तथा गुणसंग्रह द्वारा निर्वाण प्राप्त किया है। इसके द्वारा अतीत में धारण किये गये सब बत पूर्ण हो चुके हैं। स्वर्ग स्थापित हो गया है। इस स्वर्ग में वह उस प्रत्येक व्यक्ति को ले जायेगा जो उसका नाम जपता है। नाम जपने का मन्त है 'नमः अमित बुद्धाय' जप के लिये सब से आवश्यक वस्तु 'विश्वास' है। विश्वास का अर्थ है—बुद्ध को पिता तुल्य समक्त कर उसकी दया पर आश्रित रहना। हम कितने ही पापी क्यों न हो, कितने ही निर्वल क्यों न हों, ये सब चीजें उसके प्रति विश्वास में बाधक नहीं हो सकतीं। पापी से पापी भी उसकी दया प्राप्त करेंगे क्योंकि उसकी दया सब पर बरसती है। होनेन् एक स्थान पर लिखते हैं—''वहां पर स्त्रीपुरुष का, अच्छेबुरे का, अमीरगरीब

१. इसका जापानी रूप 'नामु श्रमिता बुत्सु' है।

# शिन्रन् का शिन् सम्प्रदाय

का, किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं है। कोई भी उसकी दया से वंचित न रहेगा। जिस प्रकार भारी शहतीर जहाज पर चढ़ कर हजारों भील लम्बे समुद्र को तैर जाते हैं, ऐसे ही पाप के भार से लदे हुए लोग अमित की दया के सहारे जन्म-मरण के सागर से पार होंगे।" 9

होनेन् के इन आशामय विचारों ने दुःखी और घबराई हुई आत्माओं को शान्ति प्रदान की। शीघ्र ही राजपरिवार की दो स्त्रियां इनकी अनुयायी बनीं। इस कीर्ति से दूसरे सम्प्रदाय वाले भड़क गये। उन्होंने इन के विरुद्ध स्त्री भगाने का अभियोग चलाया। १२०० ई० में होनेन् को देश से निर्वासित किया गया। इस समय इनकी आयु चौदह वर्ष थी। एक वर्ष तक निर्जन द्वीप में रहने के पश्चात् इनकी यातना में कमी कर दी गई। चार वर्ष उपरान्त इन्हें छोड़ दिया गया। होनेन् के अन्तिम दिन बहुत शान्ति पूर्वक व्यतीत हुए। १२१२ ई० में इनकी इहलीला समाप्त हुई। होनेन् के अन्तिम शब्द थे—"जो उसका नाम जपता है उस पर उसकी अपार द्या वरसती है।"

होनेन का एक प्रधान शिष्य था जिसका नाम शिन्रन् शोनिन शिन्रन् का था। इन्होंने सोचा कि होनेन अपने सिद्धान्त में बहुत दूर तक शिन्सम्प्रदाय नहीं गये। इसिलये १२२४ ई० में इन्होंने एक सम्प्रदाय को जन्म दिया। इसका नाम 'जोदो शिन्शू' उरक्खा गया। जिस समय होनेन ने अपने सम्प्रदाय की आधारशिला रक्खी

१. देखिये, History of Japanese Budhismn, Page 174.

र. देखिये, History of Japanese Budhism. Page 178.

<sup>3.</sup> The True land sect

४. ११७५ ई० में।

थी उस समय शिन्रन् की आयु दो वर्ष थी। इनका जन्म एक बहुत ऊंचे घराने में हुआ था। इनके पिता का सम्बन्ध पयुजिवारा परिवार से और माता का मिनामोतो परिवार से था। चार वर्ष की अवस्था में इनकी माता मर गई और दस वर्ष की अवस्था में पिता भी। अब इनका मन भोगविलास से उचाट होने लगा। नौ वर्ष की अवस्था में ये ही-एई पर्वत के शोरेनिन् विहार के महन्त जिचिन के शिष्य बन गये। वहां पर तैन्दाई सम्प्रदाय के अध्ययन में बहुत से वर्ष व्यतीत किये। ये नारा भी गये और वहां भी विद्वानों से ज्ञान प्राप्त किया। इनका ज्ञान इतना बढ़ गया था कि ये 'ही-एई की प्रतिभा' के नाम से प्रसिद्ध हो गये। अब यदि ये चाहते तो तैन्दाई सम्प्रदाय के प्रधान आचार्य्य बन सकते थे। इनके अधीन सहस्रों विहार और मन्दिर होजाते परन्त इन्होंने सत्य की खोज के लिये यह मार्ग छोड़ दिया। एक दिन शिन्रन् ने होनेन का उपदेश अवग किया और अमित के जाप का महत्त्व समभा। परिगाम यह हुआ कि ये वहीं पर अपने पुराने सम्प्रदाय को छोड़ अमित सम्प्रदाय के अनुयायी वन गये। इस समय शिन्रन् की आयु उनतीस वर्ष थी। इस घटना के दो वर्ष पश्चात् इन्होंने फ्यूजिवारा वंश की राजपुती 'तमहि' से विवाह किया। भिन्नु जगत् के लिये यह एक अद्भुत घटना थी। ये मांस भी खाते थे और कपड़े भी साधारण नागरिकों के से पहनते थे। कहने का अभिप्राय यह कि ये साधारण नागरिकों की भाँति जीवन व्यतीत करते थे। इनके इन कृत्यों से भिच्न लोग बिगड़ उठे। उनके त्र्यान्दोलन से इन्हें 'हितचि' प्रान्त में रुद्ध कर दिया गया । छः वर्ष पश्चात् इन्हें छोड़ दिया गया । शिनरन् ने शेष जीवन लिखने तथा प्रचार कार्य में व्यय किया। दूर दूर से लोग त्राते थे श्रीर इनसे उपदेश प्रहण करते थे। नवासी वर्ष की श्रायु में इनका देहान्त हुआ। १८४

# सत्य का पुजारी निचिरेन्

शिनरन् ने निर्वाण के लिये बुद्धत्त्वप्राप्ति के मार्ग को छोड़कर अभित के जाप का उपाय बताया। यह क्यों ? इसका उत्तर वे स्वयं देते हैं-"मनुष्य जाति के प्रारम्भिक इतिहास में एक 'स्वर्णयुग' था जब प्रत्येक व्यक्ति ऋपनी रचा आप कर सकता था परन्तु अब वह दशा नहीं है। अब तो मनुष्य अज्ञान और पाप में फंस गया है। इस दशा में उसकी रचा का एक ही उपाय है कि वह अमित बुद्ध में विश्वास लाये और 'नाम अमिता बुत्स्र' का जाप करे।"

निचिरेन्

होनेन् की मृत्यु के दस वर्ष उपरान्त जापान की कोख से एक सत्यकापुजारो ऐसे धर्मवीर महापुरुष का जन्म हुआ जो भीषण से भीषण यंत्रणायें देने पर भी अपने विचारों पर अटल रहे। इनका चरित्र जापान के इतिहास में अद्वितीय है। इन में पैग्म्बरों का सा उत्साह, सन्तों की सी मधुरता, विद्वानों की सी विद्वत्ता, तथा सुधारकों का सा साहस था। इस' महात्मा का नाम निचिरेन् था। इनका जन्म १२२२ ई० में एक मछुए के घर में हुआ था । निचिरेन का बाल्यकाल एक पार्वत्य विहार में व्यतीत हुआ था। ज्यों ज्यों ये बड़े हुए तों त्यों यह प्रश्न इनके मन में उप्र रूप धारण करता गया कि विद्यमान सम्प्रदायों में बुद्ध का अपना सिद्धान्त कौनसा है ? अपनी इस जिज्ञासा को शान्त करने के लिये ये पहले तो कामाकुरा गये, तदन्तर ही-एई विहार गये। यहां रहते हुए निचिरेन् ने सत्य का अन्वेषण करने के लिये अनेक शिचाकेन्द्रों की यात्रा की । तीस वर्ष की अवस्था में इन्हें विश्वास हो गया कि बुद्ध की सत्य शिचायें 'सद्धर्मपुरुडरीक' सूत्र में संगृहीत हैं। इस विश्वास के साथ ये अपने पुराने विहार की ऋोर चल पड़े, जिसे छोड़े अब इन्हें

🙎 'ही-एई' का संस्थापक साईचो भी यही मानता था।

8=7

१. निचिरेन् का अर्थं है - 'सूर्यं कमल'।

पन्द्रह वर्ष हो गये थे। १२४३ ई० की मीष्म ऋतु के एक प्रात:काल पहाड की चोटी पर चढ़ कर प्रशान्त महासागर से उदित होते हुए सूर्य्य को देख कर इनके मुख से हठात् ये शब्द निकल पड़े-'विश्व कितना पवित्र है।' इसी दिन दोपहर को निचिरेन् ने अपने साथियों को 'सद्धर्म पुरुडरीक' का उपदेश दिया तथा दूसरे सम्प्रदायों की कड़ी आलोचना की। आलोचना सन भिचुओं को कोध आ गया। उन्होंने इन्हें विहार से निकाल बाहिर किया। निचिरेन् के अगामी सात वर्ष कामाकुरा में व्यतीत हुए। इस समय कामाकुरा भयानक घटनाओं का चेत्र बना हुआ था। वहां तूफान्, भूकम्प और बीमारियां फैल रही थीं। निचिरेन् कहते थे कि बुद्ध और उसके दूतों ने देश पर से अपना रच्चामय हाथ उठा लिया है। उसी का फल इस भुगत रहे हैं। इसी भाव को प्रदर्शित करते हुए इन्होंने 'सत्य की प्रतिष्ठा और देश की सुरचा' शीर्षक सेएक निबन्ध लिखा। इस निबन्ध में निचिरेन् ने होनेन् के विचारों को नरक द्वार बताया था। किन्तु इसकी कुछ भी सुनाई नहीं हुई और लोगों की भीड़ ने कुपित होकर इन पर आक्रमण किया। कुटिया में आग लगा दी। अन्धेरी रात में बड़ी कठिनता से ये अपनी जान बचा सके। अब इन्होंने कामाकुरा की सड़कों और बग़ीचों में फिर से चेतावनी वाली भाषा में अपनी आवाज बुलन्द की। सरकार ने नगर की शान्ति खतरे में समभ कर इन्हें कैद कर लिया। कारावास में निचिरेन् ने फिर से धर्मग्रन्थों का पाठ किया और अपने विचारों में अधिक सचाई पाई। जेल से छूटते ही इन्होंने अदम्य उत्साह और अटल विश्वास के साथ कार्य्य करना आरम्भ किया। इसी बीच में एक प्रान्तीय शासक ने, जो होनेन् का अनुयायी था, निचिरेन को मारने का प्रयत्न किया। परन्तु ये बाल-बाल बच गये। इस अवस्था में भी इन्होंने प्रचारकार्य जारी रक्खा। अन्ततः सरकार ने तंग

## सस का पुजारी निचिरेन्

श्राकर इन्हें श्राजीवन निर्वासन की श्राज्ञा दी, परन्तु पुलिस का मुखिया इतने से ही सन्तुष्ट न हुआ। वह तो इन्हें समाप्त कर देने की प्रतीचा में था। निचिरेन् इन सब बातों से पूर्णतया परिचित थे। वे खयं मृत्यु को आलिङ्गन करना चाहते थे, क्योंकि वे समभते थे कि यह बात उनके प्रचार में और अधिक सहायक होगी। १२७१ ई० के एक दिन, जब रात आधी से अधिक बीत चुकी थी, होनेन् बध्यस्थल पर ले जाये गये। उनकी जीवन-लीला समाप्त करने के लिये पुलिस के मुखिया की ओर से सब सामान तय्यार था। कहा जाता है कि इसी समय आकाश चमक उठा । आग का एक गोला दिच्छापूर्व से उत्तरपूर्व की ओर गया। सिपाही भय से कांप उठे और जल्लाद के हाथ से तलवार गिर पड़ी। बंध करना असम्भव हो गया। इस स्थिति में निचिरेन् फिर से एक द्वीप में निर्वासित कर दिये गये। यहां रहते हुए इन्होंने एक निबन्ध लिखा। इसके अन्तिम शब्द थे-"चाहे खर्गीय देव मुक्त पर से करुगामय हाथ क्यों न उठा लें, भयंकर से भयंकर आपत्ति मुक्त पर भले ही आ जाये, तो भी मैं अपना जीवन सत्य के लिये बलि देने से न डिगूंगा। सुख हो या दुःख हो, 'सद्धर्मपुण्डरीक' को न मानना मेरे लिये नरक में गिरना है। मैं अपने विचारों पर पूर्ण दृढ़ रहूंगा। मैं सब चेतावनियों और प्रलोभनों का सामना करूंगा। भले ही मुक्त से कोई कहे कि यदि तुम सद्धर्मपुण्डरीक में श्रद्धा छोड़दो और अमित बौद्धधर्म में विश्वास ले आओ, तो तुम्हें जापान का सिंहासन मिलेगा, अथवा यदि तुम्हारे माता-िंग अमित को मानेंगे तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जायेगा। ऐसे प्रलोभनों का मैं चट्टान बन कर सामना करूंगा। मेरे सामने प्रत्येक आपत्ति धूल बन जायगी । मैं जापान का स्तम्भ बनूंगा, मैं जापान की आंख बनूंगा, मैं जापान का जंगी बेड़ा बनूंगा, मेरी

प्रतिज्ञायें सदा अटल रहेंगी।" निर्वासित कोठरी में से निचिरेन ने इतने जोरदार विचार प्रकट किये थे। अढ़ाई वर्ष पश्चात् निर्वासन से मुक्ति पाकर ये फिर कामाकुरा गये। इस समय सरकार इन से सहयोग करना चाहती थी परन्तु निचिरेन के तो स्वभाव में ही सत्य के प्रति ढील नहीं थी। १२७४ ई० में ये भविष्य का कार्य- कम निश्चित करने के लिये इकेगिम चले गये। १२८२ ई० में इन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया। निचिरेन के परलोकगामी होने के उपरान्त भी इनके शिष्य इनके विचारों का प्रचार करते रहे। इन शिष्यों में सब से मुख्य 'निचिजो' था।

दोजेन का जेन् सम्प्रदाय होनेन् और निचिरेन् के विचारों के साथ साथ एक अन्य विचार-धारा भी जापान में बह रही थी। यह धारा जेन् सम्प्रदाय की थी। इसका सर्वप्रथम प्रचार बारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। इस समय आचार्य दोजेन् इस के प्रचार में विशेषक्रप से प्रयत्नशील थे। ये चीन से लौटने के पश्चात् विहारों का संगठन तथा उन में अनुशासन स्थापित करने के लिये बड़ा उद्योग कर रहे थे।

जेन एक ध्यानवादी सम्प्रदाय है जिसका उद्देश्य सांसारिक चिन्ताओं से ऊपर उठना है। इस सम्प्रदाय वालों का यह मन्तव्य है कि जेन सम्प्रदाय बुद्ध से महाकाश्यप और उससे जेन आचार्यों के पास आया है। इसमें युक्ति और विचारों को कोई स्थान नहीं। ये कोई सिद्धान्त नहीं बनाते। इनके विचार में निश्चित सिद्धान्त आत्माओं को मुद्दा बना देते हैं। ये लोग ऐसा मानते हैं कि समाधि

१. देखिए, History of japanese budhism, Page 198.

२. यह फुजिपवेत के पश्चिम में हैं। यहां पर निचिरेन् की समाधि वनी हुई है और प्रति वर्ष सहस्रों भक्त अपने श्रद्धेयदेव के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये एकत्र होते हैं।

१८८

# सत्य का पुजारी निचिरेन्

से अन्तिम सत्ता अनुभव होती है जो वैयक्तिक भेदों और सामयिक परिवृत्तनों से रहित हैं। यह सत्ता मन, आत्मा, मूलप्रकृति, संसार और आत्मा की प्रारम्भिक अवस्था कही जाती है। इस सत्ता को वैयक्तिक ह्रूप में नहीं, अपितु विश्वात्मारूप में प्रत्येक व्यक्ति में अनुभव किया जा सकता है। इसको ध्यान द्वारा अनुभव करने पर हम विश्व को अपने से मिला सकते हैं। जेन का नैतिक आदर्श पापपुर्थ से अपर उठकर, परिस्थितियों से न घवराकर सुखदु:ख में आगे ही आगे बढ़ना है। जेन सम्प्रदायवादी अपनी तुछना तूफानी समुद्र में भीषण लहरों का सामना करने वाछी मज्जबूत चट्टान से करता है। पानी में चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब हिलता है, पर चन्द्रमा स्वयं शान्त रहता है, स्थिर रहता है, और शुद्ध रहता है। इसी प्रकार जेन्धमी जीवनरूपी जल में हिलता हुआ प्रतीत होता हुआ भी आत्मनियन्त्रण के कारण अपने कार्य्य में निर्भय और स्थिर बना रहता है।

जिस समय जेन सम्प्रदाय जापान में प्रविष्ट हुआ उस समय वहां सैनिकों का शासन था। इन्हें ऐसे धर्म की आवश्यकता थी जो इनमें मानसिक दृढ़ता को उत्पन्न कर सके। पुरान धर्म ऐसा करने में असमर्थ थे। जेन्धर्म ही ऐसा था जो जीवन के चढ़ाव-उतार में प्रेरणा दे सकता था। होजो परिवार के राजनीतिज्ञों ने धार्मिक शिचा की आवश्यकता अनुभव की। इन्होंने भी जेन्धर्म की आध्याित्मक प्रक्रियाओं को उपयुक्त समभा। तेरहवीं शताब्दी के मध्यकाल से जेन्धर्म का प्रचार बढ़ने लगा। अगली शताब्दी के बड़े बड़े योद्धा जेन्धर्म के कारण ही आध्याित्मक चेत्न में बह गये। ऐसे व्यक्तियों में 'तोकियोरि' और 'तोकिमुने' के नाम उल्लेखनीय हैं।

# राजनीतिक संघर्ष और धार्मिक उन्माद

( १३३७ से १४७३ तक )

राज नीतिक उथल-प्रथल

बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी के उत्थान के पश्चात चौदहवीं शताब्दी राजनीतिक शिथिलता और धार्मिक पतन को साथ लेकर आई। तेरहवीं शताब्दी तक जापान का शासन होजो परिवार के सुदृढ़ हाथों में था। इसका परिगाम यह था कि देश उन्नति कर रहा था। परन्तु चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से घटनायें पलटने लगीं। १३३३ ई० में होजो परिवार गद्दी से उतार दिया गया। अब उत्तराधिकार के लिये भयंकर संघर्ष हुआ। इस समय जापान में दो समानान्तर वंश शासन करने लगे। इनमें उनसठ वर्ष तक परस्पर युद्ध चलते रहे। १३६२ ई० में अशिकागा वंश सफल हुआ। परन्तु ये लोग कर उगाहने वाले सैनिकों अथवा महामारियों से कम भयानक न थे। इस समय किसानों को उत्पत्ति का ७ % सरकार को देना पड़ता था। निर्धन जनता से प्राप्त किया हुआ यह धन प्रजा के उपकार में व्यय न कर विलासिता में लगाया जाता था। इस समय बड़े बड़े राजप्रासाद और कोठियां बनाने में अपार धन व्यय किया गया। शोगुन योशिमित्सु ने एक प्रासाद पचास लाख डालर की √ लागत से बनवाया था। इसके एक द्वार पर डेढ़ लाख पौंड व्यय हुए थे। इस समय क्योतो में ६-७ सहस्र सुन्दर कोठियां बनी हुई थीं।

धार्मिक उन्माद जहां एक त्रोर राजनीतिक शिथिलता त्राती जा रही थी वहां दूसरी ओर धार्मिक पतन भी शीव्रता से हो रहा था। देखने में तो ऐसा प्रतीत होता था कि धर्म त्रपनी जड़ें दृढ़ कर रहा है क्योंकि इस विषम परिस्थिति में धर्म ही एकमात्र त्राश्रयस्थान

१. देखिये, Studies in Japanese Budhism, Page 131.

#### धार्मिक उन्माद

प्रतीत होता था, परन्तु आचारहीनता, विलासिता और सैनिक-वाद की प्रवृत्ति जोरों पर थी। धर्मपथ पर चलने वालों की संख्या असलप थी। पारस्परिक कलह उम्ररूप में प्रकट हो रहा था। चौदहवीं शताब्दी में निचिरेन के अनुयायियों ने पूर्वीय जापान में अपने सिद्धान्तों का जोरों से प्रचार किया। मिनोबु में इनका विशाल विहार स्थापित हो गया। कुछ प्रचारकों ने मियेको में प्रचार कर वहां के शाही वंशजों को अपने सम्प्रदाय में लाने का यत्न किया। इससे अन्य सम्प्रदाय वाले इनके विरुद्ध हो गये। उन्होंने इन पर अताचार किये। इन अत्याचारों की अनेक कथायं प्रसिद्ध हैं। इनमें सबसे भयंकर निशान की है। इसके सिर पर लोहे की जलती हुई कढ़ाई रख दी गई। सिर में फफोले फूल उठे। परन्तु यह सब उसने चुपचाप सह लिया। जो स्थान इन भगड़ों के केन्द्र थे उनकी संख्या अस्सी हजार कही जाती है। असबसे भयंकर लड़ाई १४३६ ई० में मियेको में लड़ी गई। यहां ही-एई तथा अमित सम्प्रदाय वाडों की सेना ने निचिरेन के अनुयायिओं पर पर आक्रमण किया। इस लड़ाई में दोनों ओर के बहुत से व्यक्ति मारे गये। प्रत्येक व्यक्ति यही समभता था कि मैं बुद्ध के लिये लड़ रहा हूं और मरने पर मुक्ते निर्वाण-प्राप्ति होगी। अमित सम्प्रदाय वाले अपने नेता की अध्यत्तता में लड़ते थे जिसे वे 'होस्-शु' कहते थे। इनमें सबसे योग्य रेन्-यो था। इसकी अध्यत्तता में इन्होंने अपना सुदृढ़ संगठन किया था। जब कभी अमित धर्मानुयायी इकट्ठे होते थे तो रेन्-यो का संदेश पढ़ कर सुनाया जाता था। इसमें कहा गया था—"अब हमने दृढ़ निश्चय

१. देखिये History of Japanese Budhism, Page 230.

२. भिक्षुत्रों की सेना ने।

कर लिया है कि हम शिचा या विधियों के द्वारा अपनी शिक्त पर भरोसा न करेंगे। प्रत्युत हम अपने हृदय से अभिताभ पर विश्वास करेंगे। निश्चय से वह हमारी रचा करेगा। हमें विश्वास है कि हम मरने के उपरान्त उसी के राज्य में उत्पन्न होंगे, अब हम उसी का नाम जपेंगे, उसी का ध्यान करेंगे, और उसी पर अपने को केन्द्रित करेंगे।" इस विचार ने अमित लोगों में जादू का सा असर किया था। वे युद्ध में जाने से पूर्व इस संदेश को पढ़ते थे। इसे सुन कर वे मरने-मारने पर उतारू हो जाते थे। इस प्रकार रेन्-यो ने त्रपने विचारों द्वारा भिज्ञत्रों को धर्मान्ध योद्धा बना दिया था। भिचुओं के बड़े २ केन्द्र लड़ाकुओं के अड़े वन गये थे। भिचु लोग धर्म से विमुख रह कर खूनी लड़ाईयों में व्यापृत रहते थे। सोलह-वीं शताब्दी में जापानी विहार भिच्न सैनिकों के कारण बहुत शक्ति शाली हो गये थे। इसमें तिनक भी अत्युक्ति नहीं कि इस समय के भिच्च जापान की दृढ़तम शक्ति थे। जब नोबुनागा ने जापान को अपनी आधीनता में लाने का उद्योग किया तो उसे बाधित होकर १५७१ ई० में ही-एई पर्वत की सब संस्थाओं को नष्ट करना पड़ा। १४८१ ई० में इसने कोयाशान् पर्वत की संस्थात्रों को अपने आधीन किया। बौद्धधर्म के इन केन्द्रों का पतन होने पर देश में विभिन्न सम्प्रदाय और नास्तिक उठ खड़े हुए। इन्होंने गुप्त संस्थाओं का निर्माण कर भद्दे सिद्धान्तों का प्रचार किया। कला श्रौर साहित भी नैतिकता से शून्य था । भूत-प्रेतों के विचारों ने लोगों को भयभीत बना दिया। इस काल के चित्रों में दु:ख और भय चित्रित है। धार्मिक और नैतिक दृष्टि से यह काल पतन का था।

१३४८ ई० में अशिकागा ताकोजि ने राजसत्ता का अन्त कर दिया था। अब उसने शाही परिवार के एक सदस्य को नाममात के लिये राजा बना कर स्वयं शोगुन बन कर शासन करना आरम्भ

#### तोकुगावा शोगुन

किया। उधर दक्तिगीय द्वीपों में गो-दैंगो के वंशज राजा बन बैठे। लगभग आधी शताब्दी तक दोनों में भयंकर लड़ाईयां होती रहीं। अन्ततः १३६२ ई० में अशिकागा योशिमित्स ने गो-दैगो के वंशजों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर, इस द्वन्द्वकलह का अन्त किया । योग्य सेनापति के अतिरिक्त योशिमित्स कलाप्रेमी भी था। इसने अनेक भवन और मन्दिर बनवाये, जिनमें क्योतो के 'सोकुकुजि' मन्दिर का नाम उल्लेखनीय है। १३६४ ई० में इसने राजकार्य से निवृत्त होकर भिज्जवृत्ति स्वीकार की । १४४६ ई० में अशिकागा योशिमासा शोगुन बना। इसके समय सामन्त फिर से प्रबल होगये। १४६७ से १४७७ तक पूरे दस वर्ष, भिन्न भिन्न परिवारों में खूनी लड़ाईयां जारी रहीं। परन्त योशिमासा ने इधर विल्कुल भी ध्यान न दिया। वह कला और साहित्य की उन्नति में लगा रहा। १४६० ई० में उसकी मृत्यु के उपरान्त अव्यवस्था बहुत बढ़ गई और सारा जापान छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। इस अराजकता का अन्त जापान के तीन महान् राजनीतिज्ञों—नोबुनागा, हिद्योशि और इयसु ने किया।

# तोकुगावा शोगुन (१५७३ से १८६८ तक)

इस अव्यवस्था के बीच नोबुनागा समान वीर पुरुष जापान में पैदा हुआ। इसने १४७३ ई० में ऋशिकागा वंश को शोगुन पद से पृथक् कर दिया और स्वयं गो-दैना-गोन् की उपाधि धारण कर नोबुनागा

१. इसका शासनकाल १३६ में १४० मतक है।

२. यह जापान के मध्यकालीन प्रसिद्ध 'तैरा' वंश का था और एक सामन्त था।

३, 'गो-दैना-गोन्' का अर्थ है- 'Vice-Grand-Councillor.'

शासन करने लगा। यह उपाधि इसे जापानी सम्राट्ने भेंट की थी। सर्वाधिकारी वन कर इसने भिच्चश्रों की शक्ति को नष्ट करने की ठानी। श्रोसाका मठ पर धावा बोला गया। दस वर्ष के लम्बे घेरे के पश्चात् श्रोसाका जीत लिया गया। १४७१ ई० में ही-एई मठ के भिच्च कत्ल कर दिये गये श्रौर मन्दिर तोड़ डाले गये। एक ओर तो नोबुनागा बौद्धभिच्चओं की शक्ति नष्ट कर रहा था, श्रौर दूसरी श्रोर कैथोलिक प्रचारकों को शरण दे रहा था जो श्रागे चल कर जापान में श्रशांति के महान् हेतु बने। इस समय तक इसाई प्रचारक जापान पहुंच चुके थे। सर्वप्रथम प्रचारक सेन्ट फ्रांसिस जेवियर १४ श्रगस्त, १४४६ ई० में कागोशिमा में पहुंचा था।

हिदयोशि

२२ जून १४८२ ई० में नोबुनागा को उसके एक राजकर्मचारी ने कत्ल कर दिया और तोयोतोमि हिद्योशि सर्वाधिकारी बना। जापान के इतिहास में यह प्रथम अवसर था कि ओवारि-प्रदेश का एक साधारण किसान, नैपोलियन बोनापार्ट की तरह इतनी ऊंची स्थिति पर पहुंच गया। इसमें शासन योग्यता अद्भुत थी। इसने उत्तर-दित्तण, पूर्व-पश्चिम सारे देश को मिलाकर एक कर दिया। इसाईयत को शरण देकर अपनी प्रजा का पश्चिम संसार से सम्पर्क जोड़ दिया, एक हजार वर्ष से पृथक् रह रहे जापान की निद्रा तोड़ दी, और यूरोपियन लोगों को देश में बसने तथा प्रचार करने की खुली छूट दे दी। इसी ने सर्वप्रथम जापानी साम्राज्य का स्वप्न देखा, और उसे चरितार्थ करने के लिये कोरिया और चीन पर आक्रमण किया। जापानी लोग अत्यन्त प्राचीन काल से कोरिया को जापानी साम्राज्य का अंग मानते रहे हैं। वे इसे एशिया में प्रविष्ट होने की प्रथम सीढ़ी कहते हैं। हिद्योशी बड़े गर्व से कहता था— "में एक शक्तिशाली सेना

<sup>.</sup> Dictator.

बनाऊंगा, मैं अन्य राजाओं के देश पर आक्रमण करूंगा । मेरी तलवार की चमचमाहट आकाश में छा जायेगी। देखो, कोरिया हमारी सेनाओं का प्रथम गढ़ होगा।" १४६२ ई० में जापानी सेनाओं ने कोरिया और चीन के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। युद्ध शुरु होने के प्रथम वर्ष में ही हिदयोशि की मृत्यु हो गई।

इयसु

हिदयोशि का स्थान उसके पुराने साथी इयसुर ने लिया। इसने येदो 3 को अपनी राजधानी बनाया। जापानी सम्राट् ने इयसु का खागत किया और इसे शोगुन की उपाधि प्रदान की। यूरोपियन लेखकों ने इयसु की तुलना पन्द्रहवें लुई से और तोकुगावा वंश की बारबोर्न वंश से की है। जिस प्रकार पन्द्रहवें लुई ने अपने पूर्वजों द्वारा विजित प्रदेश को सुदृढ़ बनाया था, इयसु ने भी वैसा ही किया। इसने केन्द्रीय सरकार को नये सिरे से संगठित किया। गुप्तचर विभाग स्थापित किया। विदेशियों के प्रति इसकी नीति अपने पूर्वजों से भिन्न थी। हिदयोशि के समय उसके दूत पश्चिमीय देशों में मित्रता स्थापित कर रहे थे। इससे योरूप के संबन्ध में लोगों में उत्सुकता पैदा हो गई थी। इसाईयत और इसाई प्रचारकों का खुला स्वागत किया गया था। परिग्णामतः हजारों लोग इसाई बन गये थे। एक वाक्य में हिद्योशि ने अपने देश के बन्द द्वार विदेशियों के लिये खोल दिये थे, परन्तु तोकुगावा वंश के उत्थान ने जापान की वैदेशिक नीति परिवर्तित कर डाली। इयसु ने इन खुले द्वारों को पहले से भी ऋधिक ज़ोर से बन्द कर दिया। व्यापारी, प्रचारक-सभी विदेशियों का जापान में प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया।

१. देखिये, The civilizatian of the East, Page 214.

२. यह तोकुगावा वंश का था।

३. इसे 'एदो' भी कहा जाता था। इसका वर्तमान नाम 'तोक्यो' है।

इयसु के उत्तराधिकारियों—हिदेतादा अगैर इमित्सु ने इस नियम का और भी कठोरता से पालन किया। पारस्परिक उदारता की दृष्टि से इस बात को कितना ही बुरा क्यों न कहा जाये परन्तु इससे जापान को बहुत लाभ हुआ। सारे एशिया में जापान ही पश्चिमीय देशों के प्रभुत्त्व से बचा रहा; अन्यथा यह भी यूरोपियन शक्तियों के साम्राज्यवाद का शिकार हो गया होता।

धार्मिक दशा

इस समय भिचुओं ने भी लड़ाई मगड़े छोड़ कर विद्या की ओर ध्यान दिया। बौद्ध विहार सैनिक छावनियां न रहकर शिचान केन्द्र बन गये। उन में से लड़ाकू प्रचारकों के स्थान पर बौद्ध विद्वान पैदा होने लगे। धार्मिक शान्ति के साथ साथ कला ने भी उन्नित की। इस युग का सबसे प्रसिद्ध कलाकार कोरिन् है। यह उत्कृष्ट कोटि का कलाकार था। इसने अपनी मौलिकता द्वारा कलाचेत में महान् परिवर्त्तन कर दिखाया। यद्यपि तोकुगावा वंश का शासन सुव्यवस्थित था तो भी जनता में इसके विरुद्ध अन्दोलन चल रहा था। देश की आन्तिरक और बाह्य दोनों परिस्थितियां आमूलचूल परिवर्त्तन चाहती थीं और अन्ततः इन परिस्थितियों ने तोकुगावा वंश को शासन छोड़ने के लिये बाधित किया।

# मेईजी युग

(१८६८ से १६३६ तक)

मेईजी

तोकुगावा लोगों के पतन के उपरान्त जनता में यह आन्दोलन चलने लगा कि समान्तों की शक्ति नष्ट कर राजा को अधिक शक्ति-

339

१, इसका शासनकाल १६०५ से १६२३ तक है।

२. इसका शासनकाल १६२३ से १६५१ तक है।

३, इसका काल १६५ म से १७१ म तक है।

४. 'मेईजी' का त्रर्थं है - प्रबुद्ध शासन Enlightened Goverment)

#### मेईजी युग

राली बनाया जाये। वह स्वयं नियम बनाये और स्वयं राज्य का संचालन करे। स्थानीय सामन्तों का उसमें कोई स्थान न रहे। सामन्त-पद्धित को नष्ट कर केन्द्रीय सरकार को दृढ़ बनाया जाये। इस प्रकार १८६८ ई० में जब जापान लम्बी नींद से जागा तो उसने उन्नतिकी दौड़ में अपने को और राष्ट्रों से पीछे न रखने का दृढ़ संकल्प किया। पुरानी रूढ़ियां तोड़ कर नबीन जागृति पदा की। १८६८ ई० में राजा मेईजी ने एक घोषणा प्रकाशित की। इस में कौंसिल-निर्माण सामन्त प्रथा का नाश और विदेशों से ज्ञान प्राप्त करने का उल्लेख किया गया था। यह घोषणा नये जापान का 'मैग्नाचार्टा' कही जाती है। इस समय तोक्यो को राजधानी बनाया गया। सभी सामन्त केन्द्रीय सरकार के आधीन हो गये। सर्वजनिक शिचा तथा बाधित सैनिक शिचा प्रचलित की गई। पाश्चात्य विज्ञान का प्रसार हुआ और समय उन्नति का कारण एकमाल इसाई मत को मान कर छोग उसकी ओर तीव्रता से आकृष्ट होने छगे।

पाश्चात्य विचारों के बहते हुए प्रबल प्रवाह ने चारों त्रोर प्रितिक्या पैदा कर दी। देश के कोने कोने में भयंकररूप से असन्तोष फैल गया। 'पारचात्य विचारधारा छोड़ दो' 'राष्ट्रीय विचारों को अपनाओ' 'जापान' जापानियों का है'—ये विचार इस युग के पथ-प्रदर्शक बने। इस अन्दोलन के कर्णधार वे बौद्ध नवयुवक थे जिन्होंने इसाई-भिन्न शिच्यणालयों में शिच्चा पाई थी और जिन पर पाश्चात्य विचारों का तिनक भी रङ्ग न चढ़ा था। अपने आन्दोलन को सफल बनाने के लिये इन युवकों ने कई संघ बनाये थे। उन में से कुछ के नाम ये हैं:—

बौद्धधर्म का पुनरुत्थान

१. इसी के नाम से इस युग का नाम भेईजी युग' है।

२. 'मैग्नाचार्टा' का अर्थ है-महान् विशेषाधिकार, मैग्ना = महान्, चार्ट = चार्टर = विशेषाधिकार।

- (१) सिंहासन की पूजा और बुद्ध के प्रति आदर के लिये बनाया गया संघ।
- (२) जापान के राष्ट्रधर्म का संघ।
- (३) बौद्धधर्म और राष्ट्रीय नियम का संघ।

इनका इसाईमत पर गहरा प्रभाव पड़ा । बहुतों ने गिरजाघरों में जाना छोड़ दिया। इसाईयों का यह विश्वास कि 'हम सम्पूर्ण राष्ट्र को इसाई बना लेंगे' एक मिध्या स्वप्न मालूम होने लगा। इस आन्दोलन ने जापानियों के पश्चिम की ओर बहते हुए मनों को अपने देश की श्रोर खींच लाने में बड़ी सहायता की। स्वदेशप्रेम के अतिरिक्त बौद्धधर्म का भी उद्घार हुआ। जनसाधारण के हृदय में यह विश्वास उत्पन्न हो गया कि बौद्धधर्म भूतकाल का भग्नावशेष नहीं, अपितु राष्ट्रकल्याण के लिये सदा नवीन, वह सुंदर संदेश है जो न तो योरुप के पास है और न वहां की इसाईयत के ही। इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बौद्धधर्म का पुनरुत्थान हुआ। १८७० ई० में बौद्धधर्म, राष्ट्रधर्म के रूप में स्वीकृत किया गया । इसी समय बौद्धधर्म को न्य्रन्य देशों में प्रचलित करने के लिये भी प्रयत्न हुए। इस काल में हवाई द्वीप में बौद्धधर्म फैला। १६१२ ई० में जब मेईजी बीमार पड़ा तो सब सम्प्रदाय वाले राजपासाद के सम्मुख आकर उसकी दीर्घाय के लिये प्रार्थना करने लगे। जनता में अपूर्व राष्ट्रप्रेम और धर्मप्रेम दिखाई देता था। मृत्यु के अनन्तर तोक्यो के समीप उसका स्मारक वनाया गया । आज यह तीर्थस्थान बना हुआ है। देश के विविध भागों से यात्री लोग इसका दर्शन करने आते हैं। आज भी जापान में बौद्धधर्म का प्रचार है। स्थान स्थान पर मंदिर श्रौर विहार बने हुए हैं। जापान की सब से महत्त्वपूर्ण वस्तु ये मंदिरं ही हैं। यही कारण है कि जनता का ऋधिकांश धन मंदिर-

#### जापानी भिच्न

निर्माण में व्यय होता है। जापानी स्त्रियों और पुरुषों के जीवन का सुखतम समय इन्हीं बौद्ध मंदिरों में व्यतीत होता है।

जापान के सभी सम्प्रदायों में पर्याप्त संख्या विवाहित भिच्नओं जापानी भिन्न की है। इस प्रथा का प्रवर्त्तक होनन् था। इसीसे होनेन् के अनुयायी इस नियम का पालन करते हैं। परन्तु भिन्नु ओं में अधिकांश संख्या ब्रह्मचारियों की है। ये विहारों में एक साथ निवास करते हैं। कुछ भिचुओं के पास निजू घर भी हैं पर ऐसे भिचुओं की संख्या बहुत कम है। जापानी भिचुत्रों का जीवन बहुत कुछ चीनी भिचुत्रों का सा है। भिच्च लोग तीन बजे उठ कर बुद्ध के सम्मुख खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। इसके अनन्तर प्रातराश बंटता है और फिर घन्टा भर खाध्याय होता है। प्रातःकाल का समय स्वाध्याय, व्याख्यान श्रौर मन्दिर-प्रवन्ध में व्यतीत होता है। ग्यारह बजे दुबारा प्रार्थना होती है। मध्याह में अध्ययनादि कार्य्य होते हैं। सायंकाल छः बजे रात्रि-भोजन होता है। शयन से पूर्व तीसरी वार प्रार्थना होती है। जेन-भिज्ञुओं का जीवन साधारण भिज्ञुओं से अधिक तपस्यामय होता है। ये सब कार्य्य स्वयं करते हैं। भिचा मांग जीवन निर्वाह करते हैं। इनके विहारों में प्रातराश से पूर्व एक घन्टा ध्यान भी होता है। कुछ विहारों में व्याख्यान भी होते हैं। जापानी भिन्न चीनी भिन्नु औं की तरह विनय की प्रथार को नहीं मानते । केवल शिंगान सम्प्रदाय के थोड़े से भिन्न इस ब्रत का पालन करते हैं। प्रायः भिचु प्रचरार्थ गृहस्थों के घरों पर भी जाते हैं। परन्तु भिचुकियां भिजुओं की अपेचा विहारों से बाहर कम निकलती हैं। भिज्ज बारह वर्ष की अवस्था में संघ में प्रविष्ट किये जाते हैं। प्रवेश संस्कार चीनी

१. अमित सम्प्रदाय वाले ।

२. मध्याह्रोत्तर भोजन न करना।

भिनुत्रों की ही तरह होता है। किन्तु इनके यहां त्वचा जला कर होद करने की प्रथा नहीं है। यह चीन की ही विशेषता है।

बौद्ध मन्दिर

जापान में नये और पुराने बहुत से मन्दिर हैं। इनका मुख चीनी प्रथा के अनुसार दिल्ला की ओर है। परन्तु बहुत से इस प्रथा के अपवाद भी हैं। तोक्यो का प्रसिद्ध मन्दिर हिगेशि-होड़-वन्-जि ऐसे ही अपवादों में से एक है। इसका मुख पूर्व में है। जापानी मन्दिरों में चीनी और कोरियन मन्दिरों की तरह भदी सजावट नहीं होती। जापानी मन्दिरों में सफाई, आंगन और चहारदिवारी ये तीन चीजें आवश्यक तौर पर पाई जाती हैं। एकाध मन्दिर इस प्रथा के अपवाद भी हैं। चहारदिवारी में घुसने के लिये एक छता हुआ द्वार होता है। इस पर प्रायः इन्द्र और ब्रह्मा की बड़ी भयंकर सी मूर्त्तियां बनी रहती हैं। कई मन्दिरों पर इन्द्र और ब्रह्मा के बदले चार लोकपालों की मूर्त्तियां बनी हुई हैं।

तोक्यों का प्रसिद्ध मन्दिर हिगेशि-होड्-वन्-जि अमित सम्प्रदाय के मन्दिरों का प्रतिनिधि है। इसके चारों ओर एक दीवार है। इसमें तीन द्वार हैं। बीच का द्वार बहुत बड़ा है। दरवाजे की छत दोहरी है। छत पर सुन्दर पचीकारी है। दरवाजे में घुसते ही विशाल आंगन आता है। इसमें बाई ओर एक छोटा सा मन्दिर है। दिच्छिय द्वार के समीप घन्टाघर है। आंगन के बीच में कमल-सुकुलाकृति फुआरों से पानी छूटता है। पास ही पानी से भरा एक होजा है। यहां पुजारी छोग हाथ पैर धोते हैं। आंगन के पश्चिम में दो भवन हैं। इन में से जो उत्तर की ओर है, वह बड़ा है। इसे 'संस्थापकगृह' कहते हैं। दिच्छा की ओर का अपेचाकृत छोटा है।

१. जापानी भाषा में इसे 'होन्-दो' = होनेन् का भवन कहते हैं।

#### बौद्ध मन्दिर

इसे 'श्रमिताभगृह' कहते हैं। ये दोनों भवन एक छते हुए मार्ग से मिले हुए हैं। मार्ग में बालों से बने हुए रस्से लिपटे पड़े हैं। ये बाल उत्साही बौद्ध स्त्रियों ने मन्दिर-निर्माण के समय अपने सिरों से काट कर दिये थे। उन्हीं से ये रस्से बनाये गये जिनसे बड़े बड़े शहतीर उठाये गये थे।

शिंगान सम्प्रदाय के मन्दिरों में, आङ्गन के बीच में, पत्थर का एक स्मारक होता है। इसके पांच भाग होते हैं जो कि पांच तत्त्वों के प्रतिनिधि सममे जाते हैं। सबसे निचला भाग घन आकृति का होता है। इसे पृथ्वी का प्रतिनिधि कहा जाता है। इसके ऊपर गोल आकृति का। यह जल का प्रतिनिधि है। तीसरा शङ्क सदश। यह अग्नि का प्रतिनिधि है। चौथी चन्द्रकला। यह वायु का प्रतिनिधि है। सबसे ऊपर पतली नोक वाली गेंद होती है। यह आकाश का प्रतिनिधि है। मन्दिर का प्राङ्गण जापान की सुन्दरतम वस्तु समभी जाती है। पत्थर के छम्प, ऊंचे ऊंचे देवदार के वृत्त, पानी छोड़ते हुए फुआरे, घरटाघर, सुनहरी मछलियों और कमलों से परिपूर्ण सरोवर, उड़ते हुए कबूतर, पुजारियों की शान्तमुद्रायें तथा खेलते हुए बच्चों के प्रसन्नवदन-ये सब चीजें मन्दिर की शोभा को खूब बढ़ाती हैं। बहुत से मन्दिरों के बाहर 'बिनुजुरू' की मूर्त्ति बनी रहती है। इसके विषय में कहा जाता है कि इसने एक बार किसी स्त्री की त्र्योर बहुत उत्सुकता से देखा था। इस पाप के कारण इसे मन्दिर-प्रवेश की आज्ञा नहीं है और यह सदा मन्दिर के बाहर ही रहता है।

मन्दिर की आन्तरिक व्यवस्था भिन्न भिन्न सम्प्रदायों में भिन्न भिन्न प्रकार है। तैन्दाई मन्दिरों में एक जंगला होता है जो मुख्य

१. जापानी भाषा में इसे 'त्रमिदा-दो' = त्रमिताभ का भवन कहते हैं।

भवन को दो विषम भागों में विभक्त करता है। सबके सब पुजारी जंगले के पास आकर मूर्त्ति की ओर देखते हुए भुकते हैं। तैन्दाई मन्दिरों की प्रधानमूर्त्ति शाक्यमुनि, अभिताभ या घन-ग्यो-ताईशी की होती है। शिंगान मन्दिरों की व्यवस्था बहुत कुछ तैन्-दाई मन्दिरों की सी होती है। इनके मन्दिरों की प्रधानमूर्त्ति शाक्यमुनि, अभिताभ या कोबो-ताईशी की होती है। जेन सम्प्रदाय के मन्दिरों में निम्न सात वस्तुएं आवश्यक तौर से पाई जाती हैं—:

- (१) द्वार
- (२) बुद्धमन्दिर
- अ (३) उपदेशभवन
- ्रि ( ४ ) ध्यानशाला
- ( ४ ) प्रधान पुरोहितवास
- (६) घरटाघर और
- (७) स्नानागार

जेन मन्दिरों में प्रधानमूर्त्ति शाक्यमुनि की होती है। अमित-सम्प्रदाय के मन्दिरों में दो भवन होते हैं। एक 'संस्थापक भवन' और दूसरा 'अमिताभ भवन'। एक में होनेन की और दूसरे में अमिताभ की प्रतिमा रहती है। तैन्दाई मन्दिरों की तरह इनमें भी जंगला होता है। इनकी आन्तिरक व्यवस्था बहुत सादी होती है। निचिरेन सम्प्रदाय के मन्दिरों की महत्त्वपूर्ण वस्तु ढोल है। यह विशेष प्रकार का होता है। इसका व्यास लगभग दो फीट रहता है। इनके यहां भिद्यापात की आकृति का एक पात्र भी धरा रहता है। इनमें प्रधानमूर्त्ति शाक्यमुनि या निचिरेन की होती है।

उपसंहार

अति प्राचीन काल से जापानियों का यह विश्वास है कि सूर्य का सर्वप्रथम उदय इनके देश में ही होता है। इसलिये ये जापान

को 'सूर्योदय का देश' कहते हैं। जापान में नाना प्रकार के रंग-बिरंगे फूलों की अत्यधिकता है। प्रायः प्रत्येक गृह उद्यान सा प्रतीत होता है। जापानियों को फूलों से बहुत प्रेम है। इसलिये ये अपने देश को 'फूलों का देश' भी कहते हैं। राजनीतिक उत्कर्ष, सामरिक सन्नाह, ललित कलायें, व्यापार - कोई भी ऐसा चेत्र नहीं जिसमें जापान, संसार के किसी देश से एक इक्क भी पीछे हो। जापानी लोग अपनी समस्त उन्नति का श्रेय प्रायः कर एक दूसरे ही आध्यात्मिक सूर्योदय को देते हैं। वह है बौद्धधर्म। जापान के महात्मात्रों ने बड़े बड़े श्रत्याचार, सामाजिक धिकार, श्रन्धेरे कारागार, घोर से घोर शारीरिक यन्त्रणायें तथा विषम से विषम विघ्न बाधात्रों को सहकर अपने प्रिय धर्म की रचा की है। कौन जानता है कि आज के वज्रवत् दुर्धर्ष, शक्तिशाली, सुखसमृद्धिसम्पन्न जापान के पुष्पवत् विकसित वदन पर यह आभा, यह दीप्ति और यह प्रकाश उन धार्मिक आहुतियों का ही है। जापान के शिशु आज भी बौद्ध-मन्दिरों में खेलते हुए, बालरिव की कोमल रिममाला से प्रस्फृटित किल्यों की मुग्धता के साथ, ममतामयी माता के स्तन्यपान के साथ, मन्द समीर के उच्छ्वास में विलीन होते हुए सौरभ के ब्रात्मोत्सर्ग के साथ भगवान् अमिताभ की आभा से अपने हृदय-कमल को चिरकाल के लिये आलोकित किया करते हैं। 'नमः अमित बुद्धाय' का जो संजीवनी नाद लगभग डेढ़ सहस्र वर्ष पूर्व भारत की हृदय-गुहा से उठा था वह हिमालय के हिममिएडत शिखरों को प्रकम्पित कर, प्रशान्तमहासागर की ऊर्मिमालात्रों को उद्वेलित करता हुत्रा आज जापान के वायुमण्डल में गूज रहा है-- 'नामु अमिता बुत्सु।'

# वष्ठ-संकान्ति तिञ्बत में बोद्ध संस्कृति



#### ताले-लामा की कार्यप्रणाली

सकता है क्योंकि तिञ्बत में मांस साधारण भोजन का अंग माना जाता है।

ताले-लामा के बचपन की अवस्था में शासन का कार्य एक अभिभावक करता है। यह आवश्यकतौर पर लामा होता है। अब
तक केवल एक बार साधारण नागरिक इस पद पर प्रतिष्ठित किया
गया है और वह भी विशेष परिस्थिति में, क्यों कि उसने गुरखों को
भगाने में सरकार की जी तोड़ सहायता की थी। अभिभावक का
चुनाव से रा, द्रे-पुद् और गन् देन् इन विहारों के लामाओं में से
किया जाता है जिसे तिब्बत की 'नैशनल असेम्बली' स्वीकार करती
है। यदि वह इन तीनों में से किसी को भी योग्य न सममे तो
गन्देन विहार के महालामा को यह पद प्रदान किया जाता है। यदि
वह भी स्वीकार न हो तब ताले-लामा के शिच्नक को ही अभिभावक
बना दिया जाता है। जब तक ताले-लामा शासनकार्य प्रहण नहीं
करता तब तक अभिभावक ही शासन करता है।

तिव्वत की शासनव्यवस्था बड़ी अद्भुत है। वह सामन्त-पद्धित और नवीन पद्धित की खिचड़ी सी है। ताले-लामा के नीचे अनेक कर्मचारियों होते हैं। इनमें भिच्च और गृहस्थ दोनों ही रहते हैं। भिच्च कर्मचारियों को 'से-दङ्' और नागरिकों को 'उङ्-खोर' कहते हैं। इन दोनों के अपर चार महामंत्री होते हैं। इन चारों में से एक अध्यच बनाया जाता है और शेष तीन उसके सहायक। ताले-लामा की कैबिनिट में कुल सोलइ व्यक्ति होते हैं। चार प्रधान-मंत्री, तीन अर्थसचिव, दो युद्धसचिव, एक नगरमंत्री, एक धर्म-सचिव, एक न्यायमंत्री और चार महामंत्री। साधारण जनता का

ताले- लामा की कार्यप्रणाली

१. तिब्दत में 'लामा' सब भिच्छुत्रों को नहीं कहा जाता। केवल बड़े बड़े भिक्षुत्रों को ही कहा जाता है। इसीलिये प्रस्तुत ग्रन्थ में साधारणतया 'भिक्षु' शब्द का व्यवहार किया गया है।

#### तिब्बत में वौद्ध संस्कृति

संबन्ध जमीदारों के साथ है श्रीर यह संबन्ध ताल्लुकेदारी का सा है।

ताले-लामा को स्वयं भी बहुत कार्य करना पड़ता है। वह विहारों और भिचुओं पर नियंत्रण रखता है। वह प्रतिदिन कई घएटे भगड़े निपटाने में भी व्यय करता है। छोग छोटे छोटे भगड़े भी उसके पास ले आते हैं। यहां तक कि मकान के खामी से किराया कम करने के संबन्ध के प्रार्थनापत्र भी उसके पास आते हैं। वह उनका भी निपटारा करता है। न्यायधीश और व्यवस्थापिकासमा के निर्णय के पश्चात् ताले-लामा से सीधी प्रार्थना की जासकती है। राजनीतिक मामलों में बड़े बड़े विहारों की सम्मित भी जानी जाती है परन्तु सर्वोच्च निर्णय ताले-लामा पर ही छोड़ दिया जाता है।

भिन्नुश्रों का रहन-सहन तिब्बत का बौद्धधर्म दो भागों में बंटा हुआ है। एक प्राचीन सम्प्रदाय और दूसरा नवीन। प्राचीन सम्प्रदाय वालों को 'लाल टोपी वाले' और नवीन सम्प्रदाय वालों को 'पीली टोपी वाले' कहा जाता है। प्राचीन प्रन्थों में बौद्धों के 'रक्ताम्बर' और 'पीताम्बर' ये दो भेद मिछते हैं। इसलिये इन्हें इन नामों से कहना अनुचित नहीं है। यद्यपि रक्ताम्बर सम्प्रदाय शाक्य, कर्माप आदि कई भागों में वंटा हुआ है परन्तु मूछ सिद्धान्तों की दृष्टि से इन में कोई भेद नहीं है। रक्ताम्बर सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक पद्मसम्भव थे। इस सम्प्रदाय की सभी पुस्तकें संस्कृत में हैं, जिनका तिब्बती में अनुवाद कर छिया गया है। अबसे पांच सौ वर्ष पूर्व तिब्बत में इस सम्प्रदाय का बहुत प्रचार था। इसके प्रचार से देश का भयंकर अधःपतन हुआ। परिणामतः इसके विरुद्ध आन्दोछन हुआ और एक नये

१. देखिये, तिब्दत में तीन वर्ष, इकाईकावागुचीकृत, पृष्ठ ३१६-१७

#### भिचुत्रों का रहन-सहन

सम्प्रदाय का जन्म हुआ जिसे पीताम्बर सम्प्रदाय कहते हैं। इसकें आदि प्रवर्त्तक तो आचार्य अतिशा थे, परन्तु पीछे से शिष्यों ने उन्हीं की शिचाओं को आधार मानकर इस सम्प्रदाय की सृष्टि की। वर्त्तमान समय में तिब्बत में इस सम्प्रदाय का बहुत प्रचार है। इसी सम्प्रदाय के लामाओं का वहां शासन है। पीताम्बरों का चोगा, टोपी आदि सब कुछ पीला और रक्ताम्बरों का लाल होता है। भिज्ञिकों के बस्न भी भिज्जुओं जैसे ही होते हैं।

भिज्ञ ओं के वस्त्रों में सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण वस्तु माला है। इसे केवल भिन्न ही नहीं अपितु तिब्बत का प्रत्येक स्त्री-पुरुष रखता है। माला में १०८ मनके होते हैं। १०८ संख्या इसिटये रक्खी गई है कि सौ वार मंत्र का जाप किया जा सके। यदि जपते हुए कोई छूट जाये अथवा कोई मनका गिर जाये तो उसकी पूर्ति के लिये शेष आठ मनके हैं। १०८ संख्या भारतीय है। यहां की मालाओं में भी १०८ मनके होते हैं। इनकी माला में भेद इतना है कि जहां माला के दोनों सिरे जिलते हैं वहां गांठ के पश्चात् तीन अतिरिक्त मनके लगे होते हैं। ये तीनों बुद्ध, धर्म और संघ के प्रतिनिधि समसे जाते हैं। वीच का मनका वड़ा होता है और उसे बुद्ध का प्रतिनिधि साना जाता है। माला के साथ दो अतिरिक्त धारो होते हैं। इसके साथ कभी कभी घन्टी और वज्र और कभी केवल मनके ही होते हैं। मनके किस वस्तु के हों, यह रखने वाले पर निर्भर करता है। गे-लुग्-पा समप्रदाय के लोग पीले मनकों की माला रखते हैं, जिसे वे बोधिद्रम की लकड़ी से बना बताते हैं। पर वास्तव में वह साधारण लकड़ी की होती है।

भिज्ञओं के लिये अविवाहित रहना आवश्यक नहीं है। गे-लुग्-पा सम्प्रदाय के भिज्ञ तो अविवाहित रहते हैं परन्तु दूसरे सम्प्रदायों में दोनों तरह के पाये जाते हैं। कई भिज्ञ भिज्ञापात्र

### तिब्बत में बौद्ध संस्कृति

श्रीर दण्ड भी रखते हैं परन्तु यह केवल दिखावे के लिये ही होता है। कारण यह कि भिच्च लोग भिचा से पेट नहीं पालते। विहारों के पास निज्रू सम्पत्ति हैं। उनके श्रमेक गांव हैं, जिनसे वे ख्वं कर इक्ट्रा करते हैं। श्रिधक सहायता प्राप्त करने के लिये वे उपज के दिनों में भिच्चायात्रा को भी निकलते हैं। चित्र और मूर्तियां बना कर भी वे धन एकत करते हैं। कुण्डली और जन्मपत्री बनाने से भी उन्हें धन प्राप्त होता है। कई विहार न्यापार भी करते हैं। इसके द्वारा वे बहुत समृद्ध हो गये हैं। यही कारण है कि भिच्च लोग तिन्वत के मुख्य न्यापारी तथा पूजीपति हैं। भिच्च केवल पिडत ही नहीं होते। वे सेना और सरकारी विभागों में भी काम करते हैं। ऐसे भिच्च श्रों को युवावस्था में ही विहारों से निकाल कर उस कार्य के लिये शिच्तित किया जाता है। शायः सभी विभागों में भिच्च लोग कार्य करते हैं। यहां तक कि राजकोष और सेना में भी उनकी पहुंच है।

भिद्धश्चों को दिनचर्या भिज्ञुओं की दिनचर्या इस बात पर आश्रित है कि वे गांव में रहते हैं या विहार में । भारत की तरह के भिज्ञ तिब्बत में बहुत कम हैं । भिज्ञुओं की अधिकांश संख्या तो खेती, व्यापार, सेना तथा प्रबन्ध में लगी हुई है । शेष विहारों में रहते हैं । इनकी दिनचर्या इस प्रकार है— "नींद खुलने पर, चाहे नींद मध्यरात्री में ही क्यों न खुली हो, भिज्ञ अपनी चारपाई से उठ खड़ा होता है और अपने सिरहाने की वेदी के सम्मुख तीन वार सिर भुका कर स्पष्ट ध्वनि में कहने लगता है—"हे दयालु दर्शक! हे कुपानिधान प्रदर्शक! मुमे समर्थ बनाओ । में २५३ नियमों का पालन कर सकूं। गाने-बजाने और नाचने की ओर मेरी कभी कचिन हो। सांसारिक समृद्धि मुमे कभी प्रलोभित न कर सके। विलासिता की ओर में कभी आकृष्ट न होऊं। में उस वस्तु को कभी

### भिचुत्रों की दिनचर्या

प्रहण न करूं जो मुमे नहीं दी गई।" वह फिर प्रार्थना करता है "हे बुद्धो और बोधिसत्त्वो! मेरी नम्न विनती की त्रोर ध्यान देवो। में शुद्धचित्त भिद्ध हूं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि में त्रपना जीवन प्राणियों के हित के लिये बिल चढ़ा दूं। में सच्चे हृदय से कहता हूं कि मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य प्राणिमात्र का कल्याण करना है। तदनन्तर वह 'ओ३म् त्राहुम्' मंत्र का सात वार उच्चारण करता है। यह प्रार्थना कर वह फिर से सो जाता है, किन्तु यदि दिन चढ़ने ही वाला हो तो थोड़ी देर और प्रार्थना करता है कि इतने में सत्संग का प्रथम घन्टा वज उठता है।"

"प्रथम सत्संग सूर्योदय से पूर्व लगता है। उस समय विशाल घन्टा बजता है जिससे सोते हुए सब भिच्च उठ बैठते हैं। शीघ ही शंखध्वनि होती है श्रौर तुरही बजती है। सब भिच्च कपड़े पहन कर शौचार्थ कमरे से बाहिर निकल जाते हैं। शौच से निवृत्त होकर चबूतरे पर इकट्रे होते हैं। विना हाथ धोये खड़े होकर 'श्रोशम् अर्धे सर्घे विमंश । उच्छुष्म महाकोध हुम्फट' इस मंत्र को यह समभते हुए जपते हैं कि हमारे सब पाप और मल धुल गये हैं। इसके श्रनन्तर ताम्बे के पात्र में रखे जल से हाथ धोते हैं। हस्त-प्रचालन के अनन्तर प्रत्येक भिन्न माला पर अपने प्रिय देवता का मंत्र जपता है। पन्द्रह मिनिट पीछे द्वितीय शंखध्वनि होती है। सब भिज्ञ मंदिर के द्वार पर सिर मुकाते हुए भीतर प्रवेश करते हैं, श्रीर चुप-चाप आसनों पर बैठ जाते हैं। तृतीय शंखध्विन पर प्रार्थना आरम्भ होती है। प्रार्थना के पश्चात् चाय बंटती है। चायपान के उपरान्त कुछ छोटी-मोटी प्रार्थनाएं होती हैं। फिर सूप बंटता है और तत्पश्चात सत्संग समाप्त हो जाता है। अपने अपने कमरे में जाकर भिच्च लोग निजू देवताओं को उपहार देते हैं।"

### तिब्बत में बौद्ध संस्कृति

"नौ वजे दूसरा सत्संग होता है। उसी प्रकार तीन शंख-ध्वनियां होने पर सब भिन्न संदिर में इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के उपरान्त चाय बंटती है। चाय पीकर सब संदिर से चले जाते हैं और नये भिन्नु अध्यापकों से पाठ पढ़ते हैं।"

"दोपहर को तीसरी वार सत्संग होता है। उसी प्रकार तीन शंखव्विनयों से भिन्नु इकट्ठे होते हैं च्यीर मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात् चाय बंटती है और फिर सभा समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात् सब भोजन करते हैं।"

"तीन बजे चौथी वार सत्सङ्ग लगता है । उसी प्रकार भिनु इकट्ठे होते हैं, पूजा करते हैं च्यौर देवों को भोजन अर्पित करते हैं। फिर चायपान के पश्चात् सत्सङ्ग विसर्जित हो जाता है।"

"रात को सात बजे अन्तिम सत्संग जुटता है। तीन वार शंख बजा कर भिन्न इकट्ठे किये जाते हैं। सब भिन्न कर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात् चाय बंटती है। तत्पश्चात् सत्संग समाप्त होता है और भिन्न कमरों में लौट जाते हैं। इतने में विशाल घन्टा फिर दुवारा बज उठता है। तब सब लोग सो जाते हैं।"

उपसंहार

इस प्रकार भारतीय प्रचारक आवागमन के मार्गों से सर्वथा शून्य, समय से बहुत पिछड़े हुए उन तिब्बतियों के देश में भी एक दिन हिमाचल की बर्फीली चोटियों को पार कर, सब प्रकार की विपत्तियों को मेल कर प्रविष्ट हुए। उन्होंने कैलाश के खेत शिखरों और राजहंसों की जन्मभूमि मानसरोवर के तट पर खड़े होकर 'बुद्धं शरणं गच्छामि' के पवित्र नाद से सारे तिब्बत को गुंजा दिया। स्थान स्थान पर मंदिरों और विहारों की स्थापना की। भारतीय विश्वविद्यालयों की शैली पर विश्वविद्यालय खोले। भारतीय

१. देखिये, Lamaism, Page 212-220.

वर्णमाठा व्याकरण साहित्य दर्शन ज्योतिष और तंत्रशास्त्र का प्रचार किया। भारतीय भार, नाप और मुद्रा को प्रचलित किया। सहस्रों संस्कृतग्रंथों को तिव्वती में अनूदित कर सर्वसाधारण के हृदय तक उस महान् रच्नक बुद्ध के संदेश को पहुंचाया। यह कहा जा सकता है कि विशुद्ध भारतीय नींव पर तिव्वती धर्म का विशालकाय महाप्रसाद खड़ा किया गया। उसकी एक एक ईंट भारतीय सांचे में बनी है। बीच बीच में ऑधियां चलीं, तूफान आये, संहार और वध हुए, पर भारत का वह रंग जिसे आज से १३०० वर्ष पूर्व भारतीय प्रचारकों ने अपने हाथों से चढ़ाया था, आज भी फीका नहीं पड़ा है। विहारों के उन्नत, विशालकाय मस्तक भारत की उज्ज्वल महिमा को आज भी सुरचित बनाये हुये हैं। रहनसहन में, आचारव्यवहार में, कलाकौशल में—सब जगह भारत की अमिट छाप स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती है। उन्हें देख कर अन्तस्तल से स्वयं ध्वनि उठती है:—

गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे। स्वर्गापर्वगस्य च हेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्त्वात्॥

एक समय इसी देश से संस्कृतिप्रचारक अपने हाथों में प्रदीप्त ज्योतियों को लेकर निकले थे। उन्होंने अपने प्रकाश से संसार को जगमगाया था, और बिना बल प्रयोग किये, बिना जनधन का संहार किये, रुधिर की एक बून्द भी गिराये बिना, प्रेम और शान्ति से वह सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया था, जिसे आज सम्पूर्ण पाश्चाद्य विजेता भरसक प्रयत्न करने पर भी स्थापित नहीं कर सके हैं और उनके छिए आज भी यह एक आश्चर्य का विषय बना हुआ है। सिल्विन छिवि के शब्दों में—"भारत ने उस समय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किये थे जब कि सारा संसार बर्बरतापूर्ण कृत्यों में डूबा हुआ था और जब उसे

### तिब्बत में बौद्ध संस्कृति

इसकी तिनक भी चिन्ता न थी। यद्यपि आज के साम्राज्य उनसे कहीं अधिक विस्तृत हैं, पर उच्चता की दृष्टि से वे इनसे कहीं बढ़ कर थे क्योंकि वे वर्त्तमान साम्राज्यों की भाँति तोप, तमंचे, वायुयान और विषेती गैसों द्वारा स्थापित न होकर सत्य और श्रद्धा के आधार पर खड़े हुए थे।"

### सप्तम-संक्रान्ति

# अरब पर भारत का ऋग

### सप्तम-संक्रान्ति

# अरब पर भारत का ऋगा

### पारस्भिक परिचय

प्रारम्भिक परिचय । संस्कृतिप्रवेश — श्रंरव व्यापारी, वरामका वंश के मंत्री । अरव में भारतीय साहित्य — महाभारत, नीतियन्थ, पञ्चतंत्र, वोधिसत्व । गणितविद्या । ज्योतिषविद्या । चिकित्साशास्त्र । सङ्गीत । भारतीय धर्म । भारत में अरव यात्री । भारतीयों के प्रति अरवों के उद्गार ।

पिछले अध्यायों में बौद्धसंस्कृति के विस्तार का वर्णन किया जा चुका है। परन्तु यह केवल बौद्धधर्म ही न था जो हिमालय और समुद्र के पार पहुंचा था। बौद्ध प्रचारकों की भाँति हिन्दू प्रचारक भी अपनी मातृसंस्कृति का प्रचार विविध देशों में कर रहे थे। जिस समय बौद्ध प्रचारक हिमालय की बर्फीली और विकट शिखरावली पर चढ़ते उत्तरते हुए, पद पद पर हिड्डियों तक को कँपा देने वाली तुषार वर्षाओं से विचलित न होते हुए, त्विविष्टप में प्रविष्ट हो रहे थे, ठीक उसी समय हिन्दू प्रचारक अति उत्तुङ्ग उर्मिमालाओं से कीड़ायें करते हुए, अरब सागर के विशाल वन्तः स्थल को चीरकर अतितप्त बालुका पर अपने को तपाते हुए, हज्जरत मुहम्मद के अनुयायिओं में राम और कृष्ण के प्रति, गङ्गा और यमुना के प्रति भव्य भावनायें उत्पन्न कर रहे थे।

#### अरब पर भारत का ऋगा

अरब की यह मरुभूमि इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। कारण यह कि इसी मरुखली में वह महापुरुष उत्पन्न हुआ था जिसे सत्ताईस करोड़ नरनारी अवतार मानकर पूजते हैं, और जिसके एक एक शब्द पर आज भी उसके अनुयायी प्राण न्यौद्धावर करने को तय्यार हैं। इस महापुरुष का नाम मुहम्भद है। इसने अरब के उन असभ्य लोगों को, जिन्हें इससे पूर्व कोई भी वश में करने को समर्थ न हुआ था बत्तीस वर्ष तक अपने कठोर नियंत्रण में रक्खा। और आगे चलकर इन्हीं सैनिकों के द्वारा अरब का वह विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ जिसका एक छोर पार्शिया और दूसरा स्पेन था, और जो सिन्ध से लेकर उत्तरीय अफ्रीका तक विस्तृत था। बौद्धधर्म के प्रसार में जो स्थान मगध का है, इसाईयत के विस्तार में जो स्थित रोम की है, वही स्थान इस्लाम के प्रचार में अरब का है। अरब इस्लाम की जन्मभूमि है, यहीं से सर्वत इस्लाम का प्रचार हुआ है। किन्तु अरब पर भी भारतीय संस्कृति की पर्याप्त छाप अब तक विद्यमान है। जिस प्रकार चीन निवासी भारत को शाक्यमुनि का देश समभ कर पवित्र मानते रहे, और तीर्थ समभ कर समय समय पर इसकी यात्रा के लिये त्राते रहे, उसी प्रकार अरब में भी यह पैतृकभूमि के रूप में पूजा जाता रहा, और बड़े वड़े खलीफा तक अपनी ज्ञानिपपासा शान्त करने के लिये हिन्दू परिडतों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित कर उनसे विद्यादान प्रहण करते रहे। ह्दीसों में वर्णन आता है कि जब हज़रत आदम को स्वर्ग से निकाल दिया गया तो वे पृथ्वी के स्वर्ग भारत में उतारे गये। भूमि पर उतरते समय उन्होंने अपना प्रथम चरण लंका के एक पर्वत पर रक्खा जिसे आज तक आद्म का शिखर कहा जाता है।

१. वहां जिखा है - 'हिन्डोस्तान जन्नत निशान ।'

R. Adem's peak

### संस्कृतिप्रवेश

भारतवर्ष के जिस भाग में हजरत आदम उतरे उसे दुजनाय कहा गया है। यही कारण है कि दिल्लाभारत में होने वाले मसालों को अरव लोग स्वर्ग का मेवा सममते हैं, और ऐसा मानते हैं कि इन्हें आदम अपने साथ स्वर्ग से नीचे लाये थे। इतना ही नहीं, मुसलमानों का एक प्रख्यात वंश जो सच्यद्वंश के नाम से विख्यात है, अपनी नसों में भारतीय रुधिर रखता है। सैच्यदवंश के निर्माताओं में हजरत इसाम जैनुल् आबिदीन का बहुत बड़ा भाग है। इस जैनुल् आबिदीन की माता अरव नहीं थी, वह सिन्ध की रहने वाली थी। इस प्रकार अरबों का एक प्रसिद्ध वंश बहुत प्राचीन समय से अर्धभारतीय है। इन बातों से यह स्पष्टतया प्रकट होता है कि इस्लाम के गढ़ अरब पर भी भारतीयों ने अपना असर छोड़ा है। अव प्रश्न उत्पन्न होता है कि अरब में भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ किस प्रकार ?

### संस्कृतिप्रवेश

अरवों में भारतीय संस्कृतिप्रवेश के दो कारण हैं:-

(क) अरब व्यापारी,

(ख) बरामका वंश के मंत्री

यहां दोनों पर संचेप से प्रकाश डाला जायेगा और यह बताने का प्रयत्न किया जायेगा कि भारतीय संस्कृति के प्रसार में इनका कितना कितना भाग है।

अरब और भारत दो ऐसे देश हैं जिनके बीच में एक समुद्र अरब न्यापारी दोनों को एक दूसरे से भिलाता है। इस समुद्र का एक तट यदि भारत है तो दूसरा अरब। अरब के तीन ओर समुद्र है। पूर्व

१. दिच्चिणभारत।

२. देखिये, किताबुल् श्रारिफ ।

#### ऋरब पर भारत का ऋगा

में ईरान की खाडी, पश्चिम में लाल सागर, और दिन्ता में हिन्द-महासागर । इसके चारों ओर संसार के बड़े बड़े देश हैं। एक और ईराक, दूसरी ओर ईरान, तीसरी ओर मिश्र और सामने भारतवर्ष। इसकी भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है जिसके कारण अत्यन्त प्राचीन समय से ही यह व्यापार में संलग्न देखा जाता है। हजरत इब्राहीम के दो ही पीढ़ी पश्चात् हजरत यूसुफ के समय से वास्कोटिगामा तक अरब लोग भारतीय सामान को विदेशों में बेचते गहे। प्राचीन समय में अरब होग जिस मार्ग से व्यापार करते थे वह इस प्रकार है-अरब से मिश्र और वहां से लालसागर के किनारे किनारे चलकर कुछ लोग अफ्रीका चले जाते थे। कुछ लोग ईरान की खाड़ी पार कर विलोचिस्तान के बन्दरगाह 'तेज' में उतरते थे। वहां से सिन्ध के बन्दरगाह 'देवल ' पहुंचते थे। देवल से काठिया-वाड के बन्दरगाइ थानाखम्भात जाते थे। वहां से कुछ तो श्रंदमान चले जाते थे, और शेष बंगाल की खाड़ी में से होकर बर्मा और स्याम होते हुए चीन तक जाते थे और व्यापारिक सामान को लेकर इसी मार्ग से वापिस लौट आते थे। व्यापारी होने के कारण ऋरवों को भारत के विषय में अच्छा परिचय था। उनको यह भी मालूम था कि भारत में कौन बड़े बड़े परिडत हैं, स्त्रीर कौन कौन से अच्छे वैद्य हैं। यही कारण है कि जब खलीफाओं को वैद्यों की आवश्यकता अनुभव हुई तो इन व्यापारियों ने ही भारतीय वैद्यों का परिचय दिया और वे ऋरब ले जाये गये। यह पहला कारण था जिससे भारतीय वैद्य और पिएडत अरव पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने अपनी विद्या के चमत्कार दिखाये।

बरामका वंश के मैत्री लेकिन दूसरा कारण जो भारतीय संस्कृति के प्रसार में अय-धिक सहायक हुआ, बरामका वंश का मन्त्रीपद पर आरूढ़ होना

१ वर्त्तमान कराची।

#### बरामका वंश के मंत्री

था। प्रश्न होता है कि वरामका लोग कौन थे ? आमतौर पर कहा जाता है कि ये लोग अग्निपूजक थे। 'बलख़' में मनोचहर का बनाया हुआ नौबहार नामका एक अग्नि मन्दिर था। ये लोग इसी अग्निमदिर के पुजारी थे। ६५१ ई० में जब मुसलमानों ने बलख़ पर आक्रमण किया तब अग्निमन्दिर गिरा दिया गया और कुछ अग्निपूजक लोग मुस लमान बन गये। मुसलमान बन कर ये दिमिष्क गये। तदनन्तर जब अरबों के शासन का केन्द्र बरादाद बना तो धीरे धीरे उन्नति करते हुए ये लोग प्रधानमन्त्री के पद पर पहुंच गये।

उपर का वर्णन कुछ असंगत सा जान पड़ता है, क्योंकि तत्काठीन तथा पश्चात्कालीन लेखकों में से किसी ने भी नौबहार को अग्निमन्दिर नहीं ठिखा।

मसऊदी लिखता है, ''नौबहार का मन्दिर बहुत ऊँचा था। उस पर बांसों में हरे रेशम के बहुत बड़े बड़े भएडे लहराते थे।"

प्रसिद्ध लेखक इब्नुल् फकीह नौबहार का वर्णन इस प्रकार करता है— "नौबहार का मन्दिर बरमका ने बनवाया था। बरमका का धर्म मूर्त्तपूजा था। जब उन्हें मक्का के मन्दिर का पता चला तब उन्होंने यह उपासनामन्दिर बनवाया। मन्दिर का नाम नौबहार रक्खा गया। इस के चारों श्रोर पुजारियों के रहने के लिए ३६० कमरे थे। इनमें साल के प्रत्येक दिन के लिये एक एक पुजारी रहता था। पुजारियों के प्रधान को बरमका और प्रत्येक पुजारी को बरमक कहते थे। चीन श्रीर काबुल के बादशाह इस धर्म को मानते थे। जब वे यहां श्राते थे तो इसके सम्मुख नत-मस्तक होते थे।" र

१ देखिये, ऋरव और भारत के सम्बन्ध, रामचन्द्रवर्माकृत, पृष्ठ ८९

२. देखिये, किताबुल् बुल्दान, पृष्ठ ३२२

#### अरव पर भारत का ऋग

मिन्दर का वर्णन करते हुए याकूत लिखता है, "उमर विन क्षेत्र किरमानी ने कहा है कि बलख में बरामका लोगों का बड़ा आदर था। इनका धर्म मूर्त्तिपूजा था। इन्होंने मक्का के मिन्दर के अनुकरण पर नौवहार मिन्दर बनवाया था। नौबहार का अर्थ नई बहार अर्थात् वसन्तऋतु है। इस ऋतु में मूर्त्तियों पर नये फूल चढ़ाये जाते थे। मिन्दर के शिखर पर मर्ग्ड खड़े किये जाते थे। भारत, चीन और काबुल के राजा इस धर्म को मानते थे और मूर्ति के सम्मुख आदर से सिर भुकाते थे।"

प्रसिद्ध अरब ऐतिहासिक कजावीनी बलख का वर्णन करते हुए लिखता है, "यहीं पर वह मन्दिर था जिसका नाम नौवहार था और जो सब मन्दिरों में बड़ा था। वह मक्के की नकल पर बनाया गया था। उस पर रेशम लिपटा हुआ था। मन्दिर के भीतर मूर्त्तियां खड़ी थीं। उसके पुजारी बरामका कहलाते थे। भारत और चीन के राजा यहां आकर मूर्त्ति के सामने प्रणाम करते थे।" र

ये सब वर्णन पढ़ कर इसमें तिनक भी सन्देह नहीं रह जाता कि यह अग्निमन्दिर न होकर बौद्धमन्दिर था। क्योंकि:—

(क) चीन, भारत और काबुल के राजा अग्निपूजक न थे। साथ ही वर्णनों में अग्नि का उल्लेख कहीं नहीं मिलता, प्रत्युत मूर्त्तिपूजा की ओर निर्देश किया गया है। बात यह है कि विहार शब्द ही बिगड़ कर 'बहार' वन गया है। नौबहार वस्तुतः 'नव-विहार' है जिसका अर्थ नया विहार है। और 'बरमक' संस्कृत के 'परमक' का विकृतरूप है जिसका अभिप्राय बड़ा, श्रेष्ठ और पूज्य

१ विन का अर्थ है लड़का। उमर विन = उमर का लड़का।

२ देखिये, ऋरव श्रीर भारत के सम्बन्ध, पृष्ट ९०-९१।

### वरामका वंश के मंत्री

होता है। मुसलमानों के ऋागमन से पूर्व सिन्ध में नव-विहार नाम से बहुत से विहार बने हुए थे।

- (ख) जाखाऊ ने 'किताबुज् हिन्द' के अंश्रेजी अनुवाद की भूमिका लिखते हुए पृष्ठ इक्षीस पर 'नौबहार' का वास्तविक रूप 'नव-विहार' ही दिखाया है, और इसे बौद्ध भिच्नुओं का निवास स्थान बताया है।
- (ग) डब्ल्यू बर्थाल्ड ने भी 'इस्लाम के विश्वकोष' में वरामका शीर्षक पर लिखा है, ''नौबहार बौद्धों का नवविहार जान पड़ता है।
- (घ) मसऊदी नौवहार का वर्णन करते हुए लिखता है, "लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने नौवहार मन्दिर के द्वार पर एक लेख पढ़ा था जिसमें लिखा था, बुज आसफ का कथन है कि राजाओं के द्वार तीन गुणों के इच्छुक रहते हैं-बुद्धि सन्तोष और धन।" यदि यह अग्निमंदिर था तो इस पर बुद्ध के वचनों को उद्धृत करने का क्या अभिप्राय था? तब तो जरशुष्ठ के वचन खुदे होने चाहियें थे।
- (ङ) बलख, खुरासान का एक प्रसिद्ध नगर है। इस्लाम से पूर्व यहां बौद्धधर्म का प्रचार था। इब्ननदीम लिखता है, "इस्लाम के आगमन से पूर्व खुरासान का धर्म बौद्ध था।" र
- (च) याकृतकृत 'मुअज्मुल बुल्दान' के पृष्ठ ३२४ पर लिखा है, "बलख पर मुसलमानों के आक्रमण के पश्चात् बरमक की स्त्री अपने सबसे छोटे पुत्र को लेकर काश्मीर गई। वहां उस बालक को चिकित्सा, ज्योतिष आदि अनेक भारतीय विद्यायें सिखाई गई।

१ ईरानी भाषा में कई जगह ज़ाल के स्थान पर दाल का प्रयोग होता हैं। इसिलिये वुज़ = वुद = बुद्ध ।

२. देखिये, किताबुल् फेहरिस्त पृष्ठ ३४५।

#### अरब पर भारत का ऋगा

कुछ समय पश्चात् बलख़ में बहुत जोर से महामारी फैली। लोगों ने समभा कि यह पुराने धर्म को छोड़ने के कारण आई है। इस लिये उन्होंने छोटे बालक को काश्मीर से बुलवा कर नौबहार का नये सिरे से शृङ्गार किया।" इससे स्पष्ट है कि इस वंश का संबन्ध भारत से था और यह बात तो सर्व विदित्त है कि उस समय काश्मीर बौद्धशिचा का महान् केन्द्र था। यदि बरामका लोग अग्निपूजक होते तब तो वे काश्मीर न जाकर ईरान की शरण लेते।

(छ) अभी हाल में ही अरबी का एक विश्वकीय प्रकाशित हुआ है जिसका नाम 'मसालिकुल अन्सार फी ममालिकिल अम्सार' है। इसके प्रथम खरड़ के पृष्ठ २२३ पर लिखा है, ''नौबहार को भारत के राजा मतोशहर ने बलख़ में बनवाया था। यहां नचलों और चन्द्रमा की पूजा करने वाले वे लोग आते थे, जो चन्द्रमा को पूजते थे। इसके प्रधान पुजारी को 'बरमक' कहते थे। यह मन्दिर बहुत ऊँचा था और हरे रेशम से ढका रहता था। सबसे उपर हरे रेशमी भरड़े फहराते थे। मन्दिर पर लिखा था, बुज़ आसफ का कथन है कि राजाओं के द्वार तीन गुगों के इच्छुक रहते हैं। बुद्धि, सन्तोष और धन।"

इन सव बातों से यही परिणाम निकलता है कि बरामका लोग बौद्ध थे। ये जिस मूर्त्ति की पूजा करते थे वह महात्मा बुद्ध की थी। इनका मन्दिर बौद्धविहार था जिसका दर्शन करने भारत, चीन और काबुल के राजा तक जाया करते थे।

उत्तर कहा जा चुका है कि बरामका लोग वरादाद पहुंचने से पूर्व ही इस्लामधर्म स्वीकार कर चुके थे। पर भारतीय संस्कृति के प्रति इनका प्रेम अभी तक अगाध था। यही कारण है कि मुसलमान बन चुकने पर भी इन्होंने भारतीय चिकित्सा ज्योतिष, साहित्य और

१. देखिये, श्राव श्रीर भारत के सन्बन्ध, पृष्ठ १०२

#### ऋरव में भारतीय साहित्य

नीति के यन्थ अरवी में अनुदित कराने का महान् उद्योग किया था। उन्हीं बरामका लोगों के समय पहलेपहल संस्कृत प्रन्थों का अरबी में अनुवाद किया गया। जब खिलाफत के सिंहासन पर 'मंसूर' आहत् था तो उसके विद्याप्रेम की चर्चा सब जगह फैलने लगी। यह ख्याति भारत में भी पहुंची। इसे सुन कर ७७१ ई० में गणित, ज्योतिष श्रादि का एक महान् परिडत अपने साथ 'बृह्स्पतिसिद्धान्त' नामक प प्रन्थ तथा कुछ परिडतों को लेकर वरादाद पहुंचा। खलीफा की त्राज्ञा से और इब्राहीमिफजारी की सहायता से इसने अरवी भाषा में 'बृहरपति-सिद्धान्त' का अनुवाद किया। वतदन्तर जब हारूंरशीद वीमार पड़ा तो उसकी चिकित्सा के लिये भारत से वैद्य बुलाये गये। इस प्रकार इन मंत्रियों के समय अरव में भारतीय संस्कृति निरन्तर जड़ पकड़ रही थी।

### अरब में भारतीय साहित्य

अब्बासी खलीफाओं के समय बरामका मंत्रियों की प्रेरणा पर भारत के बहुत से परिडत बरादाद पहुंचे। जिस प्रकार बौद्ध प्रचारकों ने सुदूरस्य प्रदेशों में पहुंचकर वहां की भाषात्रों में संस्कृतप्रन्थीं का अनुवाद किया, उसी प्रकार हिन्दु परिडतों ने राजाज्ञा से प्रेरित होकर संस्कृतप्रनथ अरबी में अनूदित करने आरम्भ किये। जिन परिडतों ने इस कार्य में हाथ बंटाया उनके नाम अरबी में जाकर इतने विगड़ चुके हैं कि उनके वास्तविक रूपों को ढूंढ़ना कठिन हो गया है। लेकिन जो कार्य उन्होंने किया वह आज भी विद्यमान है और उनकी स्मृति को सुरचित बनाये हुये है।

पेरिस के पुस्तकालय में 'मुजिम्मल उत्तवारीख' नाम की एक महाभारत ईरानी भाषा की पुस्तक है। इसमें महाभारत की बहुत सी कथाये

१. देखिये, ऋरव और भारत के सन्बन्ध, पृष्ठ १०२

#### अरव पर भारत का ऋगा

संगृहीत हैं। इसकी भूभिका में लिखा है, "अवू-सालह-बिन-शुएव ने संस्कृत से अरबी में इसका अनुवाद किया था।" 9

नोतिग्रन्थ

इन्ननदीम अपनी पुस्तक 'किताबुल फेहरिस्त' के पृष्ठ ३१४ पर लिखता है, "शानाक और वाभर इन परिडतों की राजनीति विषयक पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया था।" इससे पहले पृष्ठ ३१२ पर लिखा है, "भारतवासी जादू और मंत्र पर बहुत विश्वास रखते हैं। वे इस विद्या के बड़े जानकार होते हैं। इस विषय पर उनकी बहुत सी पुस्तकें हैं जिनमें से कुछ का अरबी में अनुवाद हुआ है।" इससे पता चलता है कि इस समय तक अनेक तंत्रप्रन्थों का अरबी में अनुवाद किया जा चुका था।

पञ्चतन्त्र

ईरानी और अरबी में एक पुस्तक बड़ी विख्यात रही है। इसका नाम 'कलेला-दमना' है। बैरूनी लिखता है, "यह प्रनथ संस्कृत का पंचतंत्र है।" ईरान के सासानी सम्राटों के समय इसका ईरानी में अनुवाद हुआ। किर अब्दुल्लाह बिन मुकफ्फा ने नवीं शताब्दी में इसका अरबी में अनुवाद किया। इस पुस्तक ने इतनी अधिक प्रसिद्धि पाई कि गद्य से पद्य और पद्य से गद्य में इसके बहुत से अनुवाद हुए, और अनुवादों पर बादशाहों ने बड़े बड़े पुरस्कार दिये। नवीं शताब्दी में अरबी के 'अब्बान' नामक महाकवि ने इसे पद्य में लिख कर ख़ळीफा हारूंरशीद से एक लाख दरहम पुरस्कारस्वरूप प्राप्त किये। अपने अरबों के प्रयत्न से यह पुस्तक योरुप के कोने कोने में फैल गई और इसके अनेक अनुवाद हुए।

१ देखिये, History of India By Eliot, Page 100

२. सम्भवतः चाणक्य ऋौर व्याघ्र ।

३. देखिये, अरव और भारत के सम्बन्ध, पृष्ट १३६

४. देखिये, वही यन्थ, वही पृष्ठ ।

'वोजासफ' नाम से एक अन्य पुस्तक अरवी में प्राप्त होती वोधिसच है। पुरानी फारसी में जाल के स्थान पर दाल प्रयुक्त होता है और जखाऊ के कथनानुसार सफ = सत्त्व के। इस प्रकार बोजासफ, बोद्सत्त्व बना । वास्तव में यह संस्कृत शब्द बोधिसत्तव है। इस पुस्तक में बुद्ध के जन्म, शिद्या आदि का वर्णन है और बताया गया है कि किस प्रकार एक घटना के कारण बुद्ध ने संसार त्याग दिया। इस्लाम के एक सम्प्रदाय के लोग इसे अपना धर्मप्रनथ मानते हैं। इसके कई ऋध्याय 'इख़वानुस सफा' पुस्तक में मिला लिये गये हैं।

### गणितविद्या

संस्कृतसाहित्य के अतिरिक्त गिर्णित का प्रचार भी अरबों में भारतीयों द्वारा हुआ था। अब तक अरब वाले यह मानते हैं कि हमने एक से नौ तक के श्रंक लिखने की विधि भारतवर्ष से सीखी है। इसीलिये वे इन अंकों को 'हिन्दसा' कहते हैं। आगे चलकर जब श्ररबों ने श्रपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया तो इन्हीं द्वारा योहप भर में इन अंकों का प्रचार हुआ। योहप में इन्हें अरबी श्रंक कहा जाता है। भारतीय अंकों का अरब में बहुत पहले ही प्रचार हो गया था। इस बात का प्रमागा यह है कि प्रसिद्ध मुसलमान हकीम 'बूअली सैना' ने इन अंकों का ज्ञान एक कुंजड़े से प्राप्त किया था। इससे ज्ञात होता है कि सर्वसाधारण तक में भारतीय अङ्क वड़ी शीवता से प्रचलित हो चुके थे।

### ज्योतिषविद्या

७७१ ई० में जो परिडतमरडली बरादाद पहुंची थी वह अपने साथ ज्योतिष की एक पुस्तक ले गई थी। इसका नाम

१. देखिये, अरव श्रीर भारत के सम्बन्ध, पृष्ठ १४०।

#### अरब पर भारत का ऋगा

'बृहस्पतिसिद्धान्त' था । इसका अरबी में अनुवाद किया गया। इस श्रमुवाद का नाम 'श्रिस्सिंद हिन्द' है। इसके श्रमन्तर श्रार्यभद्र' नामक प्रनथ 'अरजवन्द्र' नाम से श्रीर 'खरहनखाद्यक' 'अरकन्द' नाम से अरबी में अनुदित किये गये। आर्यभट्ट ने कल्प के कई भाग करके उसे युग और महायुग में बांटा था। अरवों के एतद्विषयक प्रनथ का नाम 'अरजबहर' है। ब्रह्मगुप्त ने वर्ष को ३६४ दिन, छ: घरटे, बारह मिनट और नौ सैकरड में बांटा है। वर्ष का यही विभाग ऋरवी प्रन्थों में पाया जाता है। आर्यभट्ट ने लिखा है कि पृथ्वी घूमती है। अरव लोग भी पृथ्वी के घूमने को स्वीकार करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्थभट्ट और बह्मगुप्त के प्रन्थ भी भाषान्तरित किये गये थे। ऋरबों ने भारत की इस ज्योतिष-विद्या को बग़दाद से लेकर स्पेन तक फैलाया, और स्पेन द्वारा यह सम्पूर्ण योरुप में फैल गई। स्पेननिवासी अबुल-कासिम-असबग ने बृहस्पतिसिद्धान्त पर बहुत बड़ी टीका की। भारतीय ज्योतिष का अरवों पर इतना असर हुआ था कि जहां पहले खलीफाओं के दरबार में ईरानी ज्योतिषी रहा करते थे वहां खलीफा मंसूर के समय उनके स्थान पर हिन्दू ज्योतिषी रक्खे गये।

### चिकित्साशास्त्र

साहित्य, गिएत और ज्योतिष के ऋतिरिक्त भारतीय चिकित्सा-पद्धित का भी अरबों में प्रचार हुआ था। इसके प्रचार की कथा इस प्रकार है—एक बार ख़लीफा हारूं रशीद रोगी हुए। बड़े बड़े हकीमों से चिकित्सा कराई गई, परन्तु रोग शान्त न हुआ जब बग़दाद के सब हकीम हाथपैर पटक कर रह गये और ख़लीफा को अच्छा न कर सके तो एक व्यक्ति ने कहा कि भारत में 'मनका'

१. सम्भवतः माणिक्य ।

#### चिकित्सा शास्त्र

नामक एक बड़ा प्रसिद्ध वैद्य रहता है। आप उससे चिकित्सा करायें। खलीका ने मार्गव्यय आदि देकर मनका को भारत से बुलाया। इसकी चिकित्सा से खलीका अच्छे हो गये। एक दिन ऐसा हुआ कि खालीका हारूं रशीद के भाई मूर्च्छित हो गये और उस के सब वैद्यों ने कह दिया कि ये बच नहीं सकते। तब एक भारतीय वैद्य ने—जिसका नाम 'बहला' था, और जो उस समय वग्रदाद में रहता था—उसे सचेत कर दिया।

इन दो घटनाओं से राज्य का ध्यान भारतीय चिकित्सा की ओर आकृष्ट हुआ, और बरामका छोगों ने इसके प्रचार में बहुत सहायता की। इन्होंने अपने चिकित्सालय का प्रधान चिकित्सक एक भारतीय वैद्य को बनाया। इतना ही नहीं, प्रत्युत एक व्यक्ति जड़ी-बूटियां लाने के लिये भारत भेजा गया, और मनका तथा इन्नदहन को चिकित्सा विषयक संस्कृतप्रन्थों के अनुवादकार्थ में लगाया गया। अलिफा मविष्फक-विल्लाह अब्बासी ने नवीं शताब्दी में कुछ व्यक्ति जड़ीबूटियों का निरीच्तण करने के लिये भारत भेजे थे। धीरे धीरे भारतीय चिकित्साप्रन्थों का अनुवाद आरम्भ हुआ। प्रधानमंत्री खालिद बरामकी की आज्ञा से मनका ने 'सुश्रुत' का अरबी में अनुवाद किया, जिससे बरामका लोगों के चिकित्सालय में उसी के अनुसार चिकित्सा की जा सके। अरब छोग सुश्रुत को 'ससरो' कहते हैं। सुश्रुत के अनन्तर चरक का अनुवाद हुआ। यह सीधा अरबी में अनूदित नहीं हुआ, परन्तु पहले ईरानी में और फिर ईरानी से अरबी में अनूदित किया गया। 'रूसा' नामक एक

१. देखिये, तारीखुल अतिब्बा, पृष्ठ ३३

२. ये भारतीय पण्डितों के अरबी नाम हैं

३. देखिये, किताबुल् फेहरिस्त, पृष्ठ २४५

४. देखिये, जलाऊकृत 'इण्डिया' नामक पुस्तक का पृष्ठ ३०

#### अरब पर भारत का ऋरा

हिन्दविद्यीकृत पुस्तक का भी अनुवाद हुआ। इसमें स्वीरोगों पर श्रच्छा प्रकाश डाला गया था। पश्चचिकित्सा के सम्बन्ध में 'शानाक' परिडत की पुस्तक का अरबी में उल्था हुआ। सर्पविद्या पर 'राय' नामक भारतीय परिंडत की पुस्तक का अनुवाद किया गया। 3 अन्य भी अनेक चिकित्साविषयक अन्थों का अर्वी में अनुवाद हुआ; यथा:--नशे की चीजों के सम्बन्ध में, जड़ीबूटियों के विषय में, गर्भवती स्त्रियों के विषय में। कहने का अभिप्राय यह है कि इस समय, भारतीय चिकित्साशास्त्र के बहुत बड़े भाग का अरवी में अनुवाद किया गया। अब तक भी सोंठ, त्रिफला आदि दवाइयों का प्रयोग अरबी चिकित्सा में होता है। मुहम्मद ख्वारिजी लिखता है, "एक श्रोषध तिरीफल है। यह तीन फल अर्थात हरड़ वहेड़े श्रीर आंवले से बनता है।" श्रागे चलकर वह फिर लिखता है, "भारत में आम नाम का एक फल होता है। इसको शहद, नींवू और हरड़ में मिला कर अंबजात बनाते हैं।" एक अन्य स्थान पर वह पुनः लिखता है, "बहतः रोगियों का भोजन है। इसे दूध और घी में चावल डालकर बनाया जाता है।" ५

### संगीत

भारतीय संगीत से अरब लोगों को बहुत प्रेम था। जाहिज ने अपने लेख में भारतीय संगीत की बड़ी प्रशंसा की है। स्पेन के

१. देखिये, किताबुल् फेहरिस्त, पृष्ठ २४५।

२. इनके दर्णन प्राचीन लेखकों की पुस्तकों में भिलते हैं। पर इन प्रन्थों के संस्कृत नाम ज्ञात नहीं होते।

३, यह संस्कृत 'विफला' है।

४ सम्भवतः यह 'गुड़म्बे' जैसी कोई वस्तु होगी।

५. यह 'खीर' जान पड़ती है।

### भारतीय धर्म

काजी-साईद-अन्दलासी ने 'तवकातुल्-उसम' नामक पुस्तक के बीसवें पृष्ठ पर लिखा है कि भारतीय संगीत की नाफर नामक पुस्तक हमें प्राप्त हुई है। इसमें रागों और खरों का वर्णन है। इससे स्पष्ट है कि संगीत की पुस्तकों का भी अरबी में अनुवाद हुआ था।

### भारतीय धम्मं

भारतीय साहित्य के अतिरिक्त भारतीय धर्म से भी अरब लोग परिचित थे। प्रधानंसली 'यहिया बरमकी' ने एक व्यक्ति को विशेषरूप से इसिटिये भारत भेजा था कि वह यहां की श्रौषिधयों और धर्मों का वृत्तान्त लिख कर लाये। उस समय बग़दाद विविध धर्मों का केन्द्रस्थान बना हुआ था । अब्बासी वंश के खढीफा शास्त्रार्थीं के बहुत प्रेमी थे। विशेष दिनों में धार्मिक उत्सव और शास्त्रार्थ हुआ करते थे। उनमें प्रत्येक को बोलने का अवसर दिया जाता था। अरबों को हिन्दुओं के मन्दिरों, मूर्त्तियों, तीर्थों श्रौर सम्प्रदायों का भलीप्रकार ज्ञान था। यहसलम के अरब बक्ता मुतहरिर ने, 'किताबुल बिद्र वत्तारीख' में इस प्रकार वर्णन किया. है- "भारत में ६०० सम्प्रदाय हैं। इनमें से केवल निन्यानवे का वृत्तान्त ज्ञात है, ये सब पैंतालीस धर्मी के अन्तर्गत हैं, और ये भी चार सिद्धान्तों में ही परिमित हैं। इनके मोटे विभाग दो ही हैं। समनी अौर बरहमनी । ..... मुसलमानों को ये अपवित्र मानते हैं। मुसलमान जिस वस्तु को छू दें उसे ये फिर नहीं छूते। गौ को मार्तुल्य मानते हैं। जिसकी स्त्री न हो वह किसी दूसरे आदमी की

१. यह एक अरवी शब्द है जिसका अर्थ है-बुद्धिमत्ता के फल।

२. बौद्ध । समनी, अमण शब्द का अपभंश है ।

३. बाह्यण । वरहमनी, बाह्यण शब्द का अपभंश है ।

#### अरब पर भारत का ऋगा

स्त्री से सम्भोग कर सकता है, जिससे वंश चलता रहे। व्यभिचारी को प्राणदण्ड दिया जाता है। जब कोई मुसलमान का हाथ पकड़ कर पुनः लौट कर आता है तो उसे मारते नहीं, प्रत्युत उसके सारे सिर को मूंड कर प्रायिश्वित कराते हैं। ये छोग पास के संबन्धी से विवाह नहीं करते। ब्राह्मण लोग शराब और मांस को हराम समभते हैं। " इसके आगे हिन्दू देवताओं और उनके उपासकों का वर्णन करते हुए महादेव, काली, और छिंगपूजा आदि का वर्णन है। 'जलभक्तियः' और 'अग्निहोत्तिरियः' नाम से दो अन्य सम्प्रदाय भी बताये हैं। ये वस्तुतः जलभक्त और अग्निहोत्री हैं।

अवूजैद सैराफी छिखता है, "हिन्दू पुनर्जन्म में इतना विश्वास रखते हैं कि लोग जीते जी जल जाते हैं। जो जलना चाहता है वह राजा से आज्ञा प्राप्त करता है, और फिर वाजारों में घूमता है। दूसरी ओर खूब आग जलाई जाती है और मांभ बजाई जाती है। उसके सम्बंधी उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर फूछों का एक मुकुट बनाकर, जिसमें जलती हुई आग रक्खी जाती है, उसके सिर पर रख देते हैं, जिससे सिर की खाल जलने लगती है। वह उसी तरह शान्त खड़ा रहता है और धीरे धीरे बढ़ता हुआ चिता में कूद पड़ता है।"3

### भारत में अरब यात्री

जिस प्रकार अनेक चीनी यात्री भारत की ज्ञानचर्चा सुन कर विद्याध्ययन के उद्देश्य से भारत आये थे उसी प्रकार कई

१. यह 'नियोगप्रथा' है। नियोग के स्वरूप को ठीक न समभने से ऐसा लिख दिया है।

२. देखिये, अरव और भारत के सम्बन्ध, पृष्ठ १७१-७२

३ देखिये, अबुज़ैद का यात्राविवरण पृष्ठ ११५-११८

### भारतीयों के प्रति अरबों के उद्गार

अरव यात्री भी विद्याध्ययन के लिये यहां आये थे। इनमें से एक 'वैह्नी' था। यह चालीस वर्ष तक भारतवर्ष में रहा। इस दीर्घकाल में इस ने संस्कृत सीखी। अनेक संस्कृतप्रनथ पढ़े। विविध धर्मी औह रीतिरिवाजों का अनुशीलन किया। स्वदेश लौट कर इसने 'कितायुल् हिन्द' और 'कानून मसऊदी' आदि प्रनथ लिखे। इन प्रनथों में भारत का तात्कालिक यथार्थ चित्न खींचा गया है।

## भारतीयों के प्रति अरबों के उद्गार

भारतीय साहित्य के अरबी में अनूदित होते ही अरबों के हृदय भारतीयों के प्रति श्रद्धा से उमड़ पड़े। वे केवल अरबी अनुवादों को पढ़कर ही सन्तुष्ट न रहे, प्रत्युत अनेक यात्रियों ने भारत की यात्रा की, और यहां के स्थानों को अपनी आँखों से देख कर आनन्द प्राप्त किया। जिस प्रकार चीनी छोग भारत को शाक्यमुनि का देश समभते थे वैसे ही अरब लोग इसे आदम की भूमि और विद्या तथा साहित्य का निकेतन सानते थे। उनके हृद्यों में भारत के प्रति महान् आदर के भाव भरे हुए थे, जिन्हें वे अपने लेखों में प्रकट भी किया करते थे। सुप्रसिद्ध दार्शनिक जाहिज अपने एक लेख में छिखता हैं, ''हम देखते हैं कि भारतवर्ष के निवासी यद्यपि काले हैं पर ज्योतिष और गिणत में बढ़े हुए हैं। चिकित्सा में भी वे आगे हैं। उनके पास असाध्य रोगों की भी अचूक औषधियां हैं। मूर्तियां, चित्र और भवन बनाने में भी वे बहुत योग्यता रखते हैं। रातरंज का खेल उन्हीं का निकाला हुआ है, जो बुद्धि का सब से अच्छा

१ यह वसरा का रहने वाला था। वड़ा दार्शनिक और तार्किक था। इसकी मृत्यु प७२ ई० में हुई थी। इसने एक निवन्ध लिखा था। इसका शीर्षक था 'गोरी और काली जातियों में से कौन वढ़कर है ?' जाहिज़ अपना निर्णंय काली जातियों के पत्त में देता हुआ। भारतीयों के प्रति उपरोक्त वार्ते लिखता है।

#### अरब पर भारत का ऋगा

खेळ हैं। वे लोग विष उतारने और दर्द दूर करने के मंत्र जानते हैं। उनका संगीत बड़ा मनोरम होता है। उनके यहां सब प्रकार का नाच भी है। कविता का भण्डार है। भाषणों की भरमार है। दर्शन, साहित्य, और नीति भी उनके पास है। उनमें विचार और वीरता भी है। और भी कई ऐसे गुण उनमें हैं जो चीनियों में भी नहीं हैं। स्वच्छता और पवित्रता उनमें बहुत है। उनकी स्त्रियों को गाना और पुरुषों को भोजन बनाना बहुत अच्छा आता है। वे ईमानदार और स्वामिनिष्ठ हैं। सर्राफ और रुपये पैसे का कारोबार करने वाले लोग अपनी थैलियां उनके सिवा और किसी को नहीं सौंपते। गणित और ज्योतिष उन्हींने निकाली है। वे ऐसे मन्त्र जानते हैं जिनके उच्चारण से विष निरर्थक हो जाता है।"

प्रसिद्ध अरब ऐतिहासिक याकूबी लिखता है, "भारतवर्ष के लोग बड़े बुद्धिमान और ईमानदार हैं। इस विचार से ये सब जातियों से बढ़ कर हैं। गिएत और फिलितज्योतिष में इनकी बातें सबसे ठीक निकलती हैं। 'सिद्धान्त' इन्हीं की विचारशीलता का परिणाम है, जिससे यूनानियों तक ने लाभ उठाया है। चिकित्सा-शास्त्र में इनके निर्णय सब से आगे हैं। इस विद्या पर इनकी पुस्तक चरक और निदान है।"

उपर जो कुछ दिखाया गया है उसका अभिप्राय केवल इतना है कि अरब के मुसलमानों ने भारतीय साहित्य, गिएत, ज्योतिष, सङ्गीत, चिकित्साशास्त्र और राजनीति तक का ज्ञान भारतीय पिंडतों से प्राप्त किया था। इस सब का उन पर इतना गहरा असर हुआ था कि उनके हृदयों में भारतीयों के प्रति अदूट श्रद्धा पैदा हो गई थी और वे भारत को विद्यागुरु मानने लग गये थे।

१. देखिये, ऋरव और भारत के सम्बन्ध, पृष्ठ १०३-५

# हितीय भाग राजनीतिक व आर्थिक विस्तार

### उत्थानिका

प्रथम भाग में भारत के सांस्कृतिक विस्तार का वर्णन किया जा चुका है, परन्तु विदेशों में भारत का विस्तार केवल सांस्कृतिकरूप में ही नहीं हुआ, अपितु राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भी भारत बहुत दूर तक फैला हुआ था। अत्यन्त प्राचीनकाल से ही भारत का पश्चिम से व्यापारिक सम्बन्ध था। चोल, पाण्ड्य और केरल राज्यों के व्यापारी प्रीस, रोम और चीन के बाजारों में व्यापार किया करते थे। व्यापार के कारण इन प्रदेशों का परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गया था। दिच्चणभारत से रोम की दूत भेजे गये थे। की सियन लोग लड़ाईयों में भारतीय हाथियों का प्रयोग करते थे। यहां उत्पन्न होने वाले मसाले, कपड़े, लकड़ी और पिचयों को इन देशों के निवासी बड़े चाव से खरीदते थे। मिश्रू में प्राप्त मियों पर लिपटा हुआ कपड़ा भारतीय है, इस विषय में प्रायः सभी ऐतिहासिक एकमत हैं। ६८ ई० में रोमन लोगों के अत्याचारों से सताये हुये कुछ यहूदियों ने दिच्चणभारत में शरण ली। कालान्तर में ये मालाबार में बस गये। वितिस्त भाषा

१. देखिये, A History of Indian shipping and maritime activity from the earliest Times By Radha Kumud Mukerji, Page 116.

२. ये लोग वर्त्तमान समय में कोचीन राज्य के मटेंजी नामक नगर के पास बसे हुए हैं, जिसे 'Jew Town' बोलते हैं।

#### भारत का राजनीतिक व आर्थिक विस्तार

की अनेक कवितायें आज भी श्रीक शराब, बर्त्तन और हैम्पों की महिमा से तथा जावा और सुमात्रा जाने वाले व्यापारियों के साहसिक कृत्यों से भरपूर हैं। व्यापार के कारण यहां के निवासी नौकानयन में अतीव निप्रण हो गये थे। चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ने से ज्ञात होता है कि मौर्य्यसम्राट् चन्द्रगुप्त की जलसेना बहुत उन्नत थी। इसका परिचय मेगस्थनीज के यात्रावृत्तान्त से भी मिलता है। चोलराजा राजेन्द्रचोल का जंगीवेड़ा इतना शक्तिशाली था कि उसने श्रीविजय श्रीर नक्कवरम् को जीता, श्रीर फिर प्रोम् और पेगू अपर आक्रमण कर उन्हें भी जीत लिया। आन्ध्रों और पल्लवों के सिक्कों पर दो मस्तूल वाली नौकाओं के चित्र तथा सांची, अजन्ता, जगन्नाथ और बोरोबुद्र के मन्दिरों पर नौकाओं और समुद्रीय जहाजों की प्रतिमायें जलसेना की महत्ता का स्पष्ट वर्णन कर रही हैं। नौसंचालन में प्रवीण भारतीयों ने व्यापार तथा साम्राज्यविस्तार की दृष्टि से नवीन प्रदेशों को दूँढना आरम्भ किया। जिन लोगों ने इस दिशा में कदम उठाया उन्होंने समुद्र और स्थल- दोनों मार्गी का आश्रय लिया। उस समय सुदूरपूर्व श्रौर भारत के बीच खुला श्रावागमन था। 'महाजनक' जातक को पढ़ने से ज्ञात होता है कि वर्मा से व्यापारी लोग चम्पा आया करते थे। बहुत से लोग बनारस और पटना से जल और

१. सामुद्रिकः व्यापारिणः महासमुद्रं प्रवहर्णेस्तरन्ति ।

२. श्रन्दमान श्रीर निकोबार ।

३. वत्तमान वर्मा।

४. प्राग्वौद्धकाल में यह 'श्रङ्ग' देश की राजधानी थी श्रीर पूर्वीय न्यापार की केन्द्र थी।





आन्ध्र राजाओं के दो मस्तूल वाली नौकाओं से युक्त सिक्के श्री राधाकुमुद मुकर्जी के सौजन्य से प्राप्त

#### उत्थानिका

खल- दोनों द्वारा वंगाल जाते और वहां से ताम्रलिप्ती के बन्दरगाह से सुदूरपूर्व की ओर प्रस्थान करते थे। 'पैरिप्लस' के लेखानुसार वर्त्तमान मछलीपत्तन के सभीप तीन बन्दरगाह थे। यहां से व्यापारी लोग पूर्वीय द्वीपसमुहं की ओर रवाना होते थे। 'सुस्सोन्दि' जातक को पढ़ने से पता चलता है कि भरुकच्छ दे भी एक मार्ग पश्चिमतट के साथ साथ होता हुआ पूर्वीय द्वीपों की ऋोर जाता था। जावा के इतिवृत्तों में यह कथानक संगृहीत है कि इस द्वीप को जीतने वाला प्रथम व्यक्ति ७४ ई० में सौराष्ट्र से आया था। जावा में ही यह कथा भी प्रचलित है कि कलिङ्ग के किनारे से आये हिन्दू लोगोंने जावा को बसाया था। इस प्रकार उपनिवेशक लोग ताम्रिलिप्ती, गोपालपुर, भूमें भरूकच्छ, ६ और मछ्लीपत्तन ° के समीपस्थ तीन बंदर-गाहों से सुदूरपूर्व की ओर गये। ये मार्ग उस समय बहुत चलते थे। वृहत्तर भारत के प्राचीन इतिहास में इसके बहुत से प्रमाण उपलब्ध होते हैं। २४० ई० में फू-नान के राजा चन्द्रवर्मा ने एक दूतमर डल भारत भेजा था जो एक वर्ष पश्चात् गंगा के मुहाने पर पंहुचा। पांचवी शताब्दी में चम्पा का राजा गंगाराज राजिंसहासन त्याग कर अपने अन्तिम दिन गंगा के तट पर व्यतीत करने के लिये

१, वर्त्तमान तामुल्क ।

२. वर्त्तमान मञ्जलीपट्टम ।

३. वर्त्तमान भड़ोंच ।

४. बंगाल में।

५. कलिङ्ग में।

६. गुजरात में।

७. मद्रास में।

प. वर्त्तमान 'अनाम' ।

### भारत का राजनीतिक व आर्थिक विस्तार

भारत चला आया था। नवीं शताब्दी में बंगाल के राजा देवपाल और जावा के राजा में परस्पर मैत्रीसम्बन्ध था। इस समय जावा का दूतमण्डल नालन्दा में भववान् बुद्ध का एक मन्दिर बनवाने को आया था। देवपाल ने दूतमण्डल की प्रार्थना स्वीकार कर पांच गांव दान में दिये थे। नयपाल के समय कुछ भारतीय भिच्च अध्ययनार्थ सुमात्रा गये थे। सुमात्रा से भी कुछ लोग भारत आये थे। नालन्दा में एक थाल मिला है जो सुमात्रा के किसी राजकुमार ने नालन्दा मठ में मेंट चढ़ाया था। इस प्रकार इस समय भारत आगेर सुदूरपूर्व में समुद्रीय मार्ग द्वारा निरन्तर आवागमन होता था, और वहां के निवासी भारत से पूर्णत्या परिचित थे।

समुद्रीय मार्ग के अतिरिक्त भारतीय प्रवासियों ने पूर्वीय बंगाल, मिण्पुर और आसाम के स्थलमार्ग से होकर वर्मा, स्थाम और चम्पा के कुछ भागों में अपनी बस्तियां बसाई, और जलमार्ग से जाने वालों ने कम्बुज, चम्पा, जावा, सुमात्रा, वाली, बोर्निया और मलायाद्वीपसमूह को आवासित किया। वहां जाकर इन्होंने मातृभाषा, मातृसंस्कृति और मातृकला को विकसित किया। भारतीय नगरों के नाम पर मातृभूमि से सहस्त्रों मील दूर अयोध्या, कौशाम्बी श्रीचेत्र, द्वारवती, तच्चशिला, हस्तिनापुर, मथुरा, चम्पा, कलिङ्ग आदि नगर बसाये। जावा, अनाम और कम्बोडिया में आज भी

गंगाराज इति श्रुतो नृगगुणप्रख्यातवीर्यश्रुति: ।
 राज्यं दुस्त्यजं · · · · · · · · · · · प्रप्रहे ।
 गंगादर्शनजं सुखं महदिति प्रायादतो जाहन्वीम् ॥

२. देखिये, A short History of Muslim rule in India by Ishwari Prasad, Page 10.

३. देखिये, Art of Java and India, by Voget.

#### उत्थानिका

कला के सैंकड़ों उत्कृष्ट नमूने इन प्रवासियों की अमर स्मृति के ह्रिप में विद्यमान हैं।

सुदूरपूर्व में भारत का राजनीतिक विस्तार ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ। कुछ प्रवासियों ने तो मलायाद्वीपसमूह में और दूसरों ने हिन्दचीन में भारतीय बस्तियां बसाई। भारत का यह विस्तार मुख्यतः आर्थिक और अंशतः राजनीतिक दृष्टि से हुआ। जो व्यापारी इन देशों में बसे उन्होंने सुदूर देशों में रहते हुए भी मारुभूमि भारत के साथ व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध जारी रक्खा।

जावा के कथानकों से ज्ञात होता है कि सौराष्ट्र के राजा प्रभुजयभय के प्रधानमंत्री 'अजिशक' ने सर्वप्रथम ७४ ई० में जावा में पदार्पण किया। उस समय यह देश राच्च में से भरा हुआ था। अजिशक ने राच्नसों को परास्त कर जावा जीत लिया। परन्तु महामारी फैल जाने से इसे शीघ ही लौट जाना पड़ा। इसके पश्चात् ७४ ई० में पुनः कुछ साहसी लोग कलिङ से खाना हए। बङ्गाल की खाड़ी को पार कर ये विशाल हिन्दमहासागर में प्रविष्ट हुए। इस लम्बी याला के पश्चात् इनका बेड़ा जावा के तट पर लगा। यहां के निवासी अजिशक द्वारा पहले ही परास्त हो चुके थे। इसलिये इन्हें बसने में विशेष कठिनाई उपस्थित नहीं हुई। यद्यपि यहां सर्वप्रथम गुजराती लोग आये, पर पहलेपहल उपनिवेश कलिङ्ग-निवासियों ने बसाये। इस कारण जावानिवासी कलिङ्गनिवासियों को इस द्वीप का सर्वप्रथम आवासक मानते हैं। वहां जाकर इन्होंने बहुत सी बस्तियां बसाई और भारत के साथ व्यापार प्रारम्भ किया। भारतीयों की यह प्रवृत्ति सेंकड़ों वर्षों तक चलती रही। ६०३ ई० में प्रभुजयभय के छठे उत्तराधिकारी ने पांच हजार अनुयायिओं को साथ लेकर छः बड़े जहाज और सौ छोटे जहाजों के साथ जावा की

#### भारत का राजनीतिक व आर्थिक विस्तार

श्रोर प्रस्थान किया। पहलेपहल ये लोग सुमाता पहुंचे। पर इस देश को अजिशक द्वारा वर्णित देश से भिन्न देखकर आगे चल पड़े। अन्ततः ये जावा के पश्चिमीय किनारे पर जा पहुंचे। इसके पश्चात् इन्होंने सौ।रष्ट् से और मनुष्यों की मांग की। शीघ्र ही दो सहस्र स्त्रीपुरुष और बच्चे जावा पहुंचे। इन्होंने वहां प्रम्बानम् नामक नगर बसाया और अठारह वर्ष उपरान्त वर्त्तमान प्रम्बानम् मन्दिर का निर्माण किया। इस घटना से एक परिणाम स्वभावतः निकलता है कि इस समय सौराष्ट्र की जनसंख्या बढ़ रही थी, और यहां की सरकार आजकल की सरकारों की तरह जनवृद्धि की समस्या का समाधान करने का प्रयत्न कर रही थी। इसी दृष्टि से इनके व्यापारी नये प्रदेशों का अन्वेषण करने लगे। इन्होंने जावा को दूंढा और उसे बसाया। इस प्रकार जावा के आवासित होने में श्रार्थिक समस्या बलवती थी। इन गुजराती लोगों ने वहां वस कर शताब्दियों तक गुजरात से व्यापारिक सम्बन्ध कायम रक्खा। गुजरातियों की यह व्यापारिक प्रवृत्ति आज भी प्रत्यत्त है। जहां जहां भी प्रवासी भारतीय व्यापार के लिये गये हैं उनमें सर्वत्र गुजराती व्यापारियों की संख्या विशेष पाई जाती है।

जिस समय भारतीय लोग जावा में बस रहे थे लगभग उसी समय 'कौडिन्य' नामक एक ब्राह्मण ने हिन्द्चीन में फूनान नाम से एक हिन्दू-राज्य की स्थापना की। शीघ्र ही यह एक शक्तिशाली राज्य बन गया। कई सो वर्ष तक फूनान का उत्कर्ष रहा। छठी शताब्दी के अन्त में फूनान के अधीनस्थ कम्बुज नामक राज्य ने इसे परास्त कर दिया। इसी समय से फूनान का नाम इतिहास के पृष्ठों से मिट गया और कम्बुज का उत्कर्ष प्रारम्भ हुआ। यह कम्बुज ही वर्त्तमान समय में कम्बोडिया नाम से विख्यात है।

१. देखिये, Some notes on Java By Henry scott Boys, Page 5.



#### उत्थानिका

ठीक उसी समय जब फूनान का हिन्दूराज्य उन्नति के पथ पर अप्रसर था, उसके पड़ोस में ही वर्त्तमान स्थामराज्य का उद्भव हो रहा था। दसवीं शताब्दी तक यहां के राजा कम्बुजाधिपति की आधीनता मानते रहे। दसवीं शताब्दी के मध्यभाग में स्थाम अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। ये सब राजा न्यूनाधिक रूप में कम्बुजराज का प्रभुत्त्व स्वीकार करते थे। लगभग ३०० वर्ष तक स्थाम की यही दशा रही। तेरहवीं शताब्दी के अन्त में राम-खम्-हेङ् ने अपने को कम्बुजाधिपति की आधीनता से मुक्त कर लिया। इस समय स्थाम की राजधानी मुखोदय थी। १३४० ई० में हृदयराज के समय अयोध्या को स्थाम की राजधानी बनाया गया। देश का नाम स्थाम कर दियां गया। 'स्थाम' शब्द संस्कृत 'श्याम' का अपभंश नहीं है, प्रत्युत स्थामी 'थेई' छोगों के वंशज हैं। स्थाम का यह राज्य आज भी विद्यमान है।

इसी समय चम्पा का हिन्दूराज्य भी विकसित हो रहा था। वो-चह्न में प्राप्त १६२ ई० का एक लेख हिन्दू राजा श्रीमांर के वंश की ओर निर्देश करता है। इससे परिगाम निकलता है कि इस समय तक चम्पा में हिन्दू लोग श्रावासित हो चुके थे, श्रौर उन्होंने वहां शासन करना भी आरम्भ कर दिया था। इस प्रकार १३०० वर्ष तक हिन्दू लोगों ने सुदूरपूव में शासन किया, तदन्तर हिन्दचीन में तो थेई अनामी आदि जंगली जातियों से श्रौर जावा, सुमात्रा श्रादि मलाया-द्वीपसमूह में इस्लाम के प्रभाव से हिन्दूराज्य नष्ट हो गये। हिन्दचीन पर श्राक्रमण करने वाले लोग बौद्ध थे। इस लिये इन

१. 'श्रयोध्या' से यहां श्रभिप्राय भारतीय श्रयोध्या से नहीं है। स्याम के एक नगर का नाम भी श्रयोध्या था, यह श्राज भी विद्यमान है। इसे स्यामी लोग 'श्रयुश्या' वोलते हैं।

#### भारत का राजनीतिक व आर्थिक विस्तार

स्थानों पर तो बौद्धधर्म का प्रावल्य हो गया, परन्तु मलायाद्वीप-समूह में इस्लाम का प्रसार होने के कारण सम्पूर्ण प्रदेशों से हिन्दू-संस्कृति का नाश इस शीघ्रता से हुआ, मानो कोई चमत्कार हो गया हो। इस घटना के पश्चात् जावा में कोई मूर्त्ति नहीं गढ़ी गई कोई मन्दिर नहीं बना, मानो कारीगंरों ने अपने औजार ही त्याग दिये हों। मलायाद्वीपसमूह में केवल बाली नाम का एक ही छोटा सा द्वीप शेष है जहां आज भी हिन्दूसभ्यता अखिण्डतरूप में विद्यमान है।

यद्यपि इन देशों में न तो आज हिन्दुओं का शासन है और न जनता ही हिन्दू है तथापि बोरोबुदूर, प्रम्बानम्, अङ्कोर, बेयुन आदि सैंकड़ों विशालकाय भव्यमन्दिर आज भी हिन्दू संस्कृति का सारण करा रहे हैं.। कम्बोडिया के राजमहल में अब तक भी इन्द्र की तलवार सुरचित है। विशेष अवसरों पर इसे बाहिर निकाला जाता है, श्रौर तब कुछ हिन्दू पुरोहित राजा के सिर पर पवित जल के छींटे देते हैं। आज कोई भी ऐसा प्रनथ या व्यक्ति नहीं जो सुदूर भारत की इस रम्यकथा को सुना सके परन्तु, बोरोबुदूर के पत्थरों पर बने चित्र आजदिन भी अपनी मूक भाषा में प्रवासी भारतीयों के प्रथम आगमन का वृत्तान्त सुना रहे हैं। यदि संसार से रामायण, गीता और बुद्धचरित की समस्त प्रतियां नष्ट करदी जायें तो भी सुदूरपूर्व के मन्दिरों से जब चाहें इन प्रन्थों की करोड़ों प्रतियां तय्यार की जा सकती हैं। नाचगान, आमोदप्रमोद और कथा-कलाप में छोटे छोटे बालकवालिकागण राम और कृष्ण की कथाओं द्वारा अपना सम्बन्ध हिन्दुओं के किसी प्राचीन वंश से प्रकट कर रहे हैं। प्रायः इन सभी द्वीपों में प्राप्त अगस्त्य ऋषि की प्रतिमायें, भारत में प्रसिद्ध उनके समुद्रपान तथा दिच्या दिशा में जाकर बसने की समस्या का सुन्दर समाधान कर रही हैं। कम्बुज की 'सिराय'



बोरोबुदुर की भित्ति पर अंकित एक प्रस्तरिचत्र (भारतीय आवासकों का जावा की ओर प्रस्थान) श्री राधाकुमुद मुकर्जी के सीजन्य से प्राप्त

#### उत्थानिका

नदी तथा 'सुमेरिया' शिखर आज भी मातृदेश के सर्यू तथा सुमेर श्रादि नदी, नगर और पर्वतों के प्रति प्रवासी हृद्यों की स्नेहसिन्ध-कातरता का परिचय दे रहे हैं । संसार को सर्वप्रथम पथप्रदर्शन करने वाले हिन्दूधर्म की ज्योति को जन्म देने का गौरव यदि भारत को प्राप्त है तो उस ज्योति को प्रतिष्ठित करने के लिये संसार भर में सर्वोच तथा सबसे विशाल वेयन तथा अङ्कोरवत् के सुन्दर मन्दिरों को बनाने का श्रेय कम्बुज निवासियों को ही प्राप्त है। श्रीराम के पावन चरित को कविता के रूप में पत्र पर अंकित स्यदि भारतीयों ने किया तो उसे मन्दिरों की प्रस्तरप्रतिमात्रों के रूप में चिरस्थायी करने वाले जोगजा तथा प्रमानङ् निवासी ही थे। बौद्धसाहित्य का बहुमूल्य रत्न 'बुद्धचरित' उच्छुङ्खल काल के प्रभाव से अपनी जन्मभूमि भारत से नष्ट होगया, किन्तु उसके आधार पर निर्मित बोरोबुदूर के सुदूरवर्ती बौद्धमन्दिर की ४४४४ बौद्ध प्रतिमायें आज भी मूक भाषा में उस पावन चंरित्र का संकीर्तन कर रही हैं । स्थान स्थान पर चट्टानों और मन्दिरों पर उत्कीर्ण संस्कृतलेखों से उस अतीत का भव्यचित्र आज भी आँखों के सामने नाच रहा है जब कि इन देशों में वेदों की ध्वनि गूंजती थी, गीता और रामायण का पाठ होता था और सर्वत्न रामराज्य स्थापित था। उस समय जंगल में पड़ी स्वर्णमुद्रात्रों की गठरी को कोई पैर से भी न कूता था। वर्षों तक वहां पड़े रहने पर उसकी श्रोर लोलुप दृष्टि से ताकने वाला भी वहां कोई न था। °

१. देखिये, Greater India society Bullettin No 2. कथा इस प्रकार है-"एक चीनी वृत्तान्त से पता चलता है कि सातवीं शताब्दी में जावा में 'सीमा' नाम की एक रानी शासन करती थी। इसका शासन इतना सुव्यवस्थित था कि सड़क पर पड़ी हुई वस्तु को कोई खुता तक न था। पड़ोस के एक अरव राजा ने

#### भारत का राजनितिक व आर्थिक विस्तार

यह रामराज्य किस प्रकार स्थापित हुआ, कैसे इसका दुःखद अन्त हुआ, और किन कारणों से ये देश विदेशी शक्तियों की महत्त्वाकाङ्जाओं के शिकार बने— इन सब बातों पर अगले अध्यायों विस्तार से प्रकाश डाला जायेगा।

सोने से भरा एक थैला सीमान्तप्रदेश पर रख दिया। तीन वर्ष तक यह थैला पड़ा रहा। किसी ने इसे स्पर्श तक न किया। एक दिन जब राजकुमार घूम रहा था तो उसके पैर की कुछ अंगुलियां थैले को छू गईं। रानी ने तुरन्त वे अंगुलियां कटवा दीं।"

२८६

# अष्टम-संक्रान्ति कम्बुज में 'नटराज' का नर्तन

इन्द्र विवासिक्पति वन्त्रकेतः नदाहर तगर दिहानी द्वारा गुरहतः कांगदी ए तवालय को संह

## अष्टम-संक्रान्ति

# कम्बुज में 'नटराजे' का नर्तन

भूनान का उत्थान और पतन—स्थापना, चन्द्रवर्मा, कौडिन्य, कौडिन्यअयश्मी। कम्बुज की उत्पत्ति और उसका चय — रुद्रवर्मा, भववर्मा, संस्कृतिप्रसार, महेन्द्रवर्मा,
रंगनवर्मा, जयवर्मा प्रथम, अराजकता की उत्पत्ति, जयवर्मा द्वितीय, इन्द्रवर्मा प्रथम,
यशोवर्मा, अङ्कोरथोम्, वेयन, बौद्धधर्म का अभ्युदय, हिन्दूधर्म का पुनरुत्थान,
स्यैवर्मा प्रथम, कम्बु का विद्रोहं, स्थैवर्मा द्वितीय, अङ्कोरवत्, कम्बुज का पतन।
कम्बुज निवासियों पर भारतीय प्रभाव — शासनव्यवस्था, दण्डव्यवस्था, धार्मिक दशा,
शैवधर्म, वैष्णवधर्म, बद्धा की पूजा, अन्य देवीदेवता, बौद्धधर्म, मन्दिरव्यवस्था,
सामाजिक अवस्था, त्यौहार, यज्ञ, मृतक संस्कार, भारतीय साहित्य, भाषा।

# फूनान का उत्थान और पतन

ईसा की प्रथम शताब्दी में समूचे कोचीनचीन, कम्बुज, दिच्या लत्रो, स्याम और मलाया प्रायद्वीप में एक हिन्दूराज्य की सत्ता दिखाई देती है। इस राज्य का वास्तविक नाम क्या था, यह अभी तक ऐतिहासिकों की खोज का विषय बना हुआ है। लेकिन

स्थापना

१. कम्बुजिनवासियों में भगवान् शिव की पूजा बहुत प्रचिलत थी। शिव की 'नटराज' के रूप में पूजा उन्हें बहुत भाती थी। कम्बुज में नटराज की मूर्तियां बहुत बड़ी संख्या में मिली हैं। इसी भाव को प्रदर्शित करने के लिये इस संक्रान्ति का नाम उपर्युक्त रक्खा गया है।

चीनी छोग इसे फूनान कहते थे। फूनान की स्थापना दिल्लाभारत के कौन्डिन्य नामक एक ब्राह्मण ने की थी। इस समय यहां नागपूजकों का राज्य था। कौन्डिन्य ने इन्हें परास्त कर, सोमा नामक नागकन्या से विवाह कर, एक नवीन वंश को जन्म दिया। सोमा के नाम से इस वंश का नाम सोमवंश पड़ा। इस वंश की राजधानी मेकाङ् नदी के तट पर विद्यमान थी। फूनान की स्थापना में दिल्लाभारत के लोगों का हाथ स्पष्टतया प्रतीत होता है। इसमें निम्न युक्तियां हैं:—

- (क) दिचिएभारत के पल्लव राजाओं की तरह फूनान के राजा भी अपने नाम के पीछे 'वर्मा' शब्द का प्रयोग करते थे। यथा, चन्द्रवर्मी, जयवर्मी, रुद्रवर्मी आदि।
- (ख) श्रङ्कोरवत् और वेयन के मन्दिरों पर दिच्चणभारत की कला का पर्याप्त प्रभाव है। ये दिच्चणभारत के गोपुरों से बहुत मिलते हैं।
- (ग) 'नटराज' के रूप में शिव की जो पूजा द्विणभारत में प्रचित थी उसे प्रवासी लोग कम्बुज में भी ले गये थे। वहां के ध्वशावशेषों में नटराज की बहुत सी मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं। इन सब बातों से यही सिद्ध होता है कि उपनिवेशक लोग भारत के द्विण से गये थे। यह ठीक है कि कुछ छोग उत्तर से भी पहुंचे। दसवीं शताब्दी में भट्टदिवाकर यमुना के किनारे से कम्बुज गया था, परन्तु मुख्य धारा द्विण से ही बह रही थी।

चन्द्रवर्मा

फूनान के इन ऋर्धभारतीय राजाओं ने कई वार भारत से सम्बन्ध स्थापित करने का भी प्रयत्न किया था। २४० ई० में

३. देखिये, Stelae Inscription of Prakash Dharm.

<sup>... ...</sup> कुलासीद्मुजगेन्द्रकन्या सोमेति सा वंशकरी पृथिन्याम्।

<sup>··· ··</sup> कोन्डिन्यनाम्ना द्विजपुङ्गवेन कार्य्यार्थपत्नीत्त्वमनायियापि॥

## फूनान का उत्थान और पतन

चन्द्रवर्मा ने भारत से सम्बन्ध स्थापित करने के लिये एक दूतमण्डल यहां भेजा था। इसे भेजने का तात्कालिक कारण यह था कि एक भारतीय व्यापारी, जिसका चीनी नाम 'कै-सङ्-छि' था, फूनान पहुंचा था। इसके द्वारा राजा को पता चला कि फूनान से भारत तीस हजार ली दूर है। जब इसे घ्रपने पितृभूमि के विषय में ठीक ठीक पता चला तो इसने एक दूतमण्डल भारत भेजा। इस दूतमण्डल का यात्रावृत्तन्त चीनी पुस्तकों में संगृहीत है। चीनी विवरण बताते हैं, "एक वर्ष से ऋधिक समय व्यतीत होने पर, बहुत सी खाड़ियों को पार करने के पश्चात्, यह दूतमराडल भारत की एक नदी के मुहाने पर पहुंचा। इस नदी में सात हजार ली चलने के उपरान्त यह भारत आया। भारतीय राजा ने दूतमण्डल को देख कर महान् आश्चर्य प्रकट किया, और कहा, क्या भारत से बहुत दूर देश में भी हमारे जैसे ही आदमी रहते हैं? राजा ने दूतों का खूब खागत किया, और फूनान के राजा को धन्यवाद देते हुए कि उसने भारत के विषय में इतना अनुराग प्रकट किया है, एक दूतमण्डल फूनान भेजा।"?

भारतीयों का फूनानप्रयाण कौन्डिन्य के साथ ही समाप्त नहीं हुआ। चतुर्थ शताब्दी में एक दूसरे कौन्डिन्य का नाम सुनाई देता है। इसने फूनान के सब रीतिरिवाजों को परिवर्तित कर दिया था। चीनी वृत्तान्तों के अनुसार कौन्डिन्य भारत का एक ब्राह्मण था। एक अलौकिक वाणी ने इसे फूनान जाने की प्रेरणा की। कौन्डिन्य बड़ा प्रसन्न हुआ। यह फूनान के दिच्या में 'पन-पन' नामक स्थान पर पहुंचा। फूनानिवासी इसके आगमन का समाचार पाते ही इससे मिलने आये, और उन्होंने इसे अपना

कौन्डिन्य

१. सम्भवतः भारतीय नरेश को फूनान के हिन्दूराज्य का ज्ञान न था।

२. देखिये, Indian Historical Quarterly, Page 612.

राजा चुन लिया। राजा बन कर कौन्डिन्य ने फूनान के पहले सब नियम रद्द कर दिये, और उनके स्थान पर भारतीय नियम प्रचलित किये।"

पाठकों के लिये यह बात शायद मनोरञ्जक होगी कि लगभग ३०० वर्ष पश्चात् भी एक कौन्डिन्य ही भारतीय सभ्यता की पताका कम्बुज में पुनः ले गया। इसने शासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर वहां रहनसहन, सामाजिक-संगठन, राज्यप्रबन्ध आदि सभी चेलों में भारतीय प्रथाओं हा अनुसरण किया।

कौन्डिन्य जयवर्मा पांचवी शताब्दी में फूनान में कौन्डिन्य जयवर्मा राज्य करता दिखाई देता है। इसके समय ४५४ ई० में भारतीय भिन्न शाक्य नागसेन को एक दूतमएडल के साथ चीन भेजा गया। नागसेन ने चीनी राजा से कहा, "फू-नान में महेश्वर की पूजा होती है और वे 'मोतन' पर्वत पर निवास करते हैं। वहां वृच्च खूब फलते फूलते हैं।" नागसेन ने वह पत्न भी चीनी सम्राट् की सेवा में उपस्थित किया जो फूनान के राजा ने इसे दिया था। इसमें लिखा था, "नागसेन कान्तुन हो त्राया है। इसके द्वारा पता चला है कि त्रापके देश में बौद्धधर्म का प्रचार है, त्रीर बहुत बड़ी संख्या में भिन्न लोग निवास करते हैं। मैं कुछ उपहार देने के लिये त्रापकी सेवा में इस भारतीय भिन्न को भेज रहा हूं।" वागसेन ने हाथीदाँत के बने हुए कुछ स्तूप राजा की भेंट किये। इस घटना से परिणाम निकलता है कि पांचवी शताब्दी में फूनान में हिन्दू और बौद्ध— दोनों धर्मी का प्रचार था। महेश्वर की पूजा

१. देखिये, Indian Caltural Influence in Combodia By Bijen-Raj Cheterjee, Page 210.

२. शिव।

इ. देखिये, Indian Cultural Influence in Combodia, Page 22.

# कम्बुज की उत्पत्ति और उसका चय

शैवधर्म के प्राबल्य की सूचक है, श्रौर स्तूपों की भेंट बौद्धधर्म की सत्ता की परिचायक है। फूनान का धर्म क्या था, इसे एक चीनी लेखक इस प्रकार स्पष्ट करता है:—

"फूनान के लोग विविध देवों की पूजा करते हैं। ये देवों की मूर्तियां भी बनाते हैं। इनमें से किसी के दो हाथ हैं और किसी के चार हाथ और चार मुख। चारों हाथों में एक एक वस्तु पकड़ी हुई है। किसी में पच्ची, किसी में पशु, किसी में सूर्य और किसी में चाँद।" 9

फूनान का यह हिन्दूराज्य छठी शताब्दी तक बना रहा। छठी शताब्दी के अन्त में फूनान का राज्य शक्तिहीन हो गया, और कम्बुज के हिन्दू राजा द्वारा परास्त कर दिया गया। ईसवी सन् के आरम्भ में भारतीय उपनिवेशकों ने जिस राज्य की स्थापना की थी और जो ६०० वर्ष तक निरन्तर सिर उठा कर स्वतन्त्रता का सन्देश देता रहा था, वह अब कम्बुजअक्रान्ता चित्रसेन द्वारा छिन्नभिन्न कर दिया गया। अब उसके ध्वंसावशेषों पर कम्बुज का राज्य खड़ा हुआ। इस समय से इतिहास के पृष्ठों से फूनान का नाम मिट गया और यहां के अगले सारे इतिहास में केवल कम्बुज का ही नाम शेष रह गया।

# कम्बुज की उत्पत्ति और उसका च्य

जिस समय फूनान का शक्तिशाली राज्य विद्यमान था उस समय कम्बुज उसका एक अधीनस्थ राज्य था। तब यह 'शन-ला' नाम से विख्यात था। कम्बुज में संस्कृत के उत्कीर्ण लेख बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक लेख 'बक्से-शङ्-रङ्' में उपलब्ध हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि कम्बुखयम्भव कम्बुज का मनु

१. देखिये, Indian Caltural Influence in Combodia, Page 25.

था। इससे सारे ख्मेर लोग उसी तरह पैदा हुए जैसे मनु से सम्पूर्ण भारतवासी। यह कम्बुस्वयम्भव कम्बुज राज्य का प्रथम संस्थापक था। इसी के नाम से इस राज्य का नाम कम्बुज पड़ा। कम्बुस्वयम्भव के पश्चात् श्रुतवर्मा हुआ। यह कम्बुज का प्रथम राजा था। इसके पश्चात् जितने राजा हुए वे सब 'श्रुतवर्ममूलाः' श्रुतवर्मा है आदि जिनका, कहे गये।

फम्बुज े की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक कथानक प्रचिति है जो इसी लेख की पृष्टि करता है। ऐसी दन्तकथा प्रसिद्ध है कि कंबुस्वयंभव कंबुज का आदि पुरुष था। यह आर्य्यदेश का राजा था। इसने कंबुज की ओर प्रस्थान किया, और वहां जाकर नागराज की लड़की से विवाह किया। नागराज ने अपने प्रभाव से विशाल मरुखल को उपजाऊ भूमि बना दिया। इस कंबुस्वयंभव से एक नई जाति उत्पन्न हुई। इस प्रकार सारा का सारा राज्य कंबुज नाम से विख्यात हो गया। यह कंबु, कंबुज का आदि पुरुष और मनु माना जाने लगा।

इस कथानक से यही निष्कर्ष निकलता है कि कंबुज का त्रादि संस्थापक कंबुखयंभव नामक एक भारतीय नरेश था। इसी ने

१. कम्बुजनिवासी ।

क् भारतवर्ष ।

<sup>🔏,</sup> कम्बु के लड़के।

४. पाठक कम्बुज श्रीर कम्बोज में भेद करें। किलीदास ने रघुवंश में लिखा है, कम्बोजा: समरेसोढ़ तस्य वीर्य्यमनीश्वरा:।

गजालानपरिक्विष्टेरचोटै: सार्थमानता: ॥ रघुवंश अ० ४ श्लोक ६९॥ इसी प्रकार महाभाष्यकार और यास्क ने 'शवितर्गतिकर्मा कम्बोजेब्बेव' लिखा है। वह कम्बोज है और जिसका इस यन्थ में वर्णन है वह कम्बुज है। इन दोनों में भेद करना आवश्यक है। यह कम्बुज ही वर्त्तमान कम्बोडिया है।

सर्वप्रथम इस देश पर अधिकार किया था। उस समय यहां नागपूजक लोग बसे हुए थे। कंबु ने इन्हें परास्त कर दिया। तदातर इसने नागराज की छड़की से विवाह किया। इससे जहां एक नई जाति की उत्पत्ति हुई वहां साथ ही यह कंबुज प्रथम राजा और कंबुज राजवंश का प्रथम संस्थापक भी हुआ। इसी के नाम से देश का नाम भी कंबुज पड़ा। इसी कथानक से यह परिणाम भी निकलता है कि उस समय यह देश मरुखल था। लेकिन इसने अपने परिश्मिम से इसे उपजाऊ बनाया। इस प्रकार कंबुज एक भारतीय उपनिवेश था, जिसे आर्थों ने अपने बाहुबल से जीत कर आवासित किया था। 'वक्से-शङ्-रङ्' के लेखानुसार कंबुज का प्रथम भारतीय शासक श्रुतवर्मा था। यह फूनान के राजा का सामन्त था। श्रुतवर्मा के पश्चात् श्रेष्ठवर्मा राजा हुआ। अब तक भी कंबुज फूनान की अधीनता से मुक्त न हुआ था। श्रेष्ठवर्मा के अनन्तर कौन राजा हुआ, यह ठीक ठीक ज्ञात नहीं होता।

इसके पश्चात् रुद्रवर्मा से आरंभ होने वाले राजाओं की परंपरा का वर्णन मिलता है। रुद्रवर्मा अपने समय के शक्तिशाली राजाओं में से एक था। कंबुज के प्राचीन लेखों में रुद्रवर्मा की बहुत प्रशंसा की गई है। इसे विष्णु की तरह अजेय कहा गया है। एक लेख में लिखा है, 'राजा श्री रुद्रवर्मासीत् त्रिविक्रपराक्रमः' अर्थात् रुद्रवर्मा राजा विष्णु जैसा वलवान् था। एक अन्य स्थान पर इसकी दिलीप से तुलना की गई है। वहां लिखा है, 'यस्य सौराज्यमद्यापि दिलीपस्थेव विश्रुतम्' अर्थात् रुद्रवर्मा का सुशासन दिलीप के शासन की तरह विख्यात है। इसी के शासनकाल में कंबुज में भारतीय चिकित्सा प्रविष्ट हुई। इससमय ऐसे व्यक्तियों का वर्णन मिलता है जो भारतीय चिकित्सा में प्रवीण थे। 'अङ्-शुमनिक' में प्राप्त लेख से ज्ञात होता है कि

रुद्रवर्भा

रुद्रवर्मा के दरवार में ब्रह्मदत्त और ब्रह्मसिंह दो भाई रहते थे। ये दोनों कोई साधारण वैद्य न थे, प्रत्युत अश्विनी-कुमारों की तरह प्रवीण थे। रुद्रवर्मा के पश्चात् भववर्मा राजा हुआ।

भववर्मा

भववमा से पूर्व के सब राजा केवल कंबुज के ही राजा थे। परन्तु इसके समय फूनान भी जीत लिया गया। चीनी विवरणों के अनुसार फुनानविजय भववर्मा के भाई चित्रसेन ने की थी। 'थ्मा-क' में प्राप्त लेख के अनुसार भी फूनान पर आक्रमण करने वाला चित्रसेन ही है। भववर्गा, रुद्रवर्मा का वंशज नहीं था, प्रत्युत् यह क्रान्ति द्वारा नेता बना था । फ्रनानविजय से पूर्व कंबुज में कंबजराजलच्मी नामक रानी शासन करती थी। किसी कारण से इसके विरुद्ध विद्रोह हुआ। और भववर्मा राजा बना। कंबुज के एक प्राचीन लेख में भववर्मा के पिता का नाम वीरवर्मा मिलता है। इस ने अपने नाम पर नई राजधानी बनवाई। उत्कीर्ण लेखों में इस की प्रशंसा मुक्तकएठ से की गई है। इसके साथ अजेय, शक्तिशाली त्रादि विशेषण लगाये गये हैं, मेरुपर्वत की तरह स्थिर श्रीर सुन्दर कहा गया है। कंब्रुज के राजाओं में भववर्सा ही प्रथम राजा था जिसने ऋपने साथ'राजाधिराज' की उपाधि लगाई थी। यह अपने को सोमवंशीय कहता था। इसने अनेक पर्वतीय राजाओं को हराया था। किसी किसी स्थान पर इसकी विष्णु से भी तलना की गई है। भववर्मा शैवधर्मानुयायी था। इसके समय शैवधर्म राष्ट-धर्म था। शैवधर्म के प्रसारार्थ इसने अनेक मन्दिरों और शिविलिङ्गों की स्थापना की थी। 'गम्भीरेश्वर' नामक एक लिङ्ग इसे वहुत प्रिय था। शैवों और वैष्णवों में जो ईष्यी भारतवर्ष में है, वह कम्बुज में न थी। भववर्मा शिव और विष्णु दोनों पर भेंट चढ़ाया करता था, तथापि शैवधर्म की स्रोर इसका मुकाव स्रधिक था। इसने शिव

#### महेन्द्रवर्मा

और विष्णु दोनों की सम्मिलित पूजा प्रारम्भ की थी। अभारतवर्ष में इसे 'हरिहर' पूजा कहा जाता है।

फूनान जीतने पर हिन्द्संस्कृति का बहुत प्रसार हुआ। इस संस्कृतिप्रसार समय के जो लेख प्राप्त हुए हैं उनमें साहित्य के उदाहरणों को देख कर तो सचमुच आश्चर्य होता है कि वहां थोड़े ही समय में हिन्द्संस्कृति का प्रसार किस सीमा तक हो गया था। न केवल राजा ही प्रत्युत बड़े बड़े धनीमानी सज्जन भी हिन्दू मन्दिरों और मूर्त्तियों का निर्माण करा रहे थे। ब्राह्मण सोमेशवर्मा ने विष्णु की मूर्ति स्थापित कराई थी, और उसे बहत सी दिच्छणा प्रदान की थी। दिन्णा में रामायण, महाभारत और पुराण भी सम्मिल्त थे। इन प्रन्थों का अखरड पाठ भी होता था। देखते ही देखते कंवुज हिन्दू-संस्कृति का महान् केन्द्र वन गया। शिव, विष्णु, दुर्गा आदि हिन्दू देवीदेवतात्रों की पूजा प्रारंभ हो गई। हिन्दुओं के धार्मिक साहित्य वेद, पुराग, रामायग और महाभारत का अध्ययन होने लगा। धार्मिक पुस्तकों की कथा भी रूमेर लोगों में चल पड़ी। इस प्रकार नये देश में हिन्दूसम्यता और हिन्द्संस्कृति बड़ी तेजी से फैल रही थी। भववर्मा के शासनकाल की निश्चित तिथि बताना कठिन है, क्योंकि इसके किसी भी लेख पर तिथि नहीं दी हुई है। महेन्द्रवर्मा के लेख से पता चलता है कि भववर्मा के पश्चात् ६०४ ई० में महेन्द्रवर्मा राजा बना। इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि भववर्मा छठी शताब्दी के अन्त में सिंहासनारूढ हुआ था।

६०४ ई० में महेन्द्रवर्मा राजा बना। दो व्यक्ति इसके विशेष कृपापाल थे। इनका नाम धर्मदेव और सिंहदेव था। ये दोनों मंतीपद पर प्रतिष्ठित थे। महेन्द्रवर्मा का एक लेख 'वेयन' में मिला है। लेख से पता चलता है कि राजा ने शिवपाद की स्थापना की

सहेन्द्रवर्भा

१. देखिये, The Hindu Colony of Combodia, Page 76.

थी। अब तक तो पाठकों ने गया के विष्णुपाद और सीलोन तथा स्थाम के बुद्धपाद के विषय में ही सुना होगा, लेकिन कंबुज में शिवपाद भी पूजा जाता था। इस समय शैवधर्म निरन्तर उन्नित कर रहा था। महेन्द्रवर्मा के अनन्तर ईशानवर्मा राजा हुआ।

इंशानवर्भा

इसके समय कंबुज में शैव और वैष्णव दोनों धर्म प्रचितत थे, परन्तु शैवधर्म को ऊंचा स्थान प्राप्त था। ईशानवर्मा के एक लेख में शिव की स्तुति इन शब्दों से की गई है:—

जयतीन्दुकलामौलिरनेकगुणविस्तरः। स त्रादिरिप भूतानामनादिनिधनः शिवः॥

ईशानवर्मा के शासनकाल में आश्रमनिर्माणप्रथा प्रारम्भ हुई। ये आश्रम बौद्धविहार न थे, प्रत्युत हिन्दूमठ थे जो हिन्दू सन्यासियों के निवासार्थ बनाये गये थे। बहुयज्ञकर्ता आर्यविद्यादेव ने अन्तिम समय ध्यान में व्यतीत करने के लिये एक आश्रम बनवाया था। इसी तरह ईशानदत्त नामक एक मुनि ने विष्णुआश्रम का निर्माण कराया था। राजा अपनी वीरता के लिये बहुत प्रसिद्ध था। 'अङ्-पो' के उत्कीर्ण लेख में लिखा है कि ईशानवर्मा राज्य का मार ऐसे उठाता है जैसे शेषनाग पृथ्वी को उठाये हुए है। इसके राज्य में एक महामुनि रहता था। इसका नाम ईशानदत्त था। यह अपनी तपस्याओं के कारण बहुत ख्यातिलाभ कर चुका था। इसने शिव और विष्णु की सम्मिलित मूर्त्त बनवाई थी। पर इतने से ही इसे सन्तुष्टि न हुई। तदनन्तर शिव और विष्णु का इकट्ठा लिंग भी बनवाया। विष्णुआश्रम बनवा कर उसके लिये दास, भूमि

१ त्रैयम्बकं लिङ्गमिदं नृपेण निवेशितं श्रीभववर्मनाम्ना ।

२. कालिदास के निम्न क्षोक में भी यही विचार पाया जाता है: —
पुरन्दरश्री: पुरमुताताकं प्रविष्य पौरेरिभनन्द्यमान: ।

मुजे मुजङ्गेन्द्रसमानकारे भूयः स भूमेर्धुरमाससन्ज ॥ रघुनंदा श्र०२, श्रो०७४॥

#### ईशानवर्मा

और गौएं दान में दीं। ईशानदत्त का समकालीन एक विद्वान् और था। इसका नाम आचार्य्य विद्याविनय था। यह शास्त्रों का अच्छा परिडत था। ईशानवर्मा का मंत्री सिंहवीर भी प्रकार्ड परिडत था। यह अच्छा किव भी था। अनेक छोग इसे किवता में अपना गुरु मानते थे। ईशानवर्मा के शासनकाल का वर्णन एक चीनी यात्री इस प्रकार करता है:—

"ईशानवर्मा की राजधानी ईशानपुर है। राजधानी में २०,००० घर हैं। नगर के सध्य में विशाल भवन है। यहां राजा अपना दरबार लगाता है। राज्य में तीन बड़े नगर हैं। प्रत्येक में एक एक शासक रहता है। उच्च कर्मचारी पांच तरह के हैं। ये सब राजा के सम्मुख उपस्थित होने पर उसके प्रति मानप्रदर्शित करने के लिये सिंहासन के सामने तीन वार पृथ्वी को छूते हैं। तत्पश्चात् राजा उन्हें आसन प्रहणा करने को कहता है। गोलाकृति में बैठकर ये राजा के साथ मंत्रणा करते हैं। सभा समाप्त होने पर ये पुनः युटने तक भुकते हुए दरबार में से निकल जाते हैं। दरबार के द्वार पर शस्त्रों से सुसज्जित हजारों सैनिक सदा सन्नद्ध रहते हैं।"

"ख्मेर लोग कद में छोटे हैं। पुरुषों का रंग काला है, पर स्त्रियां गोरी हैं। लोग बालों को गूंथते हैं, और कानों में छल्ले पहनते हैं। ख्मेर छोग बड़े क्रियाशीछ हैं। इनके घर स्थामी घरों की तरह हैं। दायें हाथ को पिवच सममते हैं और बायें को अपिवच। प्रति प्रातःकाल दाँत साफ कर स्नान करते हैं। धार्मिक प्रन्थों का पाठ करते हैं। प्रार्थना के पश्चात् दुबारा नहाते हैं। स्नान के उपरान्त खाना खाते हैं। भोजन में मक्खन, मलाई, खाएड, चावल और रोटी का प्रयोग करते हैं।"

१. देखिये, Indian Caltural Influence in Combodia, Page 230-32.

जपवर्मा प्रथम ६६४ ई० में जयवर्मा प्रथम राजा हुआ। 'वत-प्रे-वीर' नामक स्थान पर इस द्वारा उत्कीर्ण कराया एक लेख मिला है। इसमें हिन्दू-देवता की स्त्रति न करके महात्मा बुद्ध की स्त्रति की गई है। इससे यह परिणाम स्पष्ट निकलता है कि सांतवीं शताब्दी में कम्बुज में बौद्धधर्म का प्रचार प्रारम्भ हो गया था। जयवर्मा के दरबार में दो सहोदर भिन्न रहते थे। इनका नाम रत्नभानु और रत्नसिंह था। यद्यपि जयवर्मा हिन्दू राजा था तो भी बौद्धों को इसका संग्त्रण प्राप्त था।

श्रराजका की **ट**हपत्ति

जयवर्मा प्रथम के पश्चात् कम्बुज में अव्यवस्था प्रारम्भ हुई। कम्बुज का विशाल साम्राज्य शम्भुपुर और व्याधपुर इन- दो दुकड़ों में बंट गया। अव्यवस्था की यह दशा नवीं शताब्दी तक चलती रही। ५०२ ई० में जयवर्मा द्वितीय ने दोनों को मिला कर फिर से एक कर दिया। अब से एक नये वंश का प्रारम्भ हन्ना।

जग्रवर्भा द्वितीय

जयवर्मा दितीय के पिता का नाम राजेन्द्रवर्मा था यह शम्भूपर का राजा था। इसने अपनी माता की सहायता से व्याधपुर को हस्तगत कर लिया, और फिर शम्भुपुर को जीत कर दोनों को मिला कर एक कर दिया। राजेन्द्रवर्मा की पत्नी नरपतीन्द्रदेवी था । इससे महीपतिवर्मा का जन्म सिंहासनारूढ़ होते समय इसने अपना नाम जयवर्मा द्वितीय रख लिया। राजा बनते ही राजधानी बदल दी गई। महेन्द्रपर्वत पर नई राजधानी और प्रासाद बनाया गया। इसके अवशेष आज भी 'वैंड्-मिलिया' में उपलब्ब होते हैं। यही राजधानी यागे चल कर यशोधरपुर नाम से विख्यात हुई। 'दक्-कक्-थोम' में प्राप्त लेख से ज्ञात होता है कि कम्बुज बहुत दिनों तक जावा के

१. देखिये, The Hindu Colony of Combodia, Page 95.

२. वर्त्तमान ग्रङकारथीम।

श्राधीन रहा। जयवर्मा द्वीतीय ने श्रयने को जावा की श्रधीनता से मुक्त कर लिया। ऐसी दन्तकथा प्रचलित है कि जयवर्मा द्वितीय ने इन्द्र से तलवार प्राप्त की थी जो वर्त्तमान समय में 'फोनम-पह्न' नामक स्थान में पड़ी हुई है। श्रयने शासनकाल के प्रारम्भ में यह वौद्ध था, लेकिन कालान्तर में इसका मुकाव शैवधम की श्रोर हो गया, श्रीर शिव की पूजा राष्ट्रीय देवता के रूप में की जाने लगी। यह जिस लिंग की पूजा किया करता था उसका नाम 'देवराज' था।

इन्द्रवर्मा

५०० ई० में इन्द्रवर्मा प्रथम राजा हुआ। इसकी गणना कंबुज के महान् राजाओं में की जाती है। इन्द्रवर्मा एक आदर्श भारतीय राजा समभा जाता था। कंबुज निवासी इसे सान्नात् मनु मानते थे। एक राजकवि ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है:—

> त्यागत्तमाश्रुतपराक्रमशीलशौर्य्य-प्रागल्भसत्त्ववलबुद्धिगुग्गोपपन्नः । षाड्गुण्यवित्त्रिविधशक्तियुतो जितात्मा-थोगान् जुगोप मनुवत् सुन्यान्ययज्ञः ॥ १

शिव के प्रति अगाध भक्ति के कारण इन्द्रवर्मा ने हीरों का वना एक विमान शिव की भेंट चढ़ाया था। विमान के अतिरिक्त सोनाचाँदी के भी बहुत से उपहार भेंट किये थे। भगवान शिव के नाम पर शिवपुर नगर बसाया था। पृथिवीन्द्रेश्वर, परमेश्वर और इन्द्रेश्वर की मूर्त्तियां बनवाई थीं। ईश, देवी और पार्वती की छः प्रतिमाओं की रचना कराई थी। 'इन्द्रतत्ताक' नामक सरोवर बनवाया था। हिन्दू सन्यासियों के निवासार्थ अपने नाम पर 'इन्द्राश्रम' नाम से दो आश्रम बनवाये थे।

१. देखिये, The Hindu Colony of combodia, Page 120.

द्र ई० में यशोवमी कंबुज का राजा हुआ। इसने इकीस वर्ष शासन किया। इस सयय कंबुज में बहुत से मन्दिर, मूर्तियां और महल खड़े किये गये। इसके राज्य में सोमदेव नामक मुनि रहता था। बड़े बड़े साधु इसकी पूजा करते थे। यशोवमी स्वयं भी इसे गुरु मानता था। वैष्णवमतावलंबी होता हुआ भी यह एक आदर्श ब्राह्मण था। प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि से विप्र, आर्य और अतिथि की पूजा करता था। इसने बुद्धिरूपी मन्दरपर्वत को मथानी बनाकर, शैवशास्त्ररूपी समुद्र को मथकर, ज्ञानमृत का पान किया था। इसी विचार को कम्बुज के एक राजकिव ने इन शब्दों में व्यक्त किया है:—

शिवशास्त्रर्णवं बुद्धिमन्दरेण विमध्य यः। स्वयं ज्ञानामृतं पीत्वा द्ययान्यानपाययत्॥

यशीवर्मा

यशोवमां के समय प्रायः सभी हिन्बू देवीदेवता पूजे जाते थे। इसके कई लेखों में शिव के अतिरिक्त दूसरे देवताओं की खुति भी की गई है। 'फोनम्-सन्दक्' में प्राप्त लेख में लिखा है, "नमोऽखु शम्भवे, जयित तिपुरध्वंसी, नमोऽखुहरये, स्वयम्भूः पातु, वन्दे अपूर्णाम्।" इसप्रकार इस लेख में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अपूर्णा को प्रमाण किया गया है। एक अन्य स्थान पर शिव, ब्रह्मा, विष्णु, गौरी और देवी को नमस्कार किया गया है। 'प्राह-वत' के लेख का तो आरम्भ ही इन शब्दों से होता है:—

१. देखिये, The Hindu colony of combodia, Page 129.

२ पावती।

३. वह लेख इसप्रकार है — "नमः शिवाय, विष्णुं नमामि, नमन्तु ब्रह्मणः पादवपछ्यौ, वन्दे गौरीम्, नमो देव्यै।"

#### यशोवर्मा

उत्पत्तिस्थितिसंहारकारणान् जगतां पतीन् । नमन्तु मन्मथारातिमुरारिचतुराननान् ॥ इसमें भी विष्णु, शिव श्रौर ब्रह्मा— तीनों के प्रति नमस्कार किया गया है। इसी लेख में प्राचीन इतिहास देकर, श्रन्त में यशोवर्मा की प्रशस्ति काव्यात्मक भाषा में लिखी गई है। प्रशस्ति इस प्रकार है:—

इस प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि यशोवर्मा ने रक्न, सोना, चाँदी, नौकर, गौएं आदि बहुत सी चीजें मन्दिरों और आश्रमों को दान दी थीं। इसने गणेश, निद्रा, नारायण, रुद्राणी, ब्रह्मराच्नस आदि अनेक देवताओं की मूर्त्तियां बनवाई थीं। इन कृत्यों के कारण यशोवर्मा का मान बहुत बढ़ गया था। छोग इसे द्वितीय मनु सममने छग गये थे। यशोवर्मा ने हिन्दूवर्णाञ्यवस्था को किर से संगठित करने का प्रयत्न किया। आश्रमों की मर्यादा पुनः प्रारम्भ की। कम से कम सौ आश्रम राज्य भर में बनाये गये। राजा अपनी उदारता के लिये इतना प्रसिद्ध था कि कम्बुज निवासी इसे कश्यप के लिये सारी पृथ्वी दे देने वाले परश्राम से भी अधिक मानते थे। उनकी दृष्टि में यह अर्जुन सा वीर और भीम सा बहादुर था। यह योग्य चिकित्सक भी था। सुश्रत में इसने अच्छी विद्वता प्राप्त की थी। आयुर्वेद की शिच्हा द्वारा प्रजा के रोगों को दूर करने में यह पर्याप्त सफल हुआ था। शिल्प, भाषा, लिपि और नृत्य में पारंगत था। धर्मप्रचार के लिये यह सबसे पहिले स्वयं आगे बढ़ा। इसने चार

१. देखिये, The Hindu colony of Combodia, Page 140.

प्रतिमायें स्वयं बनाकर मन्दिरों में स्थापित की थीं। इन मूर्तियों के लिये रत्नजिटत आभूषण, शिविका, कलधौत, व्यजन, छव, ना, वारांगनायें, प्राम, उपवन और सोनाचाँदी के बने हुए पूजा के बहुत से उपकरण भेंट किये थे। यशोवर्मा के लेख से पता चलता है कि केवल श्रद्धालु और पूजक लोग ही मन्दिरों में जा सकते थे। लंगड़े, लूले, कृतन्नी, कुबड़े, बौने, पापी, कोढ़ी, अपरिचित और रोगी व्यक्ति मन्दिर के आंगण ही में प्रविष्ट न हो सकते थे। यशोवर्मा के पिता इन्द्रवर्मा ने महेन्द्र पर्वत पर नई राजधानी और प्रानाद बनाना श्रुक्त किया था। महल तो बन चुका था, पर राजधानी यशोवर्मा के समय में तथ्यार हुई। यह राजधानी यशोधरपुर, महानगर, या कम्बुपुर नाम से प्रसिद्ध थी। अङ्कोरथीम् में इस नगरी के ध्वसावशेष उपलब्ध हुए हैं।

श्रङ्कोर-थोम्

अङ्कोर-थोम् के चारों ओर ३३० फीट चौड़ी खाई है, और रहा करने के लिये चूने की बनी एक ऊंची दीवार है। नगर वर्गाकार है, जिसकी प्रत्येक भुजा दो मील से कुछ अधिक लम्बी है। नगर के द्वार विशाल और सुन्दर हैं। इनके दोनों ओर रह्मकों के मकान हैं। तीन सिर वाले हाथी द्वारों के मीनारों को अपनी पीठ पर थामे हुए हैं। सौ फीट चौड़े और एक मील लम्बे पांच मार्ग द्वारों से नगर के मध्य तक गये हैं। दो द्वार अब भी 'विजयद्वार' और 'मृत्युद्वार' कहलाते हैं। पक्की चिनाई के भिन्न भिन्न आकृति वाले कई सरोवर आज भी विद्यमान हैं।

बेयन

नगर के मध्य में 'वेयन' का शिवमन्दिर है। यह राजधानी का सबसे बड़ा भवन है, और पिरामिड आकार का है। इसके तीन खरड हैं। प्रत्येक खरड पर एक एक ऊंची मीनार है।

बीच का मीनार यद्यपि बहुत भग्नावस्था में है, तथापि वह अव तक खड़ा है। इसकी ऊंचाई १४० फीट है। यहां से चालीस अन्य

308

मीनार दिखाई पड़ते हैं। प्रत्येक मीनार के चारों त्रोर श्रेष्ठ कलायुक्त एक एक नरमृत्तिं बनी हुई है। ये समाधिस्थ शिव की मृर्त्तियां हैं। इनके मस्तक में तृतीय नेल विराजमान है। 'शिओ-ता-कान्' जब कम्बुज आया था तब इनकी जटाओं पर सोना गढ़ा हुआ था। मीनार के नीचे का मन्दिर इस समय खाली पड़ा हुआ है। यद्यपि यह 'अङ्कोरवत्' से छोटा है पर सुन्दरता में उससे कहीं कहीं बढ़कर है। इसके दुर्गम स्थानों पर भी सुन्दर कारीगरी की गई है। दीवारों पर बने चित्रों में कहीं संप्राम के दृश्य दिखाये गये हैं। इनमें सामन्त छोग हाथ में धनुष लिये हाथी पर सवार हैं, और साधारण सिपाही भाले तथा ढाल पकड़े हुए हैं। कइयों ने अपनी छाती के चारों ओर रस्से लपेटे हुए हैं। एक अन्य चित्र में दाढ़ी वाले यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण छायादार वृत्तों के नीचे विश्राम पा रहे हैं। कहीं मल्लयुद्ध हो रहा है, कहीं वीए। लिये गायकमण्डली बैठी है, कहीं बाजीगर खेल दिखा रहा है, कहीं छजे पर धोती पहने और गले में हार डाले राजा आसीत हैं। इनके चारों और दरबारी खड़े हैं, और छज़ें के नीचे बारहसिंघा, गेंडा और खरगोश जलूस में ले जाये जा रहे हैं। कहीं अर्थी का जलूस निकल रहा है। कहीं पालिक यों पर रानियां सैर कर रही हैं। कहीं पर बैलों द्वारा रथ खींचे जा रहे हैं, जिन पर परदा डला हुआ है। कहीं लोग मछलियां पकड़ने में व्यस्त हैं। कहीं सामुद्रिक युद्ध हो रहा है। कहीं हाथियों पर विजित देशों से लूट लाई जा रही है, और कहीं शिव जी अपनी नेत्राधि से कामदेव को भस्म कर रहे हैं।

वेयन के उत्तरपश्चिम में १२०० फीट लम्बा और तेरह फीट ऊंचा एक समतल धरातल है। सम्भवतः यहां से कुळीन श्रेणी

यह एक चीनी यात्री था जो चीनी राजदूत के साथ कम्बुज श्राया था।
 स्वदेश लौटने पर इसने अपना यालावृत्तान्त लिखा था।

सार्वजनिक खेळों को देखती थी। इसके सामने के चित्र कम्बुज के सबसे अधिक कलापूर्ण चित्र हैं। पूरे कद के हाथी जीवित मालूम पड़ते हैं। इस समतल धरातळ के पीछे राजमहल का स्थान है, जो अब नष्ट हो चुका है। आज्ञण में केवल मन्दिर अविष्ट है। शिळालेखों से यह विष्णु का मन्दिर प्रतीत होता है, परन्तु प्रचलित कथानकों में इसे राजा का शयनगृह बताया गया है। इससे और अधिक उत्तर की ओर एक कोड़ी राजा की नंगी तथा सुन्दर प्रतिमा बनी हुई है। ऐसी दन्तकथा प्रचलित है कि अङ्कोरथोम का संस्थापक कोड़ द्वारा मर गया था, उसी की यह मूर्त्ति है। चीनीदूत के साथ आये हुए शिओ-ता-कान ने भी कोड़ी राजा का वर्णन सुना था। अब तक भी कम्बुजनिवासी राजधानी के उत्तर में उस छोटी घाटी को दिखाते हैं जहां राजा ने अपने जीवन के अन्तिम सांस लिये थे। कोई भी कारण क्यों न हो आगामी किसी भी राजा ने अपना नाम यशोवमी नहीं रक्खा। इसका कारण किसी ऋषि का शाप बताया जाता है। र

यशोवर्मा के मंत्री का नाम सत्याश्रय था। यद्यपि राजा खंय शैव था पर इसका मंत्री वैष्ण्य था। इसने 'तैलोक्यनाथ' नाम से एक वैष्ण्यमन्दिर का निर्माण कराया था। ६१० ई० में कम्बुज का यह महाप्रतापी राजा इस संसार को छोड़ परलोकगामी हुआ।

१. त्रिगेंडेट ने 'वर्मी' युद्ध की कहानियां' यन्थ के ग्यारहवें पृष्ठ पर एक भारतीय कथानक दिया है, जो इससे बहुत निजता है। कथानक इस प्रकार है:— वनारस का राजा कोढ़ से पीड़ित हो कर राजधानी के उत्तर की श्रोर जंगल में चला गया था।

<sup>3.</sup> Indian Cultural Influence in Combodia, Page 142.

#### हिन्दूधर्म का पुनरुत्थान

१४४ ई० में राजेन्द्रवर्मा सिंहासनारूढ़ हुआ। कम्बुज के बौद्धमं का इतिहास में राजेन्द्रवर्शा का वहुत महत्त्व है, क्योंकि इसके समय कम्बुज में एक नये धर्म का प्रवेश हुआ था। यह नया धर्म बौद्ध-धर्भ था। राजेन्द्रवर्मा के पूर्ववर्ती सब राजा और मंत्री हिन्दूधर्मा-नुयायी थे। इन्होंने हिन्दू देवीदेवताओं के लिये मन्दिरादि का निर्माण कराया था । हिन्द्मन्दिरों और आश्रमों को प्रभृतमाता में दान दिया था। राजा का भुकाव हिन्दूधर्म की स्रोर होने से बौद्ध-धर्म फलफूल नहीं सका था। परन्तु राजेन्द्रवर्मा की रुचि बौद्धधर्म की ओर विशेष थी। इसका यह तात्पर्य नहीं कि अब से हिन्दूधर्म का हास आरम्भ हुआ, प्रत्युत वह राजकीय संरत्त्रण जो अब तक केवल हिन्दूधमें को ही प्राप्त था दोनों में विभक्त हो गया। जहां यशोवमी के लेखों में शिव, विष्णु और ब्रह्मा की स्तुति की गई है, वहां राजेन्द्रवर्मा के लेख जिन, लोकेश्वर और वज्रपाणि को नमस्कार कर प्रारम्भ होते हैं। यदापि यह बुद्ध का ऋगाध भक्त था, तो भी हिन्दू देवीदेवताओं में इसकी श्रद्धा नष्ट न हुई थी। इसने यशोधरपुर में शिवलिंग तथा देवी की मूर्त्तियां स्थापित कराई थीं। राजेन्द्रवर्मा का मंत्री कवीन्द्रारिमथन भी बुद्ध में अटूट श्रद्धा रखता था। राजेन्द्रवर्मा के लेखों से पता चलता है कि चम्पा के राजा के साथ इसका युद्ध हुआ था। इस लड़ाई में चम राजा बुरी तरह परास्त हुआ था। १ राजेन्द्रवर्मा विद्वान् भी बहुत था। पाणिनीय शिचा में यह पारंगत था।

६६८ ई० में जयवर्मा पञ्चम राजा बना। इसके समय हिन्दूधर्म हिन्दूधर्म का ने पुनः प्रधानता प्राप्त कर ली। शिवमन्दिर में फिर से कंबुजराज द्वारा भेंट चढ़ाई जाने लगी। लेखों में भी बुद्ध के स्थान पर शिव

पुनरूथान

श्रभ्युद्य

१. चम्पादि परराष्ट्राणां दग्धा कालान्तकृति:।

२ प्रकाशनकृतयस्य वचसा पाणिनेरिव ।

की स्तुति की गई। जयवर्मा के लेखों से पता चलता है कि इसकी सेना अनेक वाजों को बजाती हुई चलती थी। इन बाजों के नाम लेख में इस प्रकार दिये गये हैं:—

लालरी, कंस, करदि, तिसिल, वीणा, वेणु, घण्टा, मृदङ्ग, पुरव, पणव, भेरी, काहल, शंख। 2

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ये सब वाद्य प्रायः भारतीय हैं, और इनके नाम भी भारतीय हैं। इनमें से अधिकांश अब भी भारत में प्रयुक्त किये जाते हैं। इन्हें भारतीय लोग अपने साथ कम्बुज ले गये थे। राजा की वहिन इन्द्रलद्दभी ने अपनी माता की मूर्ति बनवाई थी। किसी मानवमूर्ति की पूजा करने का कम्बुज के इतिहास में यह प्रथम ही उदाहरण है। इन्द्रलद्दमी का विवाह भट्टिद्वाकर से हुआ था। यह यमुनातटवासी एक भारतीय था। दसवीं शताब्दी में जब भारत में मुसलमानों के अत्याचार हो रहे थे यह भारत छोड़ कम्बुज चला गया था। यह जाति से ब्राह्मण था। कम्बुजनिवासी भट्टिद्वाकर को आदर्श ब्राह्मण समभते थे। इस प्रकार जयवमी पञ्चम के समय फिर से हिन्दूधर्म ने सिर उठाया। विष्णु, शिव आदि देव और भारती आदि देवियां पूजी जाने लगीं। भट्टिद्वाकर आदि हिन्दू पिएडतों ने इिन्दू संस्कृति को फैलाने का भरसक प्रयत्न किया। १००१ ई० में जयवर्मा पञ्चम परलोक सिधार गया।

सूर्यंवर्मा प्रथम

१००२ है० में सूर्य्यवर्मा राजा बना । इसके समय हिन्दुधर्म उन्नति के शिखर पर आरूढ़ था। राजा ने आध्यात्मिक शिचा के लिये योगीश्वर पिंडत को अपना गुरु बनाया। यह वैष्णव ब्राह्मण था।

१. देखिये, ८९० शक सम्बत का 'प्रे-इन्कोसि' में प्राप्त लेख।

२. निजमातुर्वां प्रातिष्ठियत्।

### कम्बु का विद्रोह

'वत्-प्रप्तस' लेख में योगीश्वर परिडत को विद्या और कला में प्रवीण कहा गया है। व्याकरण और शास्त्रों का ज्ञाता बताया गया है। ऐसा जान पड़ता है कि राजगुरु अपने समय का बहुत बड़ा व्यक्ति था। एक अन्य लेख में इसके छिये कल्याण कामना की गई है। 3 इसी के नाम पर योगेश्वरपुर नाम से एक नगर बसाया गया था। योगीश्वर पिरुडत के अतिरिक्त इसी समय शैवाचार्य नामक एक मुनि ख्यातिलाभ कर रहा था। सूर्यवर्मा ने इसे इसके आदर्श आचरण के कारण ब्राह्मणवर्ण का मुखिया बनाया था, और शैवाचार्य के पुल शिवविन्दु को महामात्य पद पर नियुक्त किया था। इस के दरबार में शंकरपिएडत नामक एक अन्य विद्वान रहता था। राजा ने इसे पुरोहित और द्वितीय गुरु के पद पर नियुक्त किया था। कम्बुज निवासियों स यह दन्तकथा प्रचितत थी कि खयं शेषनाग ने शंकर पिंडत को अपने सहस्र मुखों द्वारा पातञ्जल-भाष्य का ऋध्यापन कराया था । पातञ्जलभाष्य के ऋतिरिक्त वैशेषिक दुर्शन का भी इसे गम्भीर ज्ञान था। इससे प्रतीत होता है कि सूर्यवर्मा विक्रमादित्य की तरह विद्वानों का आश्रय-दाता था।

१०४६ ई० में सूर्यवर्मा की मृत्यु हो गई। सूर्यवर्मा का उत्ताधिकारी उदयादित्यवर्मा था। इसके समय कम्बु नामक सेनापित ने विद्रोह किया। राजा के महासेनापित 'संगाराम' ने कम्बु को किस प्रकार परास्त किया, इसका वर्णन 'प्रीङ्-गॉक्' के लेख में बड़े मनोरञ्जकरूप में किया गया है। वर्णन इस प्रकार है:—

"राजा ने कम्बु नामक एक शूर पुरुष को सेनापित के पद पर नियुक्त किया। प्रत्येक मनुष्य यही सोचता था कि नया सेनापित कम्बु का विद्रोह

१. सिद्धिस्वति भवेद् देवश्रीयोगीश्वरपण्डिते ।

अपने सुदृढ शरीर और शक्ति के कारण सम्पूर्ण पृथ्वी का खामी बनने के योग्य है। अब कम्बु ने भी रावण की तरह देवों को जीतने की ठानी, और अपने को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की। अन्ततः उसने कम्बजराज के विरुद्ध विद्रोह का भएडा खड़ा कर दिया। राजा ने अपने सब सेनापतियों को बुलाकर कहा- राष्ट्र के शत्रु की हत्या करो । दुर्भाग्यवश सबके सब सेनापित कम्बु द्वारा खेत रहे। यह समाचार पाते ही राजा ने वचे हुए सेनापितयों को सम्बोधन किया- हे सेनानायको ! एक वार पुनः प्रयत्न करो। महासेनापति संगाराम ने राजा के कथन का उत्तर देते हुए कहा, राजन ! हमारे सहश मनुष्यों का तो साहस ही क्या. यदि देवराज इन्द्र भी युद्ध में उसके सम्मुख आयें तो उन्हें भी मुंह की खानी पड़ेगी। महाराज ! थोड़ी देर प्रतीचा की जिये। मुक्ते पूर्ण विश्वास है कि मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। राजा ने उत्तर में कहा, शाबाश सरदारो ! शाबाश, तम जानते हो कि तुम्हारी और मेरी इच्छा एक ही है। इस प्रकार राजा द्वारा प्रोत्साहन पाकर संगाराम मलयपर्वत की तरह स्थिर और भयानक शत्रु से लोहा लेने चल पड़ा। रण्चेत की त्रोर जाने से पूर्व इसने शिवमन्दिर में जाकर त्रपनी विजय के लिये प्रार्थना की, और शिव को बहुत सी भेंट अपेण की। जब संगाराम और कम्बु की मुठभेड़ हुई तो ऐसा प्रतीत होता था, मानो राम रावण लड़ रहे हों। दोनों की सेनायें खड़ग, शतब्री, शुल, शक्ति ऋदि शस्त्रों का प्रयोग कर रही थीं। बहुत देर तक घमासान युद्ध होने के उपरान्त संगाराम के सैनिकों ने कंबु को यमपुरी के मार्ग का पथिक बना दिया। इस विजय से संगाराम अपने को शिव का बड़ा कृतज्ञ समभने लगा। वह पुनः शिवमन्दिर में गया, वहां मूर्त्ति के समच साष्टाङ्ग प्रणाम कर प्रार्थना की, ऋौर उसे बहुत से उपहार ऋर्पित किये।"

सर्यवर्मा द्वितीय

१११२ ई० में सुरुयवर्मा द्वितीय ने कम्बुज के सिंहासन को त्रलङ्कृत किया। राज्याभिषेक राजगुरु दिवाकर द्वारा सम्पादित किया गया। अङ्कोरवत् के संसार प्रसिद्ध वैष्णवमंदिर का निर्माण इसी के राज्यकाल में हुआ था। 'वन्-थर्' में प्राप्त लेख में लिखा है, "अङ्कोरवत के तीन खरड मेर पर्वत की तीन चोटियों की तरह खड़े हुए हैं। वायु में उड़ती हुई पताकाओं के कारण यह इन्द्रभवन की शोभा को धारण कर रहा है। नर्त्तिकयों के नाचगान द्वारा यह अमरावती को लजा रहा है। श्रद्धा और दीर्घसत के समय भृतकाल के इस अगर इतिहास का बार बार किया जायेगा।"

यद्यपि इस समय यह बौद्धमन्दिर बन गया है। परन्तु पहले यह एक वैष्णव देवालय था। मन्दिर का निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था या उदयादित्यवर्मा द्वितीय ने, यह बात अभी तक संदिग्ध है। मन्दिर के समीप ही एक लेख प्राप्त हुआ है, जिसमें सुरुयवर्मा द्वितीय को महान् भवननिर्माता कहा गया है। इसमें यह भी लिखा है कि यह विष्णु का अनन्य भक्त था। इससे यही परिणाम निकलता है कि सूर्यवर्मा द्वितीय ने ही यह मन्दिर बनवाया था।

इस मन्दिर में प्रत्येक पदार्थ महापरिमाण में है। जिस खाई श्रङ्कोरवत् ने इसे चारों ओर से घेरा हुआ है, वह एक भील सी जान पड़ती है। खाई की चौड़ाई ७०० फीट है। अड़ीरवत् 'नगरवत' का अपभ्रंश है, जो कि संस्कृत 'नगरवाट' से बना है। नगरवाट का अर्थ है - राजधानी का बौद्धविहार। इसलिये अङ्कोरवत् का श्रर्थ हुआ- राजधानी का चैत्य।

अङ्कोरथोम् से द्विण् की श्रोर अङ्कोरवत् का प्रसिद्ध मन्दिर विद्यमान है। इसके चारों त्रोर ७०० फीट चौड़ी खाई है

खाई को पार करने के लिये पश्चिम में एक पुल है। पुल पार करने पर श्रङ्कोरवत् मन्दिर का मुख्य द्वार मिलता है। मन्दिर की प्रसेक दिशा में एक एक विशाल द्वार है। इनमें से उत्तर, दित्तण और पूर्व के द्वार कुछ छोटे हें। पश्चिम द्वार एक भव्य मन्दिर सा जान पड़ता है। इसकी चौड़ाई खाई से ड्योढ़ी है। इसमें तीन मार्ग पैदलों के लिये और दो, रथ और हाथियों के लिये हैं। मन्दिर-निर्माण में भारतीय विधि का प्रयोग किया गया है। दिच्चणभारत में अङ्कोरवत् के समान ही आयताकार मन्दिरों की शृंखला मिलती है। कम्बुज के मन्दिरनिर्मातात्रों के सम्मुख द्विणभारत के मन्दिर विद्यमान थे। जिस भारतीय कारीगर ने अङ्गेरवत का नक्ष्मा तच्यार किया और उसे पूर्ण किया उसने द्विणभारत की मन्दिरनिर्माण विधि को ही विकसित किया। कम्बुज की वास्तुकला पिरामिड त्राकृति की है। परन्तु अङकोरवत् के सन्दिर में पिरामिड आकृति कुछ अस्पष्ट रह गई है, क्यों कि चौड़ाई के अनुपात में ऊंचाई कम है, और स्तम्भों की पंक्तियां बहुत लम्बी हैं। इससे प्रतीत होता है कि इसके निर्माण में किसी दूसरी ही पद्धति का अनुकरण किया गया है, और वह पद्धति भारतीय है। अङ्कोरवत् के मध्य मीनार की चोटी भूमि से १८० फीट ऊंची है। इस प्रकार यह जावा के प्रसिद्ध मन्दिर 'दोरो-बुदूर' से भी ५० फीट अधिक ऊंचा है। इसकी चित्रशालाओं के चित्र जगद्विख्यात हैं। इसमें तीन चित्रशालायें हैं। प्रथम चित्रशाला पूर्व से पश्चिम की और २६४ गज और उत्तर से द्विए की ओर २२४ गज है। दूसरी चित्रशाला के प्रत्येक सिरे पर एक एक मीनार है। इन सब चित्रशालाओं में रामायण, महाभारत और हरिवंश पुराण के कथानक चिलों में अंकित हैं। अधिकांश चिल वैष्णव हैं। लेकिन कुछ रौव भी हैं। 'सिद्योडिस' ने १६११ ई० में अङ्कोरवत



अङ्कोरवत् के भित्ति चित्रों में 'मारीच मारण' का दृश्य'
( Copyright reserved in the Archeological Department of the Government of India. )



अङ्कोरवत् के भित्ति चित्रों में 'अमृतमंथन' का दृश्य ( Copyright reserved in the Archeological Department of the Government of India. )

### अङ्कोरवत्

के तीस चित्रों का पता लगाया था। उसने इन चित्रों का विभाग इस प्रकार किया है:—

- (क) महाभारत का संग्राम, जिसमें अर्जुन और कृष्ण मुख्य योद्धा हैं।
  - (ख) रामायण की ग्यारह घटनायें।
- १. धनुषग्रज्ञ २. विराधवध ३. मारीचमारण ४. कबन्ध की मृत्यु ४. रामसुग्रीवमैत्री ६. बालीसुग्रीवयुद्ध ७. त्रशोकवाटिका में हनुमान ५. रामविभीषणमैत्री ६. लङ्का में युद्ध १०. सीता की त्रग्नि परीज्ञा ११. राम का पुष्पकविमान में लौटना।
  - (ग) कृष्ण के जीवन की पांच घटनायें।
- १. दो कृष्ण २. गोवर्धनधारण ३. नरकासुर संप्राम ४. सामन्तक-मणिहरण ४. बाणासुरयुद्ध।
  - (घ) पौराणिक कथानकों के चार दृश्य।
- १. शेषशायी विष्णु २-३. अमृतमथन के दो दृश्य ४. देवासुरसंप्राम।
  - (ङ) विष्णु के चार दृश्य।
  - (च) शिव के तीन दृश्य।
- १. कामदहन २. राम का पराभव ३. एक अभी तक स्पष्टतया पता नहीं चला।
  - (छ) स्वर्ग तथा नरक के चित्र।
  - (ज) परम विष्णुलोक का वर्णन।

मन्दिर की दीवार पर बने चित्रों का यह तो एक अंशमात है। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से चित्र हैं। इनमें से कुछ तो स्तम्भों, छजों और खिड़िकयों पर बने हुए हैं, और कुछ नष्ट हो चुके हैं। इन चित्रों में वासुकिसर्प, महेन्द्रपर्वत, विष्णु, देव, असुर, लक्ष्मी,

१. देखिये, 'बुले टिन डे ला कमीशन आक्यों लॉज़िक डे ला इन्डोचीने'

२, इनका अभी तक ठीक ठीक निर्णय नहीं हुआ।

उच्चै:श्रवा, ब्रह्मा, गर्गोश, नटराज, किरातवेशधारी शिव का अर्जुन से संप्राम आदि सुगमता से पहिचाने जा सकते हैं।

इनके अतिरिक्त कुछ चित्र और हैं। यथा-

- १. राम और लच्चमण का इन्द्रजीत् द्वारा बांधा जाना।
- २. कुम्भकर्ण पर वानर सेना का आक्रमण।
- ३. हनुमान का द्रोणपर्वत को लाना।
- ४. कृष्ण का गोवर्धन उठाना, कालियद्मन, कुवलयापीड़ हाथी से युद्ध और असुरों के साथ संमाम ।
- ४. विष्णु और असुरों का युद्ध तथा गरुड़ारूढ़ विष्णु। ये चित्र और बने हुए हैं। अङ्कोरवत् सुख्यतया वैष्णवमन्दिर है। आरम्भ में यह विष्णु का ही मन्दिर था। परन्तु पीछे से बौद्धों ने विष्णु के स्थान पर बुद्ध की मूर्तियां स्थापित कर दीं।

कम्बुज का यतन कंबुज के शक्तिशाली राजाओं में श्रन्तिम राजा जयवर्मा सप्तम था। इसके अनन्तर कंबुज के राजाओं की कीर्त्ति म्लान होने लगी, और फिर जितने राजा सिंहासनारूढ़ हुए वे बहुत शक्तिहीन थे। तेरहवीं शताब्दी से कंबुज की राज्यशक्ति शनैः शनैः चीण होने लगी। इस दुर्बलता का मुख्य कारण स्थाम और चम्पा के सतत श्राक्रमण थे। चौदहवीं शताब्दी से कम्बुज पर स्थामी लोगों के श्राक्रमण श्रारम्भ हुए। स्थामी सेनायें श्रङ्कोरथोम् में से लूट मचाती हुई जाने लगीं। स्थाभियों के निरन्तर श्राक्रमणों से तंग श्राकर कम्बुज-निवासियों ने अङ्कोरथोम् से राजधानी ही उठाली। सोलहवीं शताब्दी में कम्बुज की राजधानी 'लोवक' बन गई। सतहवीं शताब्दी में योरुपीयन लोगों ने कम्बुज पर श्रपना श्रधिपत्त्य जमाना आरम्भ किया। इसी बीच में कंबुज पर श्रपना श्रभुत्त्व स्थापित करने के लिये स्थाम और अनाम में लड़ाई छिड़ गई। अन्ततोगत्वा स्थाम विजयी हुआ। १८४६ ई० एक स्थामी राजा कंबुज का राजा बना।

## कम्बुजनिवासियों पर भारतीय प्रभाव

इसका धर्म बौद्ध था। तब से अब तक के सब राजा बौद्ध हैं, और बौद्ध धर्म को संरच्चा देते आ रहे हैं। १८८७ ई० में स्थाम और फांस में एक सिन्ध हुई, जिसके अनुसार स्थाम ने कंबुज पर फांस का अधिकार स्वीकृत कर लिया। फ्रेंच लोगों ने धीरे धीरे अधिकार बढ़ाते हुए कंबुजराज को अन्यथासिद्ध कर दिया। अब वहां पर एक फ्रेंच रैजिडैन्ट निवास करता है। यही वहां का वास्तविक शासक है। इसी के हाथ में सब शक्ति निहित है। राजा तो नाम को राजा है। कंबुज के निवासी बौद्ध हैं। वहां का राजा भी बौद्ध है। वर्त्तमान कंबोडिया प्राचीन कंबुज से बहुत छोटा है, क्योंकि इसके बटम्बंग और अङ्कोर प्रान्त १८८७ ई में स्थाम ने ले लिये थे।

# कम्बुजनिवासियों पर भारतीय प्रभाव

प्रवासियों ने फूनान के हिन्दूराज्य की स्थापना की थी। लगभग ६०० वर्ष तक भारतीय राजा निर्वाधरूप से वहां पर शासन करते रहे। परन्तु छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय प्रभाव का मुख्य केन्द्र फूनान न रह कर कंवुज बन गया। भारतीयों और कंवुजनिवासियों में परस्पर वैवाहिक संबन्ध स्थापित होने से शनैः शनैः संपूर्ण देश भारतीय रंग में रंग गया। भारत की तरह कंवुज दरबार में भी ब्राह्मण, ज्योतिषी, गायक और मंत्री बड़ी संख्या में निवास करते थे। इससे भारत से हजारों मील दूर शासन करते हुए कंवुज राजाओं के लिये भी भारतीय वातारण तच्यार हो गया था। राजा राज्य के प्रधान देवता शिव की पूजा करता था। बारहवीं शताब्दी तक कंवुज में शिव की ही प्रधानता रही। शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा भी होती थी। जब कोई नया नगर बसाया जाता था तो शिव अथवा किसी अन्य देवता की मूर्ति अवश्य प्रतिष्ठित

की जाती थी। कंबुज के राजा मूर्त्तियां और मिन्दर बनवाने के बहुत अनुरागी थे। एक भी राजा ऐसा नहीं हुआ जिसने कोई नया मिन्दर या मूर्त्ति न बनवाई हो। जयवमी द्वितीय के बाद के सब राजा भवनिर्माणकला में बहुत रुचि रखते थे। इनमें से इन्द्रवर्मा प्रथम, यशोवमी, राजेन्द्रवर्मा और सूर्यवर्मा द्वितीय के नाम उल्लेखनीय हैं। सूर्यवर्मा द्वितीय ने ही अङ्कोरवत् के सुविख्यात वैष्णवदेवालय का निर्माण कराया था, जो अपनी उत्तम कारीगरी के लिये आज भी विश्वविश्रत है।

कंबुज पर हिन्दूसंस्कृति का इतना प्रभाव पड़ा था कि राजा, कुलीन लोग और पुरोहितों के नाम संस्कृतमय थे। वहां के राजा भारतीय राजाओं की ही तरह अपने नाम के पीछे 'वर्मा' शब्द का प्रयोग करते थे। राजा लोग ज्योतिष्, पाणिनीयव्याकरण, धर्मशास्त्र और दर्शन में पूर्ण निष्णात होते थे। विशेष अवसरों पर शास्त्रोत्सव होते थे, जिनमें स्त्रियां भी भागलेती थीं, और अपनी वक्तृत्त्वकला के बल पर विजयी होती थीं। राजा लोग महाहोम, लच्होम, कोटिहोम आदि वैदिकयज्ञ करते थे। वेदवेदांगों का अध्ययन होता था। छठीशताब्दी के एक लेख में रामायण, महाभारत और पुराण के अखण्डपाठ का वर्णन है। आश्रमों और धार्मिक स्थानों में राजाओं द्वारा व्याकरण पढ़ाने के लिये आचार्य नियुक्त किये जाते थे। संस्कृत पढ़ने पर बहुत बल दिया जाता था। संस्कृत में खुदे हुए लेख आज भी यह बता रहे हैं कि कंबुजनिवासियों को संस्कृत से कितना प्रेम था। अनेक पुस्तकालय थे जिनमें सब उत्तम पुस्तकों का संग्रह किया जाता था। एसे शिवाणालय भी थे जिनमें विद्यान्य का संग्रह किया जाता था। ऐसे शिवाणालय भी थे जिनमें विद्यान्य का संग्रह किया जाता था। ऐसे शिवाणालय भी थे जिनमें विद्यान्य

१.देखिये, Indian Cultural Influence in Combodia, Page 237.

२.देखिये, वही पुस्तक, वही पृष्ठ ।

#### शासनव्यवस्था

ध्ययन के पश्चात् शिष्य लोग गुरुश्रों को दिल्ला दिया करते थे। भारत के प्रसिद्ध विद्वानों के साथ जो कथायें यहां प्रसिद्ध हैं वे कंबुज में भी प्रचलित थीं। पतञ्जलि को शेषनाग का अवतार सममा जाता था। कंबुज के प्राचीन इतिवृत्तों में पाणिनीय और मनु के उद्धरण भी मिलते हैं।

कंबुज में राजतंत्र शासन था। राजा लोग वंशक्रमातुगत होते शासनव्यवस्था थे। यदि राजा का कोई लड़का या भाई न होता था तो भागिनेय उत्तराधिकारी होता था। राजा शासन की सर्वोचशक्ति माना जाता था। उसकी शक्ति श्रद्धरुएए थी। वह किसी शासनविधान द्वारा वंधा हुआ न था। पर उससे आशा की जाती थी कि वह स्मृत्यनुकूल शासन करेगा। कंबुज में राजा धर्म का भी मुखिया समभा जाता था। राजा लोग श्रपने साथ कंबु जराजेन्द्र, कंबुजेश, कंबु जभूपतीन्द्र यादि उपाधियां लगाते थे। इन्द्रवर्मा अपने को कंबुजेश्वर कहता था। हर्षवमी राजाधिराज और कंबुजेन्द्राधिराज था। पृथिवीन्द्रवर्मा पृथिवीपति, भववर्मा महाराजाधिराज और सूर्यवर्मा सम्राट् कहाता था। कंबुज के राजा अपना मूल किसी भारतीय वंश को मानते थे। राजा भववमी अपने को 'सोमवंशीय' कहता था और सूर्यवर्मा 'सूर्यवंशीय'। कुछ राजा अपने को 'कौडिन्य-वंशीय' या 'कंबुस्वयम्भव' का वंशज बतलाते थे। राजदरबार में ब्राह्मण, पुरोहित, होता, मंत्री, वैद्य, राजगुरु तथा दूसरे कर्मचारी रहते थे। इनकी सहायता से राजा राजकार्य का संचालन करता था। प्रधानमंत्री को 'राजमहामात्य' या 'प्रधानमंत्री' कहा जाता था। राजा के कुछ सेनापित भी होते थे। इनकी संख्या दस थी। मुख्य सेनापित 'महासेनापित' कहा जाता था। यह प्रायः राजा का भाई होता था।

१. देखिये, Indian Cultural Influence in Combodia, Page 238. ये भारतीय 'गुरुकुली' के नमूने प्रतीत होते हैं।

सेना के पास कई प्रकार के वाद्य रहते थे, जिनका वर्णन पीछे किया जा चुका है। मंत्रियों और सेनापितयों के अतिरिक्त राजगुरु भी राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। राजगुरु की दरवार में ऊंची स्थिति थी। उसे आदर की दृष्टि से देखा जाता था। राजा सूर्यवर्मा ने वागीश्वरपिडत तथा शंकरपिडत, दो गुरु नियुक्त किये थे। वेद, वेदाङ्ग, स्मृति और योग में पारंगत उचकोटी के ब्राह्मण भी दरबार में रहते थे। इनका राजा और प्रजा दोनों में वहुत आदर था।

राज्य की त्रोर से चिकित्सालय का भी प्रवन्ध था। जयवर्मा सप्तम के 'ता-प्रोम्' में प्राप्त लेख के ११० वें श्लोक में लिखा है, "मेरे राज्य के भिन्न भिन्न प्रान्तों में कुल मिलाकर १०२ आरोग्यशालायें हैं।" इसी लेख के चौदहवें श्लोक में कहा है, "वैद्यों की सहायता से मेंने अपने राज्य से सब रोगों का मूलच्छेद कर दिया है।" इसी के पन्द्रहवें श्लोक से पता चलता है कि बुद्धभैषज्य के मन्दिर के चारों श्रोर एक चिकित्सालय बनाया गया था। इसमें ब्राह्मण, ज्ञांतिय वैश्य और शूद्र चारों जातियों के लोग अपनी चिकित्सा करवा सकते थे। इस चिकित्सालय में दो प्रकार के लोग रहा करते थे:—

(१) स्थितिदायिनः (२) स्थितिदाः

इन्हें Indoor patients और Outdoor patients कहा जा सकता है। प्रत्येक चिकित्सालय में कम से कम दो चिकित्सक, तीन परिचारक, दो भएडारी, दो रसोइये, दो याजक, चौदह धात्रियां और आठ स्त्री परिचारिकायें रहती थीं। राज्य भर के चिकित्सालयों में काम करने वाले स्त्रीपुरुषों की संख्या ५१,६४० थी। लेख में उन दवाइयों का भी वर्णन है जो राज्य की ओर से चिकित्सालयों को दी जाती थीं। चिकित्सालय खोलने का उद्देश्य बताते हुए प्रशस्ति में इस प्रकार लिखा है:—

### धार्मिक दशा

देहिनां देहरोगो यन्मनो रोगो रुजत्तराम्।
राष्ट्रदुःखं हि भर्तृगां दुःखं दुखं तु नात्मनः।।
अर्थात् भगवान् बुद्ध के लिये शरीरधारियों के शरीररोग की अपेत्ता
मानसिक रोग अधिक दुःखदायी था, क्योंकि राजाओं के लिये राष्ट्र
का दुःख ही दुःख होता है, अपना दुःख, दुःख नहीं होता।

विहारों में रहने वालों का पालन भी राज्य की त्रोर से होता था। 'ता-प्रोम' लेख के ११७वें ऋोक में कहा गया है, "मेरे राज्य में ७६८ मन्दिर हैं। इनमें रहने वालों को १२८ सेर वावल वर्ष भर में दिये जाते हैं।" इसी लेख के १२०वें ऋोक में फिर कहा गया है, "इनको खाद्यसामग्री के त्रितिक्त मोम, शहद, पिप्पली, अजवायन अखरोट, ज्ञार, कपूर और मछली दी जाती है।"

चा-ता-कान् के यात्रावृत्तान्त से ज्ञात होता है कि कम्बुज में दण्ड-व्यवस्था दण्डव्यवस्था बहुत कठोर थी। वह लिखता है, "छोटी से छोटी प्रार्थना की भी राजा उपेचा नहीं करता है। बहुत बड़े श्रपराध पर श्रपराधी को गढ़े में पूर दिया जाता है। जिस पर चोरी का सन्देह होता है उसके हाथ खौलते हुए पानी में डाल दिये जाते हैं। समभा यह जाता है कि यदि वह निर्दोष है तो उसके हाथों को कुछ नहीं होगा, और यदि दोषी है तो हाथ जल जायेंगे। यह विधि भारत की दिव्यपरीचान्तर्गत अग्निपरीचा से मिलती है।

यह एक स्वाभाविक बात है कि मनुष्य विदेश में भी अपने धार्मिक दशा साथ अपने धर्म और रीतिरिवाजों को ले जाता है। इसी नियम के अनुसार जो व्यापारी और प्रवासी लोग भारत से कंबुज गये वे अपने धर्म और धार्मिक विश्वासों को भी साथ लेते गये। कंबुज की भूमि पर सर्वप्रथम पर्दापण करने वाला भारतीय एक ब्राह्मण

१. १,१७,२०० खारी।

२. देखिये, Angkor, Page 161-162.

था, जिसका नाम कौन्डिन्य था। कौन्डिन्य के सब साथी शैवधर्म को मानने वाले थे। इस प्रकार कंबुज में शैवधर्म प्रविष्ट हुआ। कालान्तर में बौद्धधर्म का आगमन भी हुआ, पर उसे वह स्थान न मिल सका जो हिन्दूधर्म को प्राप्त था।

शैवधर्म

कम्बुज का प्रधान देवता शिव था। यह वहां का राष्ट्रीय देवता भी समभा जाता था। कम्बुज के सम्पूर्ण इतिहास में शिव का अदितीय स्थान रहा है। ब्रह्मा और विष्णु इसकी महत्ता को कभी प्राप्त न कर सके। शिव की पूजा शिव, परमेश्वर, शम्भु, च्यम्बक, विभु, गिरीश, जगत्पति, शंकर, हर, रुद्र, ईश, पशुपति, चरडेश्वर, भव, त्रिपुरदहनेश्वर, शूलधर, ईश्वर, श्रीकरठ आदि विविध नामों से होती थी। इन नामों से यह स्पष्ट पता चलता है कि कम्बुज में शिव का मान कितना था। शिव के ये नाम उसके उसके भिन्न भिन्न गुणों के कारण थे। कम्बुजनिवासी शिव के प्रति बहुत आकृष्ट हुए थे। उन्होंने बहुत से प्राचीन देवताओं का नाम भी शिवपरक रख दिया था। शिव के कई एक ऐसे नाम भी मिलते हैं, जो कम्बुज से अन्यत्र नहीं पाये जाते । कम्बुज में शिव की पूजा शिखरेश्वर, म्राटकेश्वर, तथा जंगलेश्वर नाम से भी की जाती थी। ये तीनों शिव के स्थानीय नाम थे. जो आरम्भ में कम्बुज के किन्हीं प्राचीन देवताओं के नाम थे, और पीछे से शिव के वाचक हो गये। कंबुज के प्राचीन लेख भी शिव की खुति से परिपूर्ण हैं। राजा भववमी के लेख में शिव की प्रशंसा इस प्रकार की गई है:-

जितमिन्दुवतंसेन मूर्ध्ना गंगा बभार यः।

एक अन्य लेख में लिखा है, 'स आदिरिप भूतानां अनादिनिधनः शिवः।' कई लेख 'नमः शिवाय' 'नमः त्रयत्ताय' 'नमः शब्दात्मने तसी

१. देखिये, Hinduism and Budhism, Part III, Page 113.

### शैवधर्म

शिवाय' इन बचनों से प्रारम्भ होते हैं। कंबुज के राजाओं की शिव में ऐसी दृढ़ भक्ति थी कि वे नवीन नगरों का नाम भी शिवपरक ही रखते थें। राजा इन्द्रवर्मा ने 'शिवपुर' नगर बसाया था। शिव ही देवाधिदेव हैं, यह विचार भी कंबुजनिवासियों में प्रचलित था। वे इसे सब देवों में बड़ा मानते थे। देवों की सूची में इसे प्रथम स्थान प्रदान करते थे। 'अड़-शुमनिक्' में प्राप्त लेख से पता चलता है कि ब्रह्मा और विष्णु शिव के सम्मुख हाथ जोड़े खड़े हैं। 'फोनम-सन्दक्' के लेख में भी शिव को ही प्रधानता दी गई है। किव सब से पूर्व शिव और कद्र को श्रद्धाञ्चलि अपित करता है, फिर विष्णु को, और सबसे अन्त में ब्रह्मा को। इससे कंबुज में शिव की स्थित पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है।

शिव की पूजा शिविलंग और शिवमूर्त्त दोनों रूपों में की जाती थी। परन्तु अधिकतर िंगपूजा ही प्रचिलत थी। लिङ्ग केवल पत्थर के ही न होते थे, अपितु धातु के लिङ्ग भी बनाये जाते थे। भववर्मा ने एक सोने का लिङ्ग बनवाया था। शिव और विष्णु की इकट्टी पूजा का भी प्रचार था। भारतवर्ष में इसे 'हरिहर' पूजा कहा जाता है। ६२७ ई० में राजा ईशानवर्मा ने शिव और विष्णु की सम्मिलित मूर्त्ति बनवाई थी। इसी के समय में शिव और विष्णु के इकट्टे लिंगों का भी निर्माण हुआ था। ये घटनायें शिवों और विष्णुवों के बीच सममौते का निर्देश करती हैं। ऐसा जान पड़ता है कि जब शिवों और विष्णुवों में मेल हुआ तो यह मेल इस सीमा तक पहुंच गया कि लोगों ने शिव और विष्णु की इकट्टी मूर्त्तियां और लिंग तक बना डाले।

१. ब्रह्मोपेन्द्राञ्जलिः ।

२. लिक्नं हैमशोभम् ।

३. देखिये, The Hindu Colony of Combodia, Page 277.

शिव के साथ उनकी पत्नी की पूजा भी होती थी। कंबुजनिवासी इसे उमा, भवानी, गौरी, पार्वती, चण्डी, रुद्राणी, वागीश्वरी श्रादि नामों से स्मरण करते थे। एक लेख में लिखा है, 'सा शक्तिर्भुवनेश्वरोदयकरी वागीश्वरी पातु व:।'

शिवपत्नी के अतिरिक्त शिवपाद और निन्दृष्यभ की पूजा भी प्रचित्ति थी। कंबुज में प्राप्त कई प्रतिमार्श्वों पर शिव जी नन्दी वैल पर सवार हैं। शिव की 'नटराज' के रूप में भी बहुत सी मूर्त्तियां कंबुज में प्राप्त हुई हैं।

वैष्णव धर्म

कंबुजनिवासी शिव के पश्चात् दूसरा स्थान विष्णु को प्रदान करते थे। वहां शैवधर्म के साथ वैष्णवधर्म का भी प्रचार था। परन्तु वैष्ण्य लोगों की संख्या बहुत कम थी। विष्णु की पूजा हरि, चतुर्भुज, विष्णु, अच्युत, नारायण, उपेन्द्र, केशव, मुरारि आदि नामों से की जाती थी। एक प्राचीन लेख में विष्णु का वर्णन इन शब्दों में किया गया है:—

> नमो मुरारये ज्यायः स्ववीर्यं दर्शयन्निव। स्वर्वासिवैरिणो दैत्यान् स्त्रीरूपेण जघान यः॥

कंबुज में विष्णु की नाना प्रकार की मूर्त्तियां उपलब्ध हुई हैं। एक में ये गरुड़ पर बैठे हुए हैं। इनके सिर पर मुकुट है और हाथ में कमलफूल। किसी में ये नरिसंह के रूप में हैं और किसी में अनन्तनाग पर लेटे हुए हैं। मारतवर्ष में विष्णु की जो मूर्त्तियां मिलती हैं उनमें इनका एक सिर और चार हाथ हैं, लेकिन बैंक्-काक के संप्रहालय में विष्णु की एक पित्तल-प्रतिमा विद्यमान है, इसमें इनके दस हाथ हैं।

स्थामी लोग इसे 'कुङ्देव' कहते हैं। कुङ् = नगर। इसलियें कुङ्देव = नगरदेव।

२, देखिये, The Hindu Colony of Combodia, Page 281..? ३२२

### अन्य देवीदेवता

भारतवर्ष में ब्रह्मा जी की पूजा बहुत कम है। सारे भारत ब्रह्म की पूजा में दोचार ही गिने चुने मन्दिर हैं जिनमें ब्रह्मा जी की मूर्ति है। ब्रह्मा की पूजा यहां उस रूप में कभी नहीं की गई जिस रूप में शिव आदि अन्य देवताओं की होती रही है। भारत की तरह कंबुज में भी ब्रह्मा की पूजा बहुत कम होती थी। वहां के निवासी ब्रह्मा को धाता, प्रजापित, चतुर्मुख और ब्रह्मा— इन चार नामों से स्मरण करते थे। यह सममा जाता था कि धातारूप में ये संसार को उत्पन्न करते हैं, और प्रजापित होकर संसार की रन्ना करते हैं। इनका नाम चतुर्मुख है, क्योंकि ये चार मुख वाले हैं। ये अज हैं क्योंकि कभी पैदा नहीं होते।

कंवुज में ब्रह्मा जी की जो मूर्त्तियां मिली हैं उनमें ये विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर बैठे हैं। एक मूर्ति में ये हंस पर सवार हैं। साधारणतया इनके चार हाथ और चार मुख हैं, परन्तु एक मूर्त्ति में पांच हाथ भी हैं। ब्रह्मा जी की मूर्त्तियां केवल हिन्दू-अवशेषों में ही नहीं, प्रत्युत बौद्ध-अवशेषों में भी प्राप्त हुई हैं। वैंक्काक के संप्रहालय में महात्मा बुद्ध के जन्मसमय के चित्रों में ब्रह्मा जी भी खड़े हैं।

शिव, विष्णु और ब्रह्मा के अतिरिक्त इन्द्र, उमा, सरस्वती, वागीश्वरी, गंगा, श्री, चण्डी, गणेश, लक्ष्मी आदि की उपासना भी कंबुजनिवासियों में प्रचलित थी।

कंबुज के एक लेख में रुद्राणी, भवानी, शर्वाणी, लक्मी, गौरी, दुर्गा और श्री का वर्णन आता है। इन देवियों की पूजा के लिये पत्थरों के मन्दिर बने हुए थे। कंबुज के इतिहास से ज्ञात होता है कि

ग्रन्य देवीदेवता

१. देखिये, 'प्राह-वत्' में प्राप्त लेख । 'शिलामये वेष्ट्रमनि'।

राजा यशोवर्मा ने 'शर्वाणी' की चार मूर्त्तियां स्थापित करवाई थीं। ये मूर्त्तियां उसने स्वयं बनाई थीं।

'वत्-लङ्' में एक शिला मिली है। इस पर हिन्दुओं के नौ देवताओं की मूर्त्तियां हैं। सबसे प्रथम सूर्य है, यह सात घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे रथ पर सवार है। दूसरा श्रिप्त है। तीसरा यम है, यह भैंसे पर चढ़ा हुआ है। चौथा हंसारूढ़ ब्रह्मा है। पांचवां हस्त्यारोही इन्द्र है। छठे और सातवें क्रमशः भैंस और हाथी पर सवार हैं। श्राठवां वायु और नवां वहणा है जो राच्नस पर वैठा हुआ है।

बौद्ध वर्म

शैव श्रीर वैष्ण्व संप्रदायों के साथ साथ महात्मा बुद्ध की शिचायें भी कंबुज में फैल रही थीं। हिन्दूधर्म मैदान में सबसे पहले श्राया, इस लिये इसने शीघ्र ही श्राधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। जब बौद्ध प्रचारक प्रचारचेत्र में प्रकट हुए तब हिन्दूधर्म की जड़ें हढ़ हो चुकी थीं। कंबुज में बौद्धधर्म की जो लहर ष्ट्राई वह हीनयान शाखा की थी। सप्तम शताब्दी के श्रारंभ के एक लेख से पता चलता है कि 'पूर्ण-प्रज्ञा-चन्द्र' कुछ दासदासियों को बुद्ध की शरण में लाया। ६६४ ई० के एक श्रन्थ बौद्धलेख से विदित होता है कि जयवर्मा प्रथम के राज्य में रत्नभानु श्रीर रत्नसिंह नामक दो भिद्ध निवास करते थे। कंबुज जाने वाले भिद्धओं में ये सबसे प्रथम थे। दसवीं से तेरहवीं शताब्दी तक कंबुज में बौद्धधर्म ने बहुत उन्नति की। इस समय राजाओं से भी बढ़ कर मंत्रियों ने बौद्धधर्म को श्रपनाया। सत्यवर्मा कवीन्द्रारिमथन श्रीर कीर्तिपण्डित

**१, 'स्वशिल्परचित'।** 

इसे वेद में इस प्रकार कहा गया है — 'सप्त युक्जिन्तरथमेकचक्रम्'। सूर्यं का नाम 'सप्तसप्ति' भी इसी से है।

<sup>328</sup> 

### बौद्धधर्म

इन दो मंतियों ने बौद्धधर्म को प्रोत्साहन दिया। कुछ ऐसे राजा भी थे, जो हिन्दू और बौद्ध दोनों धर्मों में भक्ति रखते थे, और दोनों को दान देते थे। राजा यशोवर्मा ने ब्राह्मणाश्रम की तरह एक बौद्धविहार भी बनवाया था। राजेन्द्रवर्मा का मंत्री सत्यवर्मा कवीन्द्रारिमथन बौद्धधर्म में अगाध श्रद्धा रखता था। यह कम्बुज के बौद्धों का नेता समभा जाता था। इसने बुद्ध की कई मूर्त्तियां स्थापित की थीं। महायान सम्प्रदाय के अतिप्रसिद्ध प्रनथ 'प्रज्ञा-पारमिता' की एक प्रतिमा बनवाई थी। तद्नन्तर जयवर्मा पञ्चम के समय कीर्त्तिपिएडत ने बौद्धधर्म के प्रचार में हाथ बंटाया। 'से-सेंथर' के लेख में लिखा है, "इस समय बुद्ध की शिचायें इस प्रकार शुद्धरूप में प्रकट हुई जिस प्रकार अन्धकार को नष्टकर सूर्य उदित होता है, अथवा जिस प्रकार काले मेवों में से चन्द्रमा प्रकाशित होता है।" इस समय बौद्धधर्म का सितारा चढ़ती पर था। कीर्त्तिपिएडत ने विदेशों से कई बौद्धप्रन्थ भी अपने यहां मंगाये थे। भारतीय बौद्धपरिखत वसुबन्धु के कुछ शिष्य माध्यमिक सम्प्रदाय को भी कम्बुज ले गये। 'तत्त्वसंग्रह' का भी प्रचार हुआ। ११८४ ई० में जयवर्मा के समय बौद्धधर्म राजकीयधर्म बन गया। इस बीच में हिन्दूधर्म नष्ट नहीं हुआ। हिन्दू देवीदेवताओं की पूजा जारी रही। 'फीमानक्स' के अवशेषों में एक लेख मिला है। इसमें शिव, ब्रह्मा श्रीर बुद्ध-तीनों का एक साथ उल्लेख है। यह श्रद्भुत मिश्रण दोनों धर्मों के समन्वय की ओर निर्देश करता है। इसी स्थान पर संस्कृत और ख्मेर-दोनों भाषाओं में लिखा एक लेख और मिला है।

<sup>.</sup> १. देखिये, Hinduism and Budhism, Part III, Page 123.

२. देखिये, हनोई से प्रकाशित 'Par East France' पत्रिका का नवां अध्याय, सन् १९१८

इसमें लिखा है, "हे पवित्न बोधिद्रुम! तेरी जड़ें ब्रह्मा जी हैं, तेरा तना शिव जी हैं और तेरी शाखायें विष्णु जी हैं। तुम पर कभी बिजली न गिरे, तुमें कोई कुठार काट न सके।"

१२६६ ई० में चा-ता-कान् नामक एक चीनी यात्री कम्बुज पहुंचा था। इसने वहां के विविध धर्मों का वर्णन इस प्रकार किया है।

"पढ़ेलिखों को पिएडत कहा जाता है। इनके श्रांतिरिक्त भिद्ध श्रीर पाशुपत हैं। मैं नहीं जानता पिएडत लोग किस की पूजा करते हैं, श्रीर कौनसी पुस्तकें पढ़ते हैं? इनका दूसरों से यही भेद है कि ये गले में सफेद धागा पहनते हैं। समाज में इनकी स्थिति उंची समभी जाती है।"

"भिन्नु लोग सिर मुंडाते हैं और पीले कपड़े पहनते हैं। ये अपना दायां कन्धा नंगा रखते हैं। नंगे पैर चलते हैं। इनके मन्दिरों की छतें खपरैल की हैं। मन्दिरों में केवल एक ही मूर्ति है, और वह महात्मा बुद्ध की है। इनके पूजास्थलों में घन्टे, भन्डे, नगाड़े आदि कुछ भी नहीं है। ये दिन में केवल एक वार भोजन करते हैं। मछली और मांस तो खाते हैं, पर शराव नहीं पीते। बुद्ध के लिये भी मांस की भेंट देते हैं। ये लोग ताड़पत्रों पर लिखी हुई कुछ पुस्तकों का भी पाठ करते हैं। यहां पर बौद्ध भिन्नुकियां विल्कुल नहीं हैं।"

"पाशुपत लोग साधारण मनुष्यों जैसे कपड़े पहनते हैं। इनका दूसरों से भेद यह है कि ये सिर पर लाल या खेत बस्न रखते हैं, जैसा कि तातार स्त्रियां रखती हैं। इनके देवालय बौद्धदेवालयों से छोटे हैं, क्योंकि पाशुपतधर्म का प्रभाव कुछ कम है। यहां पाशुपत परित्राजिकायें भी हैं। ये छोग न तो जनता के सामने ही भोजन

१. देखिये, The Hundu Colony of Combodia, Page 300-302.

२. सफेद थांगे से अभिप्राय यद्योपनीत प्रतीत होता है।

### मन्दिरव्यवस्था

करते हैं चौर न किसी दूसरे के हाथ का ही खाते हैं। ये शराब

हिन्दचीन के प्रदेशों में हिन्दुओं के सबसे अधिक ध्वंसावशेष मंदिख्यवस्था कंवुज में पाये जाते हैं। समस्त देश मन्दिरों, महलों और मूर्तियों से भरा पड़ा है। कंबुज के मन्दिरों में दित्तिणभारत की कला स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती है। मन्दिरों का मुख पूर्व की ओर है। यहां एक अन्य प्रकार के मन्दिर भी मिलते हैं। इन्हें 'प्रक्' कहा जाता है। ये ऊंचे, विकोण और पिरामिड आकार के हैं। इस तरह के मन्दिर प्रसत्-बङ्, प्रह-दमरी और प्रसस्-थोम में प्राप्त हुए हैं। कई मन्दिरों के चारों ओर चारदिवारी है। ऐसी प्राकारवेष्टनी भारत में साँची, बरहुत आदि स्थानों में प्राप्त हुई है। साँची और कंबुज की वेष्टनी में भेद केवल इतना है कि साँची की वेष्टनी का द्वार प्रस्तरमय है और उस पर सुन्दर पचीकारी की हुई है, किन्तु कंबुज की चारदिवारी का द्वार छकड़ी का है और उस पर पचीकारी नहीं है। एसी पचीकारी नहीं है।

मंदिरों में प्रत्येक मनुष्य नहीं जा सकता था। मन्दिरप्रवेश पर कठोर नियंत्रण था। यशोवमा के लेखों से पता चलता है कि केवल वही स्त्रीपुरुष मन्दिर में प्रविष्ट हो सकते थे जो पूजा या उपहार देने आते थे। यदि कोई उपहार में कुछ नहीं चढ़ाना चाहता था, लेकिन आता बड़ी श्रद्धा से था, तो उसे मेंट में केवल एक फूल के साथ ही अन्दर जाने की आज्ञा मिल जाती थी।" अधोलिखित व्यक्ति किसी भी दशा में मन्दिर में प्रविष्ट न हो सकते थे:—

(१) छिन्नाङ्ग-जिसके शरीर का कोई हिस्सा न हो। छंगड़ा, लूला आदि।

१ देखिये, The Hindu Colony of Combodia, Page 151.

- (२) विकृताङ्ग-जिसका कोई अंग खराब हो। अंधा, वहरा आदि।
- (३) कृतन्नी—जो दूसरे के उपकार को न मानता हो।
- (४) कुच्ज—कुबड़ा।
  - (४) वामन-वौनां।
  - (६) महापातकी-वहुत या बड़े बड़े पाप करने वाला।
  - (७) श्रपर-श्रपरिचित।
  - ( ८ ) कुष्टादिमहाव्याधिपीड़ित—कोढ़ आदि पाप रोग से सताया हुआ।
- (६) पीड़िताङ्ग—रोगी। कंबुज के एक प्राचीन लेख में मन्दिर में रहने वाले कर्मचारियों के नाम इस प्रकार दिये गये हैं :—
  - (१) नट-नाचने वाले।
  - (२) वाद्य उपकरणों को बजाने वाली स्त्रियां।
  - (३) ग्राम का मुखिया।
  - (४) सोनाचाँदी के उपहारों के रचक।
  - (४) मालाकार-मालायें बनाने वाला।
  - (६) ब्रत्रधार—ब्रत्र पकड़ने वाला।
  - (७) पवित्र अग्नि का रचक।
  - ( = ) द्वारपाल-द्वार का रचक।
  - (६) परिहार-मंदिरप्रवेश के अनिधकारियों कोरोकने वाला।
  - (१०) पाकशालाध्यस् ।
  - (११) पत्रकार-पत्रव्यवहार करने वाला।
  - (१२) गन्धर्व-गायक।

१. देखिये, पेरिस से १८८३ में प्रकाशित 'Journal of Asia' पत्रिका के पेप्रिल और जून मास के श्रङ्कों के क्रमशः पृष्ठ ४७२ और ४७४

#### सामाजिक अवस्था

- (१३) तुरी बजाने वाले।
- (१४) पवित्र मंदिर का अध्यत्त।
- (१४) मंत्रोचारक।

पूजा के लिये मंदिरों में पुरोहित रहते थे। इन्हें प्रायः राजा नियुक्त करता था। राजा सूर्यवर्मा ने शैवाचार्य के वंश को होता पद पर नियुक्त किया था। जयवर्मा सप्तम के लेख में मूर्ति पर प्रतिदिन दी जाने वाली भेंट का वर्णन इस प्रकार किया गया है :--

तिला एकादश प्रस्था द्रोगो द्वौ कुडवावि । द्वौ द्रोगो कुडवौ मुद्गाः कंकुप्रस्थाश्चतुर्दश ॥ घृतं घटी त्रिकुडवं दिध चीरमधूनि तु । अधिकान्येकदशस्तस्मात् सप्तप्रस्थैर्गुडः पुनः ॥

श्रथीत् , तिल=११ प्रस्थ, २ द्रोग्ण, २ कुडव ।
मूंग=२ द्रोग्ण, २ कुडव ।
कंगनी=१४ प्रस्थ ।
घी=१ घन्टी, ३ कुडव ।
दही, दूध और शहद प्रत्येक ७ प्रस्थ ।

वर्त्तमान समय में कम्बोडियानिवासी विविध श्रेणियों में बंटे हुए हैं। परन्तु प्राचीन समय में वहां भारतीय वर्णव्यवस्था श्रौर श्राश्रमव्यवस्था प्रचलित थी। वर्णन मिलता है कि जयवमी पश्चम ने चारों वर्णों और श्राश्रमों के बीच व्यवस्था कायम की थी। तदनन्तर १००२ ई० में सूर्यवमी ने फिर से वर्णविभाग किया, और रौवाचार्य को ब्राह्मणवर्ण का मुखिया बनाया। चा-ता-कान ने कंबुज की सामाजिक दशा का चित्र इस प्रकार खींचा है:—"इस देश में

सामाजिक ग्रवस्था

ऐसे लोग भी रहते हैं जो ज्योतिषशास्त्र को सममते हैं, और

१. देखिये, हनोई से प्रकाशित 'Far East France' पतिका के तृतीयाध्याय का पृष्ठ ७५

चन्द्रग्रहण तथा सूर्यग्रहण की तिथि बता सकते हैं। यह बात स्त्रियां तक बता सकती हैं। यहां वारह वर्ष का चक्र चलता है। प्रत्येक वर्ष का नाम पशुपरक है। कोग स्नान बहुत करते हैं। इस कारण अधिक रोगी होते हैं।

त्यीहार

'ता-प्रोम्' में प्राप्त लेख के तिरासी से नवासी तक के फ़ोकों में कुछ त्यौहारों का वर्णन किया गया है। इनके अनुसार एक तौहार अष्ट्रमी से लेकर पूर्णिमा तक मनाया जाता था। इस समय दो यज्ञ किये जाते थे। उनका विश्वास था कि चतुर्दशी को भगवान भगवती के साथ तीन वार परिक्रमा करते हैं और पूर्णिमा की रात को वीर, शिक्त आदि देवों के साथ पुनः प्रदित्तणा करते हैं। इन दिनों सर्वत्र नट और नर्त्तिकयां नाचती थीं, ब्राह्मणों और देवों को उपहार दिये जाते थे और मनुष्य सद्गुणों को धारण करते थे।

यज्ञ

यज्ञों का भी वहां प्रचार था। राजा लोग महाहोम, लच्छोम और कोटिहोम करते थे। चा-ता-कान् के विवरण में लिखा है कि इन्हें ऐसा विश्वास है कि यदि यज्ञ न किये जायेंगे तो फसलें नहीं पकेंगी और सब पशु मर जायेंगे।

**स्तकसं**स्कार

कंबुज में मृतकसंस्कार की तीन विधियां प्रचलित थीं। शव को या तो पहाड़ के किनारे पशुओं और पित्तयों द्वारा खाने के लिये छोड़ दिया जाता था अथवा हिन्दुओं की तरह जलाया जाता था या पृथ्वी में गाड़ दिया जाता था। है किसी व्यक्ति के मरने पर उसके संवन्धी सात दिन तक शोक मनाते थे। इस बीच में वे भोजन नहीं करते थे और न शृङ्गार करते थे। मृतपुरुष के सम्बन्धी

१. हिन्दुओं के तिथिकम में सूर्य की राशियों के नाम पशुपरक हैं।

र. देखिये, Indian Cultural Influence in Combodia, Page 232.

इ. देखिये, Indian Cultural Influence in Combodia, Page 230-31.

४. देखिये, Indian Cultural Influence in Combodia, Page 25.

### भारतीय साहित्य

वाजे गाजे के साथ शव का जलूस निकालते थे। शव लकड़ी की ऋथीं पर रख कर जला दिया जाता था। राख को सोने या चाँदी के वर्त्तन में डाल कर किसी नदी के बीच फेंक दिया जाता था। गरीब लोग सोने के स्थान पर मिट्टी के रंगीन बर्त्तनों का प्रयोग करते थे।

भारतीय साहित्य

ज्यों ज्यों कम्बुज में हिन्दूधर्म फैलता गया त्यों त्यों हिन्दूसाहित्य का भी प्रचार होता गया। प्राचीन लेखों में स्थान स्थान पर भारतीय साहित्य की ओर निर्देश पाये जाते हैं। 'प्रे-इन्कोसि' के लेख में लिखा है कि राजगुरु भट्टदिवाकर कालिन्दी के किनारे से आया है, जहां ब्राह्मण लोग ऋक्, यजु और साम के मंत्रों से यज्ञ करते हैं। 'लोवक्' में प्राप्त लेख में अथर्ववेद का वर्णन है। वहां ब्राह्मण सोमशरण के विषय में 'सामवेदविद्यणीः' कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि यह सामवेद का ज्ञाता था। इसी लेख में लिखा है कि इसने विष्णुमन्दिर को रामायण, महाभारत और पुराण अपित किये थे। रामायण और महाभारत का तो कंबुज में बहुत ही प्रचार था। एक लेख में भीष्म, अर्जुन और भीमसेन का उल्लेख है। राजमंत्री का वर्णन करते हुए विसष्ठ के साथ उसकी तुलना की गई है। एक अन्य लेख में शिशुपाल, कृष्ण, द्रौपदी और युधिष्ठिर का भी वर्णन है। एक जगह लिखा है, 'वेदान्तज्ञानसारै:, स्मृतिपथनिरतै:, अष्टाङ्गयोग-प्रकटितकरए:, चतुर्वेदविज्ञातैः' इससे चारों वेद, वेदान्त, स्मृति और अष्टाङ्गयोग की सूचना मिलती है। वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन से भी कंबुजनिवासी परिचित थे। शङ्कर परिडत को पतञ्जिलि ने हजार मुखों से महाभाष्य का ज्ञान दिया था। प्रे-इन्कोसी' के लेख में मनु के विचार इत शब्दों में उद्धृत हैं:-

कूराः शठातिलुब्धा ये परधर्मविलोपकाः।
ते यान्ति पितृभिः सार्धं नरकं मनुरव्रवीत्।।

१. देखिये, The Hindu Colony of Combodia, Page 310.

वित्तं वन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी।
एतानि मान्यस्थनाानि गरीयो यद् यदुत्तरम्॥
आचार्यवद् गृहस्थोऽपि माननीयो बहुश्रुतः।
अभ्यागतगुणानां च परा विध्यति मानवम्॥

ये श्लोक मनुसंहिता में इसी रूप में पाये जाते हैं। इससे यही परिणाम निकलता है कि मनुसंहिता से वे बहुत अच्छी तरह परिचित थे। अङ्कोरवत् के लेख में 'शेवव्याकरणम्' इस नाम से एक प्रम्थ का उल्लेख मिलता है। यह किंवदन्ती भारत की तरह यहां भी प्रसिद्ध है कि शिव जी के डमरू बजाते ही के शिवसूत्र प्रकट हो गये । राजा यशोवर्मा के विषय में कहा गया है कि वह सुश्रुत, शिल्प, भाषा, लिपि, नृत, गीत तथा अन्य विज्ञानों का परिडत था। कंबुज में यह कथानक भी प्रचलित है कि ब्रह्मद्त्त और ब्रह्मसिंह धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के विद्वान् थे। कुछ राजा तंत्रशास्त्र में भी रुचि रखते थे। उद्यादित्यवर्मा द्वितीय ने राज्याभिषेक के अनन्तर तंत्रशास्त्र के अनुसार महोत्सवपूजा की थी। इस प्रकार कंब्रुजनिवासी चारों वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, वेदान्त, न्याय, वैशेपिक, अष्टाङ्गयोग, मनुस्मृति, पातञ्जलभाष्य, ज्योतिषशास्त्र, शैवशास्त्र, सुश्रुत, धर्मशास्त्र, त्र्रास्त्र, तंत्रशास्त्र और पाणिनीय व्याकरण से पूर्णतया परिचित थे। कंबुज का प्राचीन धर्म हिन्दूधर्म था। परन्तु प्राचीन राजाओं के पतन के साथ साथ हिन्दूधर्म का भी हास हो गया। जब स्याम ने कंबुज को जीत लिया तो वहां बौद्धधर्म का प्रसार हुआ। इस काल में बहुत सा पाली साहित्य भी कंबुज़ में प्रविष्ट हुआ।

१. देखिये, The Hindu Colony of Combodia, Page 310.

कंबुज की ख्मेर भाषा, 'माँख्मेर' भाषापरिवार के अन्तर्गत है। ख्मेर भाषा में संस्कृत शब्द बहुत बड़ी संख्या में पाये जाते हैं। एमोनिअर का कथन है कि ख्मेर भाषा में संस्कृत शब्दों का इतना आधिक्य है कि इनका एक विस्तृत कोष ही तय्यार किया जा सकता है। ख्मेर वर्णमाला दिच्णभारत की पल्लव और चाल्क्य वर्णमाला से ली गई प्रतीत होती है। यहां कुछ एक ऐसे नियम दिये जाते हैं जिनसे संस्कृत शब्द ख्मेर और ख्मेर शब्द संस्कृत वनाये जा सकते हैं:—

संस्कृत के ग, त, द, प, ब, श, ज, रूमेर में क्रमशः क, द, त, व, प, स, स, हो जाते हैं। नीचे कुछ संस्कृत शब्दों के रूमेर रूप दिये जाते हैं:—

संस्कृत— देवता, पुरुष, शासन, शून्य, गरुड़, दश। ख्मेर— तेवदा, बरोस, सासना, सुन, करुत, तस।

धर्म, भाषा और रीतिरिवाज की तरह कंबुज के राजकीय नियमों पर भी भारतीय संस्कृति की गहरी छाप अब तक दिखाई देती है। अब भी वहां दीवानी और फौजदारी कानून मनुस्मृति के आठवें और नवें अध्याय पर आश्रित हैं। परन्तु यह व्यवस्था बौद्धधर्म के प्रभाव से कुछ बदल सी गई है। कंबुज पर भारतीय संस्कृति का असर इतना प्रबल्ल था कि ६०३ ई० का एक अरब याती लिखता है, "कंबुज भारत का ही हिस्सा है। वहां के निवासी भारत से सम्बन्ध रखते हैं।" ६४३ ई० में 'मसुही' लिखता है, "भारत बहुत विस्तृत देश है। भारत की ही एक जाति बहुत दूर कंबुज में बसती है।"

१. देखिये, Indian Cultural Influence in Combodia, Page 281

# नवम-संक्रान्ति चम्पा के उपवन में-

## नवम-संकान्ति

# चम्पा के उपवन में-

# हिन्दूराज्य का शिलान्यास

हिन्दूराज्य का शिलान्य।स—गंगाराज के वंशज—पाण्डुरंग के वंशज
च्युवंशीय राजा—चम्पा पर अनामियों के आक्रमण—हरिवर्मा के उत्तराधिकारी—
चम्पा और कंवुज में परस्पर संवर्ष — चम्पा का अनामरूप में परिवर्त्तन — चम्पा की संस्कृति
पर भारतीय प्रभाव — राजा और उसकी शासन प्रणाली — चम्पा का धर्म — शैवधर्म —
वैष्णवधर्म — महाता तथा अन्य देवी देवता — शैद्धधर्म — सामाजिक संगठन — वैवाहिक
संदन्य — त्यौहार — मृतक संश्कार — साहित्य — भवन निर्माणकला — उपसंहार।

जिस समय फूनान का हिन्दूराज्य विकासोन्मुख था, लगभग उसी समय चम्पा में भी एक अन्य हिन्दू राजा श्रंकुरित हो रहा था। इस राज्य की स्थापना कब और किस प्रकार हुई, इस सम्बन्ध में इतिहास अभी तक मौन है। तथापि यह निश्चित है कि दूसरी शताब्दी तक भारतीय लोग चम्पा में वस चुके थे। 'वोचह' पर्वत पर १६२ ई० का एकशिलालेख उपलब्ध हुआ है। यह श्रीमार की श्रोर निर्देश करता है। चम्पा में प्राप्त लेखों में यह सबसे प्राचीन है। इससे पता चलता है कि इस समय तक निश्चितरूप से चम्पा में हिन्दूराज्य स्थापित हो चुका था। इसका संस्थापक श्रीमार था।

हिन्दूराज्य से पूर्व चम्पा में दो प्रकार के लोग आबाद थे। चम और जंगली। जंगली लोगों को चम लोग 'म्लेच्छ' कहते थे।

### चम्या के उपवन में भारतीय संस्कृति का सौरभ

चम लोग रंग में काले थे, परन्तु काले रंग को घृणा की दृष्टि से न देख कर आदरास्पद समभते थे। इनकी आँखें अन्दर धंसी हुई थीं। नाक चपटी थी। बाल घुंघरीले थे। ये सफाई की ओर बहुत ध्यान देते थे। दिन में कई वार स्नान करते थे। कानों में छल्ले पहनते थे। शरीर पर भभूत रमाते थे और पैर नंगे रखते थे। हिन्दुओं के सम्पर्क में आकर चम छोगों ने भारतीय धर्म, भाषा और रीतिरिवाजों को अपना लिया। इस प्रकार हिन्दचीन में फूनान के पड़ोस में ही एक अन्य शक्तिशाली हिन्दूराज्य का शिलान्यास हुआ।

चम्पा के हिन्दू राजात्रों का प्रारम्भिक इतिहास ऋज्ञात है। परन्तु इतना स्पष्ट है कि 'हॉन' वंश की शक्ति ढीळी पड़ने पर चम्पा में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। श्रीमार इसका प्रथम सम्राट्था। इससे एक नवीन वंश की स्थापना हुई, जिसका वोचह पर्वत के लेख में वर्णन है।

३८० ई० में भद्रवर्मा विहासनारूढ़ हुआ। इसके कई लेख मिले हैं जिन्हें पढ़ने से पता चलता है कि इसका पूरा नाम धर्मराज श्री भद्रवर्मा था। यह चम्पा के प्राचीन राजाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली था। अमरावती, विजय और पाण्डुरंग प्रदेश का यह शासक था। इसने 'मीसन' में एक शिवमन्दिर बनवाया था, जिसका नाम भद्रेश्वरस्वामी था। यही मन्दिर आगे चलकर चम्पा का राष्ट्रीय तीर्थस्थान बन गया। भद्रवर्मा केवल योग्य शासक ही न था, वह विद्वान् भी बहुत था। इसके लेखों से ज्ञात होता है कि

१ यद्यार प्रायः भद्रवर्मन् ही लिखा श्रीर बोला जाता है, लेकिन शुद्धरूप भद्रवर्मा है। क्योंकि संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार 'नलोः प्रातिपदिकस्य' सूत्र से न का लोप होकर 'सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धी' से दीर्घ हो जाता है। ऐसा ही इन्द्रवर्मा, भूपतिवर्मा श्रादि स्थानों में समक्तना चाहिये।

### हिन्दूराज्य का शिलान्यास

यह चारों वेदों का पूर्ण परिडत था। इसका उत्तराधिकारी गंगाराज था। 'मीसन' में प्राप्त प्रकाशधी के लेख से ज्ञात होता है कि गंगाराज अपने अन्तिम दिन गंगा के किनारे व्यतीत करने के लिये राज्य छोड़कर भारत चला आया था। े गंगाराज के भारत चले आने पर चम्पा में अव्यवस्था मच गई। ४२० ई० यङ्-मे ने इस अशान्ति का नाश कर दिया। ४३१ ई० में जल और थल दोनों स्रोर से चीन पर आक्रमण किया गया। चीनी सेनाओं को भारी चति उठा कर वापिस छौटना पड़ा। लेकिन ४४६ ई० में चीनी सेनाओं ने बहुत तय्यारी के साथ चम्पा पर आक्रमण किया। चम सेनापित मार दिया गया और पन्द्रह वर्ष की आयु से ऊपर के सब मनुष्य करल कर दिये गये। बहुत सा सोना, चाँदी और बहुमूल्य वस्तुएं चीनी लोगों के हाथ लगीं। तद्नन्तर चीनी सेनाओं की यङ्-में से मुठमेड़ हुई। यड्-मे की सेनाओं के आरो हाथी खड़े थे, जिन्हें देख चीनी होग हर गये, पर शीघ्र ही उन्होंने एक उपाय सोचा। कागज श्रौर वांस की सहायता से शेरों की मूर्तियां बनाका हाथियों के आगे खड़ी कर दी गई। हाथी डर कर भाग खड़े हुए। इस गड़बड़ के मचते ही सारी सेना के पांव उखड़ गये। यड्-मे अपने लड़के के साथ रणत्तेत से भाग गया। श्रव चीनी सेनायें चंपा की राजधानी चंपापुर में प्रविष्ट हुई। राजधानी में जहां तहां मन्दिर खड़े थे जो सोने, चाँदी की सैकड़ों मूर्त्तियों से भरपूर थे। मन्दिरों की सव मूर्त्तियां गला दी गई। इस प्रकार एक लाख पौएड सोना चीनियों के हाथ लगा। चीनी सेनाओं के चले जाने पर यङ्-मे नगर में आया श्रीर राजधानी की दुर्दशा देख कर भग्नहृदय परलोक सिधारा।

श. गंनाराज इति श्रुतो नृपगुणप्रस्यातवीर्यश्रुतिः ।
 राज्यं दुस्त्यजं · · · · प्रमहे ॥
 गंगादर्शनजं छुखं महदिति प्रायादतो जाह्नवीम् ॥

## चम्पा के उपवन में भारतीय संस्कृति का सौरभ

### गंगाराज के वंशज

प्रश् ई० में श्री रुद्रवर्मा राजा बना। 'मीसन' के लेख से पता चलता है कि रुद्रवर्मा गंगाराज के वंशज का था। यहीं पर शंमू-वर्मा का भी एक लेख मिला है। इसके अनुसार रुद्रवर्मा ब्राह्मण-चित्रय वंश का था। इसके समय भद्रेश्वरस्वामी का मन्दिर आग लगने से जल गया था। रुद्रवर्मा के अनन्तर प्रकाशधर्म राजा बना। सिंहासनारु होते समय इसने अपना नाम शंभुवर्मा रख लिया। इसने भद्रेश्वरस्वामी का मन्दिर पुनः वनवाया और उसका नाम शम्भुभद्रेश्वर रक्खा। शंभुवर्मा के पश्चात् कई एक राजा और हुए, फिर प्रकाशधर्मा सिंहासनारु हुआ। राज्यभिषेक के समय इसने अपना नाम विकान्तवर्मा रक्खा। विष्णु, शिव और कुवेर के मंदिर बनवाये। इसके लेखों में इसके अतुल वैभव और महान् पराक्रम का वर्णन है। एक लेख में विकान्तवर्मा का वर्णन इस प्रकार किया गया है:—

अच्छेद्याभेद्य श्राद्यः चतिमहसकलन्नशयन्नाश्रितानाम् । ईशानो यत्चताङ्गस्ख्यमवदत् सद्भिराख्येयमेतत् । ईशानस्याष्टमूर्तिः चतमभिलिषतं रूप्यकोशेन्दुनादः । राजा विकान्तवमी जयित बहुमतश्चछादियत्वैवनान्यम् । ७४७ ई० में गंगाराज से प्रारम्भ हुए इस वंश की समाप्ति हो गई।

# पांडुरंग के वंशज

अव चम्पा का राज्य एक नये वंश के हाथ में चला गया। इस नवीन वंश का संस्थापक पृथिवीन्द्रवर्मा था। एक लेख में पृथिवीन्द्र-वर्मा के विषय में लिखा है,

१. देखिये, Myson stelae Inscription of Sambhuverman.

'तिस्मिन् ब्राह्मणचत्रियकुलतिलके श्री रुद्रवर्भीण ... उत्तरेषु चतुर्षु वर्षेशतेषु शकानां व्यतीतेष्त्रग्निदग्धं देवदेवालयम्।"

३४०

### पाएडु रग के वंशज

श्रीमान्नरेन्द्रः पृथिवीन्द्रवर्मा ख्यातस्ख्यंशैर्जगित प्रभावैः।

ह्यस्तीति लोके स भुनिक्त भूमिं शक्त्या च निर्जित्यरिपून्हिसर्वान्॥

इससे स्पष्ट है कि इसने अपने पराक्रम से चम्पा को जीता था। इसी लेख में आगे चलकर लिखा है, 'न्यहनत् तस्करान् सर्वान् तमो भानुरिव प्रभुः।' इससे प्रतीत होता है कि इसने चोरों का दमन कर अव्यवस्था को भी दूर किया था। पृथिवीन्द्रवर्मा के पश्चात् सत्यवर्मा राजा बना। इसके समय जावा के कुछ समुद्रीय डाकु औं ने मुखलिंग के मन्दिर पर आक्रमण किया। उसे जला दिया और मूर्ति समुद्र में फेंक दी। इस पर सत्यवर्मा ने नवीन मुखलिंग की स्थापना की। सत्यवर्मा के अनन्तर इन्द्रवर्मा राजा बना। इसके कई लेख प्राप्त हुए हैं। इन लेखों में इसकी बहुत स्तुति की गई है। एक स्थान पर लिखा है,

व्यरोचत महाप्राज्ञो राजा शूर समन्वितः। राज्ये हि धर्मसंयुक्तो धर्मराज इवाभवत्॥<sup>3</sup> इसके लेखों से पता चलता है कि यह सारे चम्पाका राजा था। इसने शत्रुत्रों को पराजित किया था।<sup>४</sup> इस समय चम्पा में बहुत से मन्दिर बनाये गये। वीरपुर में इन्द्रयोगेश्वर, शंकर तथा नारायण के मन्दिर

गुरहा कारा पुनतकालय

१. देखिये, Glai Lamov Stelae Inscription of Indra Verman Ist.

२. देखिये, Po-Nagar Stelae Inscription of Vikrant Verman IInd.
पद्मसहस्र-नवश्तैकादशे विगतकलिकलङ्कद्वापरवर्षे श्री विचित्रसगरसंस्थापितप्रश्रीमु बलिङ्गदेवः । · · · · · · ततिश्चरकालकलियुगदोषाद्देशान्तरप्लवागतपापनरभुगगणसंहतेषु प्रतिमापारिभोगभूषणेषु शून्योऽभवत । पुनरद्यापि
तत्पुण्यकीर्त्यंविनाशाय श्रीसत्यवर्मनरपतिविचलसगरमूर्तिरिव माधवसप्तशुक्लपद्ये यथापुरा श्रीभगवतीश्वरमु खलिङ्गमतिष्ठिपत् ।"

३. देखिये, Glai Lamov Stelae Inscription of Indra Verman Ist.

४. स युद्धे न्यगमत शलून् । सोऽहनत् परं सैन्यानि वज्रहस्त इवासुरान् ।

## चम्पा के उपवन में भारतीय संस्कृति का सौरभ

बनाये गये। इस वंश का ऋन्तिम राजा विकान्तवर्मा था। इसने भी मन्दिरों का निर्माण कराया था।

# भृगुवंशीय राजा

विकान्तवर्मा तृतीय के पश्चात् ५७० ई० में एक नये वंश का प्रारम्भ हुआ। इस वंश कः प्रवर्त्तक इन्द्रवर्मा द्वितीय था। यह भृगुवंशीय था। यह लद्मीन्द्र भूमीश्वर प्रामस्वामी के नाम से अधिक प्रसिद्ध था। 'दङ्-दोङ्' के लेख में इसकी मुक्तकएठ से प्रशंसा की की गई है। इससे पता चलता है कि इसका मुकाव वौद्धधर्म के प्रति था। इसने एक बौद्धमन्दिर तथा विहार भी वनवाया था, परन्तु पूर्वजों से चले आ रहे शैवधर्म में भी इसका अनुराग बहुत था। शम्भुभद्रेश्वर की विस्तृत स्तुति इसके लेख में उत्कीर्ण है। इस लेख से यह भी ज्ञात होता है कि इसने एक शिवलिंग स्थापित करवाया था। महालिंगदेव के मंदिरार्थ दान में पृथ्वी दी थी। धनसंप्रह करके श्री भाग्यकान्तेश्वर का मन्दिर बनवाया था। ६११ ई में इन्द्रवर्म। तृतीय राजा बना। यह इस वंश का अन्तिम राजा था। इसके आठ लेख मिले हैं। इनसे पता चलता है कि इन्द्रवर्मा षड्दर्शन का परिडत था। काशिका सहित व्याकरण में पारंगत था, और बौद्ध-दर्शन का भी अच्छा ज्ञाता था। अयह अपने समय का बड़ा भारी विद्वान् था। जब यह ऋपने ऋध्ययन में मस्त था, तब कंब्र जितवासियों ने चम्पा पर त्राक्रमण किया और 'पो-नगर' के मन्दिर की भगवती की खर्णमूर्त्ति को उड़ा कर ले गये। इन्द्रवर्मा ने इसके स्थान पर भगवती की प्रस्तर-प्रतिमा स्थापित की। १ ६७१ ई० में इसकी मृत्य हो गई।

१.... पट्तकैजिनेन्द्रसूम्मिरसकाशिकाव्याकरणोदकीयः ।

२ हैमीं यत्प्रतिमां पूर्व येन दुःप्रापतेजसा । न्यस्तां लोभादिसंकान्ता मृता उद्धृत्य काम्बुजाः ॥

### चम्पा पर अनामियों के आक्रमण

### चम्पा पर अनामियों के आक्रमण

इन्द्रवर्मा तृतीय के पश्चात् अनामी लोगों ने चम्पा के इतिहास में प्रमुख भाग छेना आरम्भ किया। वैसे तो ईसा की प्रथम शताब्दी से ही अनामियों ने चीनियों के विरुद्ध विद्रोह आरम्भ कर दिये थे। परन्तु ६३६ ई० में अनामियों के प्रथम वंश ने चीन के दिंचिएभाग में एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया। लेकिन, सर्वोपरि सन्ता एक में न होकर बारह सरदारों में बंटी हुई थी। ध्य ई० में सब सरदारों ने मिल कर 'ली-होन्' को अपना राजा चुन लिया। इस समय चम्पा का राजा परमेश्वरवर्मा था। ली-होन् ने चम्पा के राजा के पास एक दूत भेजा, जिसे परमेश्वरवर्मा ने कैंद कर लिया। फिर क्या था, ली-होन् के सैनिकों ने चम्पा पर चढ़ाई कर दी। परमेश्वरवर्मा परास्त हुआ और कत्ल कर दिया गया। अब अनामियों ने राजधानी की ओर प्रस्थान किया। नगर ल्टने और मन्दिरों को जलाने के उपरान्त इन्होंने चम्पा में नवीन शासन की व्यवस्था कर लौटना आरम्भ किया। ली-होन् लूट के साथ अन्तःपुर की सौ स्त्रियों और एक भारतीय भिद्ध को भी ले गया। इसी बीच में अनामी सरदारों में आपस के भगड़े प्रारम्भ हो गये। 'लू-की-तङ्' नामक एक अनामी सरदार ने ली-होन् के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और अपने को चम्पा का राजा उद्घोषित कर दिया। इसने छः वर्ष तक शासन किया। विदेशियों के अत्याचारों से तंग आकर चम लोग चीनी प्रदेशों की ओर भागने लगे। इसी समय चम्पा के विजय नामक नगर में एक वीर पैदा हुआ। यह लू-की-तङ् को भगा कर स्वयं श्रीहरिवर्मा नाम से शासन करने लगा। इसने ऋपनी राजधानी विजय को बनाया। १०४१ ई० में जयसिंहवर्मा राजा बना । १०४३ ई० में जब जयसिंहवर्मा की समुद्रीय सेना चम्पा के समुद्रीय तट से गुजर रही

## चम्पा के उपवन में भारतीय संस्कृति का सौरभ

थी तो वह अनामियों द्वारा खदेड़ दी गई। अब अनामी राजा 'फत्-मा' ने १२ जनवरी १०४४ ई० के दिन चम्पा पर आक्रमण किया। चम लोग बुरी तरह पराजित हुए। जयसिंहवर्मा लड़ता हुआ मारा गया। इसके साथ इसके तीस हजार साथी भी कत्ल कर दिये गये। तदनन्तर चम्पा की राजधानी विजय जीत ली गई। ६८६ ई० में विजयश्रीहरिवर्मा से जो वंश प्रारम्भ हुआ था वह अब समाप्त हो गया। १०४० ई० में जयपरमेश्वःवर्मदेव ईश्वरमूर्त्ति से नये वंश का प्रादुर्भाव हुआ। विगत सत्तर वर्षों से चम्पा विदेशी आक्रमणकारियों के चरणों में इस प्रकार पड़ा हुआ था मानो शेर के पञ्जे में शिकार पड़ा हो। जयपरमेश्वरवर्मदेव ने वड़ी बहादुरी से आकान्ताओं की वाद को रोका और राज्य में शान्ति स्थापित की । इसने उन बहुत से मन्दिरों का पुनर्निर्माण करवाया जो लड़ाई के समय दूटफूट गये थे। इस वंश का अन्तिम राजा रुद्रवर्मा चतुर्थ था। इसके समय अनामियों ने चम्पा पर आक्रमण किया। चम्पा जीत लिया गया और रुद्रवर्मा चतुर्थ केंद्र कर लिया गया। जब वह केंद्र से वापिस लौटा तो चम्पा में गृह्युद्ध छिड़ चुका था, और स्थान स्थान पर स्वतन्त सरदार शासक बन गये थे। इस अञ्यवस्था के बीच में ही रुद्रवर्मा संसार से चल बसा।

# हरिवर्मा के उत्तराधिकारी

जब चम्पा पर अनामियों के आक्रमण हो रहे थे उस समय हरिवर्मा चतुर्थ के रूप में एक नई शक्ति का अभ्युद्य हुआ। इसके दो लेख 'मीसन' में प्राप्त हुए हैं। इनसे ज्ञात होता है कि हरिवर्मा के सम्पूर्ण शासनकाल में गृहयुद्ध चलता रहा। परन्तु उसने वहुत निपुणता से आभ्यन्तर और बाह्य दोनों शत्रुओं का दमन किया। इसके पास सैनिक शक्ति बहुत थी। लेखों से ज्ञात होता है कि

# चम्पा और कम्बुज में परस्पर संघर्ष

इसने चम्पा के भिन्न भिन्न प्रान्तों में मन्दिर खड़े किये थे।
उसमें गायक, नट और नौकर रक्खे थे। शालाओं और आश्रमों का निर्माण कराया था। नष्ट हुए नगरों, मार्गी और भवनों की नये सिरे से रचना करवाई थी। राज्य भर में शान्ति स्थापित की थी। संचेप में, इसने चम्पा के गत-बैभव को पुनः स्थापित करने का जी तोड़ प्रयत्न किया था। १०८१ ई० में हरिवर्मा चतुर्थ अपने वड़े छड़के को राज्यसिंहासन सौंप कर, स्वयं शिव की भक्ति में अन्तिम दिन व्यतीत करने लगा। परन्तु सिंहासन छोड़ने के एक ही मास के भीतर इसकी मृत्यु हो गई। यह बात उल्लेखनीय है कि इसकी चौदह रानियां भी इसके साथ सती हो गई। १११३ ई० में हरिवर्मा पांचवां राजा बना। यह इस वंश का अन्तिम राजा था।

# चम्पा और कम्बुज में परस्पर संघर्ष

११४७ ई० में जयहरिवर्मदेव राजा बना। इसके समय चम्पा श्रीर कंबुज में परस्पर संघर्ष प्रारम्भ हुआ। इसमें जयहरिवर्मदेव विजयी हुआ। विजयीरूप में इसने शासन करना आरम्भ किया। 'महिष पर्वत' पर शिवलिंग स्थापित किया और अपनी माता तथा पिता की स्मृति में वहीं पर दो मन्दिर भी वनवाये। ११६० ई० में मीसन में एक मन्दिर बनाया गया। इसी वर्ष पो-नगर के देवता को भेंट दी गई। ११६३ ई० में जयइन्द्रवर्मा सप्तम राजा बना। इसने ईशानभद्रश्वर के मन्दिर में सोना, चान्दी और चन्दन का एक कमरा बनवाया। ११७० में कंबुज पर आक्रमण किया गया। बहुत देर तक लड़ने पर भी जब कोई परिणाम न निकला तो एक चीनी ने चम लोगों को घुड़सवारी तथा घोड़े की पीठ पर बैठ कर बाण छोड़ने की नयी विधि सिखलाई। अब चीन से

### चम्पा के उपवन में भारतीय संस्कृति का सौरभ

घोड़े मंगाये गये। लेकिन जब चीन से बाहिर घोड़े भेजने बन्द कर दिये गये तो जहाजी बेड़े से कंबुज पर आक्रमण किया गया। कंबुज की राजधानी बुरी तरह लूटी गई। बहुत सी लूट लेकर जयइन्द्रवर्मा वापिस लौट आया। इसने बुद्ध-लोकेश्वर, जयइन्द्र लोकेश्वर, और भगवती-श्री-जय-इन्द्रेश्वरी की मूर्तियां बनवाई थीं। बह प्रतिवर्ष श्री-ईशान्-भद्रेश्वर के मन्दिर को भी उपहार देता था। जयइन्द्रवर्मा की मृत्यु कब और कैसे हुई, यह अब तक अज्ञात है।

# चम्पा का अनाम रूप में परिवर्तन

जयइन्द्रवर्मा सप्तम के पश्चात चम्पा में एक नया राजा राज्य करता दिखाई देता है। इसका नाम जयइन्द्रवर्मा अष्टम था। इसने भी कंबुज के विरुद्ध आकामक नीति को जारी रक्खा। ११६० ई० में कंबुज के राजा ने जयइन्द्रवर्मा पर चढ़ाई की। चंपा का राजा हार गया और कैद कर कंब्रज ले जाया गया। अब कंबुज के राजा ने चंपा को उत्तरीय तथा दित्तिणीय दो भागों में बांट दिया परन्तु उत्तरीय हिस्सा शीघ ही कंबुज के हाथ से निकल गया। दो वर्ष के भीतर ही राजा 'रसुपति' ने कंबुज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । कंबुज सरदार परास्त हुआ और रस्पति ने जयइन्द्रवर्मदेव के नाम से शासन करना आरम्भ किया। ११६२ में कंब्रज सेनाओं ने रसुपति के विरुद्ध चढ़ाई की। रसुपति हार गया और कत्ल कर दिया गया। अब उत्तरीय और दिल्लीय चंपा मिल कर एक हो गये। युद्ध समाप्त होते ही कंबुज सम्राट् चंपा गया और नष्ट हुए भवनों का निर्माण आरम्भ किया। तद्नन्तर कंबुज राजात्रों के कुछ एक आक्रमण श्रीर हुए जिनमें कंबुज का ही हाथ ऊंचा रहा।

## चम्पा का अनाम रूप में परिवर्तन

बारहवीं शताब्दी के अन्त में एशिया में मंगील नाम से एक नई शक्ति उठ खड़ी हुई थी। मंगोल सरदार चंगेजलां ने योरूप और एशिया का बहुत सा भाग जीत कर विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। १२६० में कुबलेईखां उत्तराधिकारी हुआ 🖟 उवलेई को उसके एक सरदार ने बताया कि चम्पा का राजा इन्द्रवर्मा मंगोल सम्राट् की अधीनता स्वीकृत करने को तय्यार है। यह जान कुबलेई ने अपने दृत चम्पा भेजे, जिसके परिगाम खरूप चम्पा के दूत मंगोल दरबार में आये। अब से चम्पा मंगोल साम्राज्य का हिस्सा बन गया और संगोल सम्राट् ने अपना प्रतिनिधि चंपा में शासन करने के लिये भेजा। यह बात इन्द्रवर्मा के पुत्र हरिजित् को सहा न हुई। हरिजित् के विरोध से तंग आकर मंगोल प्रतिनिधि लौट गया। उसके मुंह फेरते ही हरिजित् ने मंगोल प्रतिनिधि कैंद कर लिये। १२८२ में मंगोल सेना ने चंपा पर त्राक्रमण किया। हरिजित् हार गया और कैद कर लिया गया। लेकिन पीछे से मंगोल सम्राट् की सेवा में उपहार भेंट करने पर छूट गया। १२८७ में हरिजित् जयसिंहवर्मा नाम से सिंहासनारूढ़ हुआ। इस समय अनामी प्रदेश का शासक 'नोन्-तोन्' राजकार्य अपने लड़के को सौंपकर स्वयं तीर्थयाता कर रहा था। मार्ग में यह चंपा ठहरा। जयसिंहवर्मा ने इसका खूब स्वागत किया। प्रसन्न होकर नोन्-तोन् ने अपनी लड़की का विवाह चंपाधीश से करने की प्रतिज्ञा की। लेकिन जयसिंहवर्मा को इस विवाह की भारी कीमत चुकानी पढ़ी। उसे अपने राज्य के दो प्रदेश अनामी शासक को देने पड़े। इनकी चित अगले सभी शासकों को काँटों की तरह चुभती रही। जयसिंहवर्मा के उत्तराधिकारी महेन्द्रवर्मा ने इन्हें हस्तगत करने के लिये विद्रोह करने प्रारम्भ किये। १३१२ के प्रारंभ में ही चंपा जीत लिया गया और अबसे यह अनाम का एक

प्रान्त वन गया । अनामी शासक ही चंपा का भी शासक वन गया।

अब चंपा का न कोई राजा था और न कोई उत्तराधिकारी होने का दावा ही करता था। अब तो वहां अनामी सम्राद् का प्रतिनिधि शासन करता था। १३६० में 'शी-वाड्-गा' शासक नियुक्त हुआ। यह अपने को स्वतन्त्र करने का प्रयत्न करने लगा। १३७७ ई० में अनामी राजा ने चंपा पर आक्रमण किया। अनामी राजा अपने कई सरदारों के साथ मारा गया। अब 'शी-वाङ्-गा' ने अनाम की राजधानी पर त्राक्रमण किया । राजधानी जीत ली गई श्रौर बहुतसी लूट इसके हाथ लगी। पांच वर्ष पश्चात् शी-वाङ्-गा ने जल मार्ग से अनाम पर पुनः धावा बोला। इस वार इसके ही एक सरदार ने शाबुसेना को बता दिया कि शी-वाङ्-गा के जहाज का रंग हरा है। फिर क्या था ? अनामी लोगों ने चम राजा पर भीषण बाण-वर्षा की जिससे शी-वाङ्-गा मारा गया । अनामी सेनाएं चंपा पर चढ़ आई। चंपा जीतने में देर न लगी। बात की बात में चंपा सरहो गया। १३६० ई० से चंपा में एक नये राजवंश का प्रथम राजा 'जयसिंहवर्मदेव' था। १४०४ ई० में 'शा-कू-पू-लो' राजा बना। इसका अन्त बड़ा दु:खद हुआ। शा-कू-पू-लो ने अपने को अनाम की पराधीनता से मुक्त करने का प्रयत्न किया। १४४४ ई० में शा-कू-पू-लो ने अपने जीवन की अन्तिम लड़ाई लड़ी जिसमें यह परास्त हुआ और लोहे के पिंजरे में बन्द कर दिया गया। इसी पिंजरे में इसने अपने अन्तिम सांस छिये। इसके उपरान्त अनामी राजा ने चंपा को अपने आधीन कर लिया।

१६ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से १८ वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक का इतिहास अभी तक ठीक तरह नहीं बताया जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि इस बीच में चंपा फिर से स्वतन्त्र हो गया था।

## चम्पा का अनाम रूप में परिवर्त्तन

लेकिन अनामियों के आक्रमण पूर्ववत् जारी थे। चंपा का अन्तिम राजा 'पो-चड्ड' था। इसने अनामियों के आक्रमणों से तंग आकर राज्यभार रानी को सौंपकर १८२२ में कंब्रज की स्रोर प्रस्थान किया। कुछ वर्ष पश्चात् रानी की मृत्यु हो गई और अब चंपा पूर्णरूपेण अनामियों के हाथ चला गया। लोगों ने अपनी खतंत्रता की इस अन्तिम ज्योति को व्यक्तते देख आंसुओं की माड़ियां लगा शोक मनाया। इस प्रकार अनामियों के सतत आक्रमणों से चंपा का स्वतंत्र हिन्दू राज्य नष्ट होगया। अब चंपा के भग्नावशेषों पर अनामी भएडा लहराने लगा। प्राचीन व्यवस्था का स्थान नवीन व्यवस्था ने ले लिया। और तो और देश का प्राचीन नाम चंपा हटा कर अनाम कर दिया गया। 'चंपा' शब्द केबल ऐतिहासिक गाथा के रूप में ही रह गया। वहां के प्राचीन निवासी भूख और दुःख से सड़ सड़ कर सर गये और उनके कफन के साथ सब यशस्वी कार्य भी विस्मृति के गर्भ में विलीन होगये। चम लोगों की चिताओं पर अनामियों ने अपनी सभ्यता का भवन खड़ा किया। पर अनामियों ने भी बहुत अंशों में हारे हुओं की सभ्यता को अपनाया। अनामी लोग बौद्धधर्म में दीचित हो चुके थे। अतः अवसे अनाम में बौद्धधर्म का प्रचार होने लगा। वर्त्तमान समय में भी अनाम का धर्म यही है। अन्त में इस अध्याय को रमेर्खन्द्र मजूमदार के इन शब्दों से समाप्त किया जाता है "भारत के वे सपूत जिन्होंने सुदूर प्रदेशों में जाकर अपनी पताकायें गाड़ी थीं श्रीर श्रठारहसौ वर्ष तक अपनी मातृभूमि के गौरव को उज्वल रखते हुए उसे गिरने नहीं दिया था, अन्ततः विस्पृति की अन्धेरी गोद में लुप्त हो गये। परन्तु सभ्यता की वे मशालें जिन्हें उन्होंने पकड़ा हुआ था और जो सुदीर्घ काल तक अन्धकार से लड़ाई कर प्रकाश फैलाती रहीं, वे अब भी अस्पष्टरूप में

मन्द-ज्योति से जल रही हैं और भारतीय इतिहास पर एक उज्वल प्रकाश फैंक रही हैं।

# चम्पा की संस्कृति पर भारतीय प्रभाव

राजा श्रीर दसकी शासन्प्रणाली चम्पा का राजनीतिक इतिहास लिखने के उपरान्त यहां चम्पा की सभ्यता और संस्कृति पर प्रकाश डाला जाता है। आरम्भ से अन्त तक चम्पा में राजसत्ता कायम रही। राजा सर्वोच शिक समभा जाता था। उसका दंवीय अधिकार उसी रूप में माना जाता था जिस रूप में मध्यकाल में सर्वत्न राजाओं को दैवीय समभा जाता था। इस विषय में भारतीय प्रवासियों ने वहां भारतीय विचारों को ही विकसित किया था। चम्पा में राजा की जो स्थित थी वह मनुस्मृति में वर्णित राजा की दशा से मिलती है। कई लेखों में राजा के दैवीय स्वभाव का वर्णन किया गया है। दङ्-दोङ् के लेख में राजा का वर्णन इस प्रकार है:—

स्वर्गस्थान विविक्तबुद्धिनिचयास्वर्गाश्चिता ये सुराः।
मोच्चे पादयुगे च यान्ति शरणं सात्मैर्यथा भक्तिभिः॥
एवन्ते भुवि संस्थिताः सुरगणाः चमेन्द्राः
श्रीभद्रेश्वरपादयोरवनतारश्रीमन्त एवन्तथा॥

इन्द्रवर्मा प्रथम के लेख में राजा को इन्द्र, ऋग्नि, यम, कुवेर ऋगि नामों से कहा गया है। यह वर्णन मनुस्मृति में वर्णित राजा से

१. देखिये, Ancient Indian Colony of Champa by R. C. Mazumdar, Page 146.

२ इन्द्राग्नियमस्यविग्रहमधाद्यज्ञाधिपस्यौजसा ।

ब्रह्मांशप्रभवः प्रभूतविभवोभाग्यप्रभावान्वितः ।

शक्तया विष्णुरिव प्रमध्य च रिपृन् धर्मस्थितिपालयेत् ॥

# राजा श्रीर उसकी शासनप्रणाली

बहुत मिलता है। वो-चह्न पर्वत के लेख में एक राजकीय परिषद् का वर्णन है। र परन्तु इसके अधिकारों आदि के विषय में कुछ परिचय नहीं मिलता। सिंहासनारूढ़ होने पर राजा के सम्मुख उसके कर्त्तव्यों की सूची पेश की जाती थी। चम्पा के प्राचीन लेखों से राजीचित गुणों का भी परिचय मिलता है जो प्रसेक राजा में होने आवश्यक थे। वे इस प्रकार हैं-शक्तिशालिता, शरीरसौन्दर्य प्रवन्धशक्ति, शिच्चाभ्यास<sup>३</sup> कत्तेव्य-पालन, धैर्य, सहनशक्ति, धर्मा-धर्मविवेचन, स्वातन्त्रय-प्रेम, सत्यभाषण और प्राणिमात्र के प्रति दया। चम्पा के कई राजाओं में ये गुगा दृष्टिगोचर भी होते हैं। एक लेख में परमेश्वरधर्मराज के विषय में लिखा है, यह सर्वशास्त्रों में निष्णात है, युद्ध में महादेव, सौन्द्य में काम, यज्ञकर्ताओं में इन्द्र, ज्ञान में शम्भु और रचना में ब्रह्मा के सदृश है। इसी प्रकार एक अन्य लेख में रुद्रवर्मा तृतीय की प्रशंसा में कहा गया है कि परमात्मा ने संसार के विविध प्रदेशों में उत्तम, मध्यम और निकृष्ट तीन प्रकार के राजा बनाये हैं। परन्तु रुद्रवमी इन सबमें श्रेष्ठ है। इसके समान राजा सम्पूर्ण संसार में नहीं है। यह राजमण्डल में सूर्य के समान

- १. सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट्। स कुवेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ मतु० श्र०७, श्लो०७ ।
- २. त्राज्ञापितं सदसि राजवरेण ......
- ३. चम्पा के राजा ६४ कलाओं में प्रवीण होते थे, वे विद्वान् होते थे। भद्रवर्मा े च।रों वेदों का ज्ञात। था। इन्द्रवर्मा षड्दर्शन का पण्डित था।
- ४. शास्त्रे शास्त्रे ऽधिको वाक्पतिरिव हि रणे माधवो यो यथारम्सत्कान्तौ कामतुल्योबहुम ब्रसुविधाविन्द्ररूपोपमानः ।

  शाने शम्भूपमेयस्तरसिजजसमोऽनेकसर्गे विदग्धोवाक्प्रातौ सद्गुणीघेऽनुपमितसुगतिश्चम्पपस्सोऽधिकोमूः ॥

  Myson—Stelae Inscription •

देदीप्यमान होता है, जबिक अन्य सब राजा प्रह, नस्त्र, चन्द्रश्रीर हीरों के समान टिमटिमाते हैं। विमान के राजाओं को काम, क्रोध, मोहादि छः शत्रुओं को जीतना होता था। राजा धर्म का रस्क सममा जाता था। आश्रमों और प्रजाओं की रसा करना उसका कर्त्तव्य था। अध्य जानते हुए कि सांसारिक सुख स्थान हैं, वह योग, ध्यान और समाधि करता था। राजा का समय निश्चित दिन् चर्या से भरा होता था। राजा प्रतिदिन दरबार लगाता था। वह स्वयं एक ऊंचे सिंहासन पर बैठता था और शेष लोग नीचे यथा-स्थान बैठते थे। प्रत्येक मनुष्य दरबार में प्रविष्ट होते समय तथा जाते समय नीचे तक सिर भुका कर राजा को प्रणाम करता था। दरबार समाप्त होने पर राजा हाथी पर चढ़कर महल में जाता था। मारको-पोलो के कथनानुसार कोई भी स्त्री तब तक विवाह न कर सकती थी जब तक राजा उसे न देख लेता था। यदि राजा उससे प्रसन्न हो जाता था तब वह उसे अपनी रानी बना लेता था। दूसरी दशा में वह दहेज देकर उसे दूसरा बर चुनने की अनुमित देता

- १. भूतानां भूतभूत्ये भुविधरिणभुजामात्मतेजोऽपि सर्वे
  देशे देशे गुणानां प्रवितर्वते पृथन्वीनमध्योत्तमात्मात् ॥
  तेनैको रुद्रवर्मा रविरिवमहता तेजसायोऽहैताद्धस्
  ताराताराधिनाथज्वलनभिणातिभारसन्ति चान्येऽवनीशाः।
  Po-Nagar Temple Inscription of Rudra Verma III
- २. इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठे दिवानिदाम् । जितेन्द्रियो हि शकोति वशे संस्थापयितु प्रजाः ॥ मनु० ४० ७ स्रो०४४
- ३. नृषस्यवर्णाश्रमपालनं यत् स एव धर्मोमनुनाप्रगातः । रघुवंश सर्गं १४%ो०६७
  - ४. कौटिल्य के 'ऋथैशास्त्र' में प्रथमाधिकरण में १६ वां प्रकरण देखिये। राज का समय पोडश भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग का पुरोगम वहां विस्तार से दिया गया है।

# राजा और उसकी शासनप्रणाली

था। शाजा की मृत्यु होने पर उसकी रानियों में सबसे अधिक कृपापात्र को उसके साथ सती होना होता था। शेष रानियां उसके प्रति विश्वासपात्र रहती हुई धार्मिक जीवन व्यतीत करती थीं। कुछ राजा ऐसे भी हुए, जिन्होंने 'वार्द्धके मुनिवृत्तीनाम्' के आदर्शानुसार राज्य छोड़कर वानप्रस्थ प्रहर्ण किया था। गंगाराज राज्य त्याग कर अन्तिम दिन गंगा के किनारे व्यतीत करने के लिये भारत चला आया था।

चंपा की केन्द्रीयशक्ति तीन भागों में वंटी हुई थी। (१) दीवानी (२) फौजदारी और (३) धार्मिक

दीवानी शासन दो मंत्रियों के हाथ में था। सैनिक प्रवन्ध सेनापित के हाथ में था। धार्मिक कार्य ब्राह्मण पिएडत और ज्योतिषियों की अध्यक्ता में होते थे। चंपा का साम्राज्य तीन प्रान्तों में विभक्त था। प्रत्येक प्रान्त का शासन प्रान्ताधीश और सेनापित करता था। प्रान्ताधीशों के नीचे पचास अन्य कर्मचारी होते थे। इनमें से किसी को भी वेतन नहीं मिलता था प्रत्युत 'मूसंपित्त' दी जाती थी। राज्यकर अधिकांशतः मूमिकर के रूप में आता था और धान्य के रूप में वसूल किया जाता था। कर उत्पत्ति का छठा हिस्सा और कभी कभी दसवां भाग भी लिया जाता था। यह प्रथा भी मनु से मिलती है। मनु संहिता में कहा—'धान्यान।मष्टमो भागः पष्ठी द्वादश एव वा। मनु अ० ७ श्लो० १३०। सेना के मुखिया को

Myson Stelae Inscription of Bhadra Verman.

१. देखिये, Morco Polo, Vol II, Page 249-50 and footnote.

२....भूमी ये कुटुम्बिनो निवसन्ति तैईशमो भागो दातन्यो राजाधिराजे।

Myson Stelae Inscription of Shambhu Verman.

श्रिप च....भूमिप्रदत्ता जनपदमर्यादा षड्भागेऽपि स्वामिना दशभागेनानुगृहीता देवस्य देया....

'सेनापति' या 'महासेनापति' कहा जाता था। इसके नीचे बहुत से सरदार होते थे। ये सब राजा के छिये आजीवन लड़ने की शपथ खाते थे। चम लोग किलाबन्दी में बहुत प्रवीग थे। यह दुर्गविद्या भारतीय पद्धति पर विकसित हुई थी। अपराधियों को दण्ड कई प्रकार से दिये जाते थे। कुछ अपराधों के लिये अर्थद्र होता था। ऋगा न चुकाने पर दास बना दिया जाता था। चोरी करने पर हाथ काट दिये जाते थे। वयभिचार करने पर प्राण्दण्ड होता था। र प्राण्ड्र देने की भी कई विधियां थीं। वृत्त से बांधकर मारना, हाथी के पैर तले कुचलवाना, जीते जी जलाना श्रादि नाना प्रकार से मृत्यु दण्ड दिया जाता था। जिस प्रकार भारतीय लोग राजनीति में प्रवीग थे, वैसे ही चम लोग राजनीति-शास्त्र में निष्णात थे। उन्होंने राज्यों को मित्र, उदासीन, शतु—इन तीन भागों में बांटा हुआ था। इन राज्यों के साथ साम, दान, भेद श्रौर दण्ड-इस चतुर्विध नीति का तथा श्रासन, यान, संधि, विषह, द्वैधीभाव और संशय इस षड्विध युद्धनीति का प्रयोग किया जाता था। <sup>3</sup> ऐसा प्रतीत होता है कि चम्पा में मनुस्मृति और

मनु० अ० ८, श्रो० ३७१-७२।

३. मनु ने लिखा है-श्रासनं चैव यानं च संधिविग्रहमेव च । कार्य वीच्य प्रयुक्जीत द्वैधं संश्रयमेव च ॥ मनु० ७, १६१ ।

348

१. मनुस्मृति में भी ऐसा ही विधान है:-येन येन यथाङ्गेन स्तेनो नृपु विचेष्टते ।

तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ मनु० अ०५, श्लो०३३४।

२ मनु ने कहा है-भत्तीरं लङ्घयेद् या स्त्री स्वज्ञातिगुणदर्भिता। तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने वहुसंस्थिते॥ पुमांसं दाहयेत् पापं शयने तप्त स्त्रायसे। स्रभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दह्येत पापकृत्॥

#### शैवधर्म

संभवतः कौटिल्य अर्थशास्त्र का भी अध्ययन होता था। चाहे अध्ययन न भी होता हो, पर इतना तो मानना ही पड़ेगा कि चम लोग भारतीय राजनीतिशास्त्र से पूरी तरह परिचित थे और उन्होंने अपनी नीति का आधार भारतीय नीति को ही बनाया था।

यह एक सर्वविदित बात है कि भारतीय उपनिवेशों पर जितना चम्पा का धमें प्रभाव भारतीय धर्म और संस्कृति का पड़ा, उतना और किसी चीज का नहीं पड़ा। त्राज जब कि उन सुदूरस्थ प्रदेशों पर भारत का राजनीतिक प्रभाव एक अतीत स्वप्न बन चुका है, भारतीय संस्कृति अपने अविकसित रूप में अब भी विद्यमान है।

चम्पा का प्रधानधर्म शैवधर्म था। चंपा के एक प्राचीन लेख में कहा गया है कि चंपापुर शिव के चरणों से उठी किरणों से बना है। 9 एक अन्य लेख में शिव को चंपा राज्य का मूलस्रोत कहा गया है। एक स्थान पर लिखा है—'शिव जी महाराज चंपा की समृद्धि के लिये चंपा में बसते हैं। वही पूजा और प्रणाम के योग्य हैं। वंपा में शिव की पूजा महेश्वर, महादेव, अधीश, अमरेश, शंभु, ईशान आदि कई नामों से होती थी। वे शिव को देवाधिदेव मानते थे। कई लेखों में शिव की सर्वोचता इन शब्दों में स्वीकृत की गई है:--

यस्वप्रभावातिशयात् सुरेशवैभुत्वमाप्नोति यशोभिरेव। तस्मै स्तुतिर्मे भवतु स्वभक्तया श्रीशम्भुभद्रेश्वर विश्रुताय ॥

शैवधर्म

१. सूतायै चरणद्वयाद् भगवतस्तस्योद्गतेनांशुना । . Lac thanh Stelae Inscription of Bhadra Verman III.

२. स एव देव: परमात्मक: श्रीशानेश्वरो लोकगुरुन पाम । पूज्य: प्रणम्य: सह भृत्यवर्गेश्चम्पिंहेतोर्जयतीह नित्यम् ॥ Bang-An Stelae Inscription of Bhadra Verman III.

चम्पा के उपवन में भारतीय संस्कृति का सौरभ शिव की सर्वोचता का अत्यन्त सुन्दर चित्र इस श्लोक में खींचा गया है:—

> देवेन्द्रः किल पूर्वतोऽस्थित तदा याम्यां सरोजोद्भवः। चन्द्रकीविह पृष्ठतश्च भगवान्नारायणो वामतः॥ मध्यस्थो ज्वलिताभरिश्मसहितश्चोंकारपूर्वेस्स्वधा। स्वाहान्तैर्निजमंत्रकेस्स्तुतनतो योऽसौ तदाऽऽदैः सुरैः॥

चंपा निवासियों का विश्वास था कि शिव स्वयं त्रादि त्रन्त से रिहत होता हुआ भी भू:, भुव:, स्वः के इन तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाला है। उसने संसार से बुराई को इस तरह हटाया है जैसे प्रकाश से अन्धकार हट जाता है। उसकी महत्ता को कोई नाप नहीं सकता। भू:, भुव:, स्वः के द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती है, पहले भी की गई है और आगे भी की जायेगी। संसार की उत्पत्ति, स्थिति त्रीर प्रलय का वही कारण है। वह पाप में कभी लिप्त नहीं होता। उसकी कला सूर्य के सदश प्रकाशमान् है। वह सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान् है, सारे संसार को त्रपने में समाये हुए है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं, जो शिव को उसके वास्तविक रूप में जानता हो त्रीर न

३४६

१ देखिये, Bang-An Stelae Inscription of Bhadra Verman III.

२. सष्टं येन त्रितयमिखलं भूर्भुवः स्वः स्वशस्या
येनोत्खातं भुत्रनदुरितं विह्ननेवान्धकारम् ।
यस्याचिन्त्यो जगित मिहिमा यस्य नादिर्नचान्तश्चम्पादेशे जनयतु सुखं शम्भुभद्रेश्वरोऽयम् ॥

Myson stelae Inscription of Shambnu Verman.

३. यं भूर्भुन: स्व · · · · · स्म वर्णायिष्यन्ति च वर्णयन्ति । Nhan-Bien Stelae Inscription of Indra Verman III.

४. व्याप्नोति निखिलवस्त्वशुभं शुभं वा नो लिप्यते रविरिवेद्धकला तदीया । Po- Nagar Temple Inscription

#### शैवधर्म

कोई जान ही सकता है। वह वाणी और मन की शक्तियों से परे है। पृथिवी, जल, वायु अगिन, सूर्य सब में वही विराजमान है। वह सब का भला चाहता है। सब प्राणी उससे पैदा हुए हैं और प्रलयकाल में उसी में विलीन हो जायेंगे। वह संसार से पाप को दूर करता है। लोगों को कर्मानुसार फल देता है। उसकी तीन आंखें हैं, पांच मुख हैं। उसके हाथ में त्रिशूल है। वह हिमालय और मलयाचल पर निवास करता है। मान सरोवर में क्रीड़ायें करता है। शरीर पर बमूत रमाता है। ववाह किया है। गंगा को सिर पर धारण किया हुआ है। उसके मस्तक पर चन्द्रकला है। जातपर्य यह है कि जिस रूप में हिन्दू धर्मशास्त्र और हिन्दू लोग अब तक शिव की पूर्व शिवपूजा किया करते थे। शिव की कामिवाय अर्थात शिव ने अपने तृतीय नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया और फिर उसे देह भी धारण करा दिया, यह कथानक चंपा के दिया और फिर उसे देह भी धारण करा दिया, यह कथानक चंपा के

Bang-An Stelae Inscription of Bhadra Verman III.

३. नभस्तलनिस्तगम्भीर गंगाजलनिपातधाराधौततरजदाधारोऽत्यह-

ङ्कारकामाङ्गदहनः

Glai Lamov stelae Inscription of Indra Verman I.

१. यतो जगत् स्थाष्णु (स्तु ) चरिष्णुरूपं विवर्त्ततेऽर्कादिव रिष्मजालम् ।
यत्नैव भूयः प्रतिलीयते तद् श्रहो विचित्रो महता (१) निसर्गः ॥
Myson Stelae Inscription of Prakash Dharma.
इसकी तुलना गीता के इस श्लोक से कीजिये—
श्रव्यक्ताद् व्यक्तयस्मर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ।
राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्नैवाव्यक्तसंद्यके ॥ गीता ५. १५.

२. यो भस्मराष्ट्रयां बहुसंचयायाम् • • • • ।

लेखों में स्थान स्थान पर पाया जाता है। विपुरदहन शौर शिव के विषय में उपमन्यु का का वह कथानक जो महाभारत के अनुशासन पर्व में है—इन दोनों से चम्पा निवासी अच्छी तरह परिचित थे। चम्पा में यह कथानक भी प्रचलित था कि विष्णु और ब्रह्मा में अपनी अपनी महत्ता के छिए संघर्ष चल रहा था कि इतने में शिवलिंग प्रकट हुआ। शिविंग का मूल जानने के लिये ब्रह्मा तो हंस बन कर उपर गया और विष्णु सूख्यर बन कर नीचे। सहस्रों वर्ष तक प्रयत्न करने पर भी वे उसका निकास न जान सके तब महादेव प्रकट हुए दोनों ने मिल कर उनकी स्तुति की और अनन्त काल तक उनकी भक्ति करने की शपथ प्रहणा की।

१. अनङ्गत्वमुपागतोऽसौ यस्माहराङ्गं पुनरेवकामः।

Dong Duong Stelae Inscription of Jayasingh Verman I

श्रिवच-नमस्तस्मै श्रिवायास्तु यस्य नेत्राद्विनिर्गतः।

वन्हिस्स्मरस्य दाहाय दारुणाझ्तकर्मणः॥

Myson Stelae Inscription of Jaya Hariverman I.

२. शान्त्यर्थ येन दाहो युगपदिष पुरा त्रैपुराणां पुराणाम् ।

Dong Duong stelae Inscription of Indravennaull.

३. भुङ्क्तेऽद्याप्युपमन्युरिन्दुधवलं क्तीरार्णवं वान्धवै:।

Myson stelae Inscription of Vikrant Verman.

४. लिङ्गावसानमितिगाढतमन्त्वधस्ताद्, वाराहरूपमवता(वहता?) हरिणापि जैत्रम् । वीर्थ्येण साधियतुमुक्तमयोग्यवेत्रां, शक्तन्न यस्य यदनिष्टवरप्रसादात् ॥ लिङ्गावसानमनिभज्ञतयोपरिष्टाद् मानोजिभतेन सरसीरुहयोनिनाऽदः । स्वध्यानवीर्य्यरुचिरेण तथापि वेत्तुं शक्तन्न यस्ययदनिष्टवरप्रसादात् ॥ Hoa-Que Stelae Inscription of Bhadra Verman III.

345

## शैवधर्म

शिव के विषय में देवाधिदेव का विचार भी चम्पानिवासियों में प्रचलित था। वे उसकी निर्मलाकाश में चमकते हुए सूर्य्य से उपमा देते थे। जिसके प्रकाश को देख ब्रह्मा और इन्द्र भी चकरा गये। हिन्दू लोग परमात्मज्योति की उपमा कोटि सूर्यों से देते हैं यह विचार चम्पा में भी प्रचलित था। व

चम्पा निवासी शिव की पूजा शिवमूर्त्ते और शिवलिंग दोनों रूपों में करते थे। लेकिन भारत की तरह लिंगपूजा अधिक प्रचलित थी। जो छिंग चम्पा में मिले हैं, वे बेछनाकार हैं। कई लिंगों पर सिर भी बना हुआ है। यह शिव का प्रतिनिधि है। इसे मुखिंछंग कहा जा सकता है। चम्पा में शिव की सैकड़ों मूर्तियां मिछती हैं। पर सबका आकार भिन्न भिन्न है।

यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ गीता अध्याय ११ र्लो० १२।

साधारणतया जो शिवमूर्त्तियां प्राप्त हुई हैं, उनमें इसके दो हाथ हैं। एक में त्रिशूल है और दूसरे में अंकुश। सिर पर भन्य मुकुट है। हाथों और कानों में सांप लटके हुये हैं। मस्तक में तृतीय नेत्र विराजमान है। किसी मूर्त्ति में शिव खड़ा हुआ है, किसी में वह बैठा हुआ है और किसी में वह नन्दी बैल पर सवार है। कई मूर्तियों में इसके छः हाथ हैं। दो सिर के पीछे हैं और शेष चार में तिशूल, कमल, नलवार और प्याला है। किसी में वह आंक्रमणकारी की दशा में बैठा हुआ है। कइयों में वह ताएडवनृत्य कर रहा है।

चम्पा में शिविलिङ्ग का बहुत प्रचार था। प्रत्येक राजा अपना यह धार्मिक कर्त्तव्य सममता था कि वह लिंगपूजा करे और उसके लिये दान दे तथा नये लिंग स्थापित कराये। राजा लोग जब किसी नई मूर्त्ति को प्रतिष्ठित करते थे तो उसके साथ अपना नाम भी जोड़ देते थे। शिव के साथ अपन्य देवी देवताओं की पूजा भी की जाती थी। इनमें सबसे मुख्य शिव की पत्नी पार्वती थी। यह उमा, गौरी, महादेवी आदि कई नामों से स्मरण की जाती थी। भवानी की पूजा में 'अर्धनारीश्वर' का विचार प्रचलित था। एक लेख में लिखा है:—

भूताभूतेशभूता भुविभवविभवोद्भावभावात्मभावा।
भावाभावास्त्रभावा भवभवकभवाभावभावैकभावा॥
भावाभावाप्रशक्तिः शशिमुकुटतनोर्धकाया सुकाया।
कार्ये कार्येकार्यशकाया भगवति नमतो नो जयेव ? स्वसिद्धया ।
दङ्-फुक् में ऋर्धनारीश्वर की एक प्रतिमा भी प्राप्त हुई है।
पार्वती के श्रतिरिक्त गरोश की भी पूजा होती थी। इसे विनायक

१. भद्रेश्वर, इन्द्रभद्रेश्वर, विकान्तरुद्ध, भद्र-चम्पेश्वर ।

२. Po-Nagar Temple Inscription of Permeshver Verman I.

## वैष्णवधर्म

भी कहा जाता था। पो-नगर में इसके लिये मन्दिर भी बनवाया गया था। मिसन में भी इसके दो मन्दिर थे। कार्तिक या जिसे कुमार कहा जाता हैं चम्पा के लोग उसकी पूजा भी करते थे। अब तक चंपा में कुमार की चार मूर्तियां मिली हैं। इनमें से दो में वह मोर पर सवार है और दो में गैंडे पर। नन्दि बैल की मूर्तियां भी बहुत बड़ी संख्या में चंपा से प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों में कौड़ियों की माला उसके गले में डली हुई हैं और वह मन्दिर के अन्दर स्थित शिव की ओर देख रहा है।

वैष्णवयर्भ

शैवधर्म के साथ वैद्यावधर्म का भी चंपा में प्रचार था। पर वंद्यावधर्म को वह प्रधानता प्राप्त न थी जो शैवधर्म को थी। चंपा के लोग विद्या को पुरुषोत्तम, नारायण हरि, गोविन्द, माधव आदि कई नामों से जानते थे। शिव की तरह विद्या के विषय में भी बहुत सी दन्तकथायें लोगों में प्रचलित थीं। चम्पा के प्राचीन लेखों में कहा गया है कि वह युद्धों में असुरों को जीतता है। वह संसार की रचा करता है। उसने 'मन्दर' पर्वत को मथानी बना कर समुद्र को मथा। राम का रूप धारण कर राच्चसों का नाश किया। कृद्या के रूप में अवतार लेकर कंस का वध किया। मधुकैटभ राच्चसों को मारा। गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठाया। सम्पूर्ण देव, असुर और मुनि उसके चरण कमल की वन्दना करते हैं। चंपा के राजा अपने को विद्या का अवतार सममते थे।

Glai Lamov Stelae Inscription of Indra Varman I.

<sup>2.</sup> Po-Nagar Inscription of Hari Verman, I.

२. •••तथापि नारायणस्ममस्तभुवनपरिरच्चणसमर्थभावः चीराणैवतरङ्गसङ्घाततल-शयनानन्तभोगभुजगपरिसेवितचतुर्भुजभुवनस्तम्भश्चापि गोवर्थनगिरिधरणसरा-सुरमुनिवन्दित चरणारविन्दस्तु कृतमधुकंसासुरकेशिचानूरारिष्टप्रलम्बनिधनोऽपि-मधुकैटभरुधिरसन्ध्यायमानचरणनखमणिदपँणः
••।

विष्णु की मूर्तियां विल्कुल भारतीय रूप को लिये चंपा में मिली हैं। वह गरुड़ पर बैठा हुआ है। उसके चार हाथ हैं। दो में गदायें हैं और शेष दो में शंख तथा चक्र हैं। विष्णु के अनन्त्रयन की मूर्ति भी मिली है। इसमें वह शेपनाग पर सोया हुआ है। है। शेपनाग अपने सहस्रों फनों द्वारा उसकी रचा कर रहा है। कृष्ण की भी एक मूर्ति मिली है जिसमें उसने हाथ पर गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है। विष्णु की पत्नी-लक्सी, पद्मा, श्री, आदि कई नामों से चंपा निवासियों में बड़ी विख्यात थी। लक्ष्मी को शिक्त का चिह्न मानने की जो प्रथा हिन्दुओं में है वह चंपानिवासियों में भी थी। वहां लक्ष्मी की अभी तक तीन मूर्तियां मिली हैं। भारतवर्ष मं गरुड़ को पिल्यों का राजा और सपीं का शत्रु समभा जाता है, ठीक यही विचार चम लोगों में भी था।

ब्रह्मा तथा ऋन्य देवी देवता शिव और विष्णु के अतिरिक्त ब्रह्मा जी भी चंपानिवासियों से सुविदित थे। वे इसे चतुरानन (चार मुख वाला) और स्वयम्भूः (स्वयमुत्पन्न) कहते थे। इसके विषय में यह कथानक प्रसिद्ध था कि ब्रह्मा जी ने मेरुपर्वत को सुवर्णमय बनाया है। चंपा की मृर्त्तियों में ब्रह्मा जी हंस पर सवार हैं। इनके हाथों में गुलाब के फूल हैं।

ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा करते हुये वे हिन्दुओं के अन्य देवताओं को न भूले थे। चंपा का एक प्राचीन लेख इस प्रकार प्रारम्भ होता है— नमोऽस्तु सर्व देवेभ्यः प्रजानां निरुपद्रवः। इससे स्पष्ट है कि वे अन्य देवताओं को भी जानते थे। चंपा के लेखों में निम्न देवताओं का वर्णन इस रूप में पाया जाता है।

<sup>2.</sup> Glai Stlae Inscription of Indra Verman I.

#### ब्रह्मा तथा अन्य देवी देवता

इन्द्र—यह देवों का राजा है। बृत और असुरों का नाश करने वाला है। इसने पूर्व जन्मों में बड़े बड़े यज्ञ किये थे। यज्ञ द्वारा ही यह स्वर्ग का राजा बना है।

यम— इसका नाम धर्मराज भी है। यह मृत्यु का देवता है। चन्द्र— यह राहु द्वारा ग्रसा जाता है।

सूर्य— इसके हाथ में तलवार है। यह रथ पर चढ़ता है। उसमें सात घोड़े जुते हुए हैं।

कुवेर-यह महेश्वर का मित्र है। इसके पास त्रातुल सम्पत्ति है। इसका नाम धनद<sup>२</sup> त्रीर एकाचिपिङ्गल भी है। चंपा के लोग धन के लिये कुवेर की उपासना करते थे।

कई स्थानों पर गङ्गा का वर्णन भी किया गया है। यथा— गङ्गादर्शनजं सुखं महदिति । इसके अतिरिक्त सिद्ध, विद्याधर, यत्त, किन्नर, गन्धर्व और अप्सराओं का वर्णन भी चंपा के लेखों में स्थान स्थान पर पाया जाता है। उपक तरह से सारा का सारा हिन्दूधर्म अपने पूर्णरूप में वहां जाकर विकसित हुआ था। इससे चंपा में एक दूसरा भारत बन गया था। निराशावाद की जिस

१ यावद् धर्मनयेन रत्त्तति दिवं देवेन्द्र इष्ट्याञ्चया। श्रन्यत्रापि ····· शतमख इव · · · Gang Tikuh Stelae Inscription of Indra-Verman I.

अपिच--वहुमखसुविध।विन्द्ररूपोपमानः।

Myson Stelae Inscription

- २...... पूर्वाजन्मानवरतमञ्जुङ्गालतपः फलतयाधनद इव ·····।
  Gang-Tikuh Stelae Inscription of Indra Verman I.
- ३.... सुरासुरमुनिसिद्धयत्तगन्धर्वं किन्नरवराप्सरः ... । Glai Lamov Stelae Inscription of Indra Verman I.

लहर ने मध्यकाल में भारत को घेरा हुआ था, उसने चंपा पर भी अपना प्रावल्य दिखाया था। उत्कीर्ग लेख बार बार यह रट लगाते हैं कि मानव-जीवन नश्वर है, सांसारिक संपत्ति च्रिएक है, इह-लौकिक सुख असार है। इसलिये मनुष्य को मोच प्राप्ति के लिये प्रयत्न करना चाहिये, श्राद्ध का भाव भी प्रकट होता है। भारतीयों की तरह चंपा निवासी भी यह मानते थे कि नचत्र और मह मनुष्य के भाग्य को बनाते और बिगाड़ते हैं। जयइन्द्रवर्भा की ख्याति और विद्वत्ता चन्द्रमा, बृहरपति, सूर्य आदि देवताओं के कारण समभी जाती थी। युगों का विचार भी उनमें प्रचलित था। तीन युगों के नाम-त्रेता, द्वापर और किल भी वे जानते थे। वेता को वे भारतीयों की ही तरह स्वर्णीय युग समभते थे। उनका विश्वास था कि तव संसार में धर्म का साम्राज्य था। न कोई पापी था और न कोई पाप का दर्ख देने वाला ही था। न कोई अपराधी था और न कोई अपराध का द्रा देने वाला था। सब लोगों की स्वभावतः ही पुरुय की ओर रुचि थी और पाप-मार्ग से हटने की प्रवृत्ति थी। तदनन्तर द्वापर त्राया । इस युग में विचित्रसागर नामक राजा हुत्रा। यह बहुत धार्मिक था। तत्पश्चात् कलियुग न्याया। कलियुग में होगों का मुकाव अधर्म, पाप और अभिमान की ओर होता है। इस पापमयीप्रवृत्ति से वचने का उपाय पुरुयमय कार्यों का करना

३६४

१ स्पृत्नाम्भः प्लवमानफेनसङ्ग्यं कायं स्विनत्यं महत् ,
तत्पुण्यं भवसागरात् स्म कुरुते पित्रोर्मुत्रे स्वात्मनः ।

Lai-Trung Inscription of Indra Verman II

२. सीम्याङ्गारबृहस्पतीन्दुदिनकृत्काव्यार्कनै:पालित: श्रीमाक्क्रीजयइन्द्रवर्माविदितो देदीप्यते प्रज्ञया ॥ Dong Duong Inscription of Indra Verman II.

## बौद्धध मी

वताया गया है। पश्चभूतों का विचार भी उनमें प्रचलित था। वंपानिवासी यह भी जानते थे कि वस्तुतः परमेश्वर एक है। उसकी नानाविभूतियां ही नानादेव हैं। आवश्यकतानुसार परमात्मा विविध ह्यों में श्रवतार प्रहण करता है। जब वह यह देखता है कि संसार दुःख से व्याकुल है तो वह उन्हें मोच्नमार्ग दिखाने के लिये श्रपनी विभूतिसम्पन्न किसी देवता को भेजता है।

हिन्दूधर्म के साथ साथ बौद्धधर्म भी चम्पा में दृढ़ सत्ता रखताथा। चम्पा में बुद्ध-छोकेश्वर, लोकनाथ, सौगत, शाक्य-मुनि वज्रपाणि, प्रमुदितछोकेश्वर ऋादि कई नामों से स्मरण किया जाताथा। समका यह जाताथा कि बुद्ध सर्वशक्तिमान् है। वह कई योनियों में पहिले भी पैदा हो चुका

बौद्धधर्म

१. सारासारविवेचनस्फुटमना मान्यो मनो नन्दनः-पानापापभयप्रियः प्रियकरः कीर्त्यं कर्जनैकोद्यमः । लोकालोकिकलौकलौ सितस्तस्तातुं मबद्भाविनो-भावोद्भावसुभावसद्गुरीर्थमैं तनोत्येव यः ॥

Po-Nagar Temple Inscription of Jay Permeshver Verman I.

- २. ··· ननो पृथिनी वायुराकाशमपो ज्योतिश्चपञ्चमम्।

  Myson Stelae Inscription of Bhadra Verman.
- ३ दु:खेनाभिइता नराश्च नरके केचित् तथा नारका-रात्री वा च दिवा तदा च सततं काङ्चन्ति ते दर्शनम् । तर्षाभिश्च नरा दिवाकरहता जीभी जलं जीतलम्-ये ते द्रष्टुमनेकदु:खिवहतावेच्छन्ति भूमी यथा॥ श्राप च—क्वचिद्रपि वलभिज्जो ब्रह्मजो विभ्युजश्च-क्वचिद्रपि भुजगेन्द्रशङ्करश्च क्वचिद्वा। क्वचिद्रपिरिवचन्द्रोऽपाम्यतिवैह्मिरूपः-क्वचिद्रभयदविम्यस्सत्त्वमोद्याद् वभूव॥

Dong-Duong Stelae Inscription of Indra Verman I.

364

है। वह दुखियों के प्रति संवेदना और दिरद्रों के प्रति दया धारण करता है। उसकी आतमा में प्राणिमाल के प्रति कल्याणमयी भावना जागृत है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा की ओर से भी बौद्धर्म को संरत्तण प्राप्त था। राजाओं और नागरिकों-दोनों ने बुद्ध के मन्दिर बनवाये थे। दङ्-दाङ् का उत्कीर्ण लेख बताया है कि जय-इन्द्रवर्मा ने छोकेश्वर की मूर्त्ति बनवाई थी। चम्पा में बुद्ध की बहुत सी मूर्त्तियां मिली हैं। एक में वह शेषनाग पर आसीन है। मिट्टी की कुछ मोहरें मिछी हैं जिन पर बुद्ध की मूर्त्तियां बनी हुई हैं। इन सब बातों से यही परिणाम निकलता है कि चम्पा में बौद्धधर्म का पर्याप्त प्रभाव था।

सामाजिक संगठन भारतीय-प्रवासियों ने चम्पा में दृढ़ हिन्दूसमाज की स्थापना की थी। पर वह समाजिक बन्धन चम्पा की प्राचीन प्रथाओं से कुछ शिथिल हो गया था। कहने में तो वे ब्राह्मण, च्रतिय, वैरय और शूद्र—इन चार भागों में बंदे हुए थे पर क्रियात्मक दृष्टि से उनमें ब्राह्मण और च्रतिय दो ही भेद थे। ब्राह्मण और च्रतियों ने परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध द्वारा ब्राह्मणच्रतियरूपी एक जाति पैदा की, जो च्रतियों की ही एक उपजाति समभी जाती थी। यह ब्राह्मणच्रतिय जाति भारत की प्रसिद्ध जातियों में से हैं। बंगाल के 'सेन' वंशीय राजा इसी जाति के थे आज भी यह जाति भारत के सब प्रान्तों में विद्यमान हैं। चम्पा के राजा इन्द्रवर्मा और रुद्रवर्मा इसी जाति के थे। समाज में ब्राह्मणों की उंची स्थिति थी। उन्हें आदर श्रीर मान की दृष्टि से देखा जाता था। वे मनुष्यों में देवता समभे जाते थे। ब्रह्म हत्या की गणना महापापों में की जाती थी। वि

१. देखिये, Myson Stelae Inscription of Prakas Dharm ये भ्वंसयन्ति ते ब्रह्महत्याफलमनन्तं कल्पेष्वजस्त्रमनुभवन्ति ये परिपालयन्ति तेऽ-एत्रमेधफलम् । ब्रह्महत्याफ्र्यमेधाभ्यां न परं पुण्यपापयोरित्यागम।दिति प्रतिज्ञातम् ।

#### सामाजिक संगठन

निवासी किसी प्रकार की भी शराव नहीं पीते थे। नाच-गान में उनकी खूब रुचि थी। लोगों के नैतिक आचारण की ओर भी ध्यान दिया जाता था। उनका विश्वास था कि कच्चे फलों को तोड़ने वाला कृतन्नी तथा दूसरे की पृथ्वी को छीनने वाला अनन्तकाल तक नरक यातना भोगता है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उपाधियां भी प्रदान की जाती थीं। राजा जयसिंहवर्मा ने अपने सेनापित को ईश्वरकल्प, शिवकल्प और श्रीकल्प की उपाधियां दी थीं।

चम्पा के स्त्री पुरुष नीचे का हिस्सा तथा छाती ढके रखते थे और सारा शरीर नंगा रखते थे। उनके कपड़ों का रंग काला, पीला, लाल और वैंजनी होता था। तपस्वी और नौकर कौपीन पहनते थे जो कि शुद्ध भारतीय वस्तु है। वे केशों को तगह तरह से संवारते थे। विविध वस्तुओं से सिर ढंकते थे। और यज्ञोपवीत को धार्मिक चिह्न के रूप में न पहन कर आभूषण रूप में धारण करते थे। लेकिन इतना स्पष्ट है कि वे पहनते अवश्य थे।

भारत की तरह चम्पा निवासी भी विवाह को पवित्र मानते थे। वे इसे गृहस्थ जीवन की आधारशिला समभते थे। वे अपनी जाति में और गोत्र आदि का विचार करके ही विवाह करते थे। एक लेख में चंपा की नार्किल और ऋमुक इन दो जातियों का उल्लेख है। उसीप्रकार की अन्य जातियां भी चंपा में प्रचलित थीं। ये सब कथानकों पर आश्रित थीं। नारिकेल जाति का संस्थापक नारिकेल

वैत्राहिक संवन्ध

Glai Lamov Stelne Inscription of Indra Verman ! 2-प्रालेयेश्वरधर्मराजविदिती यो नारिकेलान्त्रया-

दायादङ् क्रमुकान्वये जनितवानासीन्नरेन्द्रानतम् । Myson Stelae Inscription

350

१, पाकभेद कृतःनश्च भूमिहर्त्ता च ते त्रयः। नरकान्न निवर्त्तन्ते यावचन्द्रदिवाकरौ॥

में पैदा हुआ था, ऐसा प्रसिद्ध था। कुलीन श्रेणी की लड़की कुलीन श्रेणी में ही विवाह कर सकती थी। यह तो हो सकता था कि उपजाति भिन्न हो पर जाति का एक होना आवश्यक था।

चीनी विवरणों से ज्ञात होता है कि चंपा की वैवाहिक पद्धति हिन्दू वैवाहिक पद्धति के सदृश थी। भारत की तरह वहां भी ब्राह्मण ही योग्य वर निश्चित करता था। ब्राह्मण सोना चाँदी और हीरे के कुछ उपहार तथा दो प्याले शराव और मछली लेकर वधू के घर जाता था। दोनों पत्तों से संबन्ध स्वीकार हो चुकने पर वह इस शुभकार्य के लिये मुहूर्त्त निश्चित करता था। चम्पा में विवाह कुछ निश्चित तिथियों में ही हो सकता था। अन्य तिथियों में विवाह करना निषिद्ध था। विवाह के दिन दोनों पत्तों के मित्र और बन्धु इकट्टे होते थे। वे सब, संस्कार तथा नाच-गान में सम्मिलित होते थे। तब वर वधू के घर जाता था। पुरोहित द्वारा दोनों का परिचय कराया जाता था। तदनन्तर वर वधू का पाणि-प्रहण करता था। तब पुरोहित कुछ मंत्रों का पाठ करता था। इसप्रकार एक वार फिर नाच-गान होकर संस्कार समाप्त हो जाता था। चम्पा-निवासियों का पति-पत्नी संबन्ध भी हिन्दु श्रों की तरह था। पति के मरने पर पत्नी भी पति की चिता पर अपने को सती कर देती थी। 'त्र्रोडोरिक-डि-पोरडिनन्' नामक एक यात्री ने इस प्रथा का वर्णन इस प्रकार किया है:-

"चम्पा में जब कोई पुरुष मरता है तो उस की स्त्री को भी उसके साथ जला दिया जाता है, क्योंिक वे समभते हैं कि पत्नी को सदा पित के साथ ही रहना चाहिये। इसिलये जब पित दूसरे लोक जारहा है, तब पत्नी को भी वहीं पहुंचना चाहिये।"

<sup>9.</sup> Ancient Indian Colonies in the Far East, Vol 1, Champa

जो स्त्रियां सती नहीं होती थीं, वे हिन्दू विधवात्रों की तरह तपस्या का जीवन व्यतीत करती थीं। वे मस्तक में सिन्दूर नहीं लगाती थीं। अच्छे वस्त्र नहीं पहनती थीं। कुछ एक ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जब विधवात्रों ने दुवारा विवाह कर लिया। पर ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। स्त्रियों में बहुत ऊंचे विचार काम करते थे। जयसिंहवर्मा के दङ्-दोङ् के लेख में स्त्रियों के गुणों का विश्लेषण इस प्रकार किया गया है:—

या पुरुषे निपुणा विशेषगुणभाग् भाग्योदयालङ्कता।
कीर्त्याशाभिरता मनोविहितसिचन्तास्पदा भ्राजते
गन्धे पुष्पिनवन्धवस्त्ररचनास्वेवं विदग्धोचिता।।
चम्पा की स्त्रियां हिन्दूस्त्रियों की ही तरह वड़ी धर्मप्राण थीं।
वे दान-पुरुष भी किया करती थीं। अपना सतीत्व कायम रखना

परमधर्म समभती थीं।

चीनी विवरणों में चम्पा के त्यौहारों का वर्णन मिलता है। ये त्यौहार हिन्दू तिथि कम के अनुसार निश्चित तिथियों में होते थे। चम्पा का वर्ष चैत्र मास से आरम्भ होता था और अमावस्या के दिन प्रत्येक मास समाप्त होता था। बहुत से हिन्दू त्यौहार चम्पा में मनाये जाते थे। नये वर्ष के प्रथम दिन एक हाथी नगर के बाहिर इस उद्देश्य से छोड़ा जाता था कि नवीन वर्ष की सब बुराईयां भाग जायें। चैत्रमास के पन्द्रहेंच दिन राजधानी के बाहिर लकड़ी का एक चबूतरा बनाया जाता था। राजा और प्रजा उस पर कपड़े और सुगन्धित पदार्थ रखते थे। इन्हें परमात्मार्पण करने के लिये जला दिया जाता था। आषाद मास में नौकादौड़ होती थी। इन सब उत्सवों पर भारतीय छाया विद्यमान है। भारत की अनेक कथाओं में आता है कि राजा की सन्तान न होने पर हाथी छोड़ा जाता था। दुर्गापूजा के दिनों में नौकादौड़ की प्रथा बंगाल के हिस्सों

त्यौहार

में आज दिन भी प्रचित्तत है। एक अन्य त्यौहार भारतीय दोलयात्रा त्यौहार का विकृत रूप था। ग्यारहवें मास की पूर्णिमा के दिन किसान अपनी फसल में से कुछ भाग राजा को भेंट देते थे। यह प्रथा भारतीय रियासतों में अब भी विद्यमान है। चम्पा में राजा अपने हाथ से थोड़ी सी फसल काट कर सब को इस बात का संकेत करता था कि अब फसल काटने का समय आ गया है।

मृतक संस्कार

चम्पा में मृतक संस्कार हिन्दू विधि से होता था। शव को चिता पर रख कर जला दिया जाता था। साधारण मनुष्य को अगले ही दिन और वडों को तीन या सात दिन पश्चात् जलाया जाता था। शव को शराब में भिगोकर अर्थी पर रखकर बाजे के साथ रमशान भूमि में जलाने के लिये ले जाया जाता था। मृत पुरुष के सम्बन्धी मुंडे हुए सिरों से रोते श्रौर चीखते हुए साथ साथ चलते थे। शव नदी के किनारे ले जाकर जला दिया जाता था। यदि कोई महान् व्यक्ति मरता था तो उसका दाह नदी के मुहाने पर होता था। उसकी राख ताम्रपात्र में रख नदी में वहा दी जाती थी। राजा के मरने पर राख सोने के वर्तन में रखी जाती थी और समुद्र में फेंक दी जाती थी। दो मास तक निरन्तर प्रतिसप्ताह के अन्तिम दिन मृत मनुष्य के सम्बन्धी सुगन्धित पदार्थों के साथ श्मशान जाते श्रीर शोक मनाते थे। सौवें दिन श्रीर तीसरे वर्ष वे मृत मनुष्य के सम्मान में कुछ और विधियां भी करते थे। यद्यपि साधारणतया शव जलाया जाता था तो भी कई वार पारसियों की तरह शव को खुले स्थान में रख दिया जाता था, वहां पत्ती उसके मांस को खा जाते थे। कुछ दिवस पश्चात् उसके परिवार के लोग हिंडुयां इक्ट्री करते थे और उन्हें जला कर राख कर देते थे। यह राख पानी में बहा दी जाती थी।

साहित्य

उत्कीर्ण लेखों से पता चलता है कि चंपा में कम से कम दसवीं शताब्दी तक तो अवश्य ही संस्कृत साहित्य का अध्ययन होता था। संस्कृत पढ़ेलिखे लोगों की भाषा समभी जाती थी। भारतीय प्रन्थों के अतिरिक्त चंपा निवासियों ने स्वयं भी कई प्रनथ संस्कृत भाषा में लिखे थे। संस्कृत साहित्य का विस्तार करने में राजा लोग श्रगुत्रा थे। राजा भद्रवर्मा तृतीय चारों वेदों का ज्ञाता था। इन्द्रवर्मा रतीय षड्दर्शन, जैनदरीन श्रीर व्याकरण का परिडत था। जयइन्द्रवर्मदेव सप्तम व्याकरण, ज्योतिष, महायान और धर्मशास्त्र विशेषतया नारदीय और भार्गवीय ( शुक्रसंहिता ) शास्त्र का अच्छा हाता था। एक स्थान पर योगदरीन का उल्लेख है। <sup>१</sup> रामायण और महाभारत से चंपा निवासी भलीभांति परिचित थे। एक लेख में युधिष्ठिर, दुर्योधन ऋौर युयुत्स का उल्लेख है। र एक अन्य लेख में राम और दशरथ का वर्णन मिलता है। उ एक स्थान पर अर्जुन का वर्णन है। एक लेख में पाएड का उल्लेख किया गया है। प एक अन्य स्थान पर अश्वत्थामा और द्रोण को भी स्मरण किया गया। ६ इसी प्रकार एक जगह विश्वामित्र, अनसूया और अत्रिमुनि

१. भक्त्या योगाविशुद्धया पृथुतमौजोभिश्च सिद्धिपिः।

Lai-Trung Stelae Inscription of Indra Verman III.

२. युधिष्ठरोऽसौ ... ...दुर्योधनाचै: ... ... युयुत्तु ... ...

Phu-Luong Stelae Inscription of Rudra Verman III

३. दशरथ नृपजोऽयं राम इत्याशया यम् ।

Myson Stelae Inscription of Prakash Dharman.

४.... धनन्जय इवाप्रतिहतपराक्रमः

Yang-Tikuh Stelae Inscription of Indra Verman I.

५. ... स जयित महसाजी यथा पाण्डुस्तुः।

Hoa-Que Stelae Inscription of Bhadra Verman.

६. ... अश्वत्थामो द्विजश्रेष्ठाद् द्रोणपुत्रादवाप्यतम् ।

Myson Stelae Inscription of Prakasa Dharam,

का नाम आया है। 'एक स्थान पर इन्द्र-पुत्र—जयन्त का भी वर्णन है। 'कुवेर का एकाच्चिष्कल के रूप में वर्णन पुराण से लिया गया है। चम लोगों को पुराणों का भी पता था। 'इन्द्रवर्मा तृतीय का मंत्री सब धर्मशास्त्रों का विद्वान था। 'संचेप में यों कहा जा सकता है कि चम लोग चार वेद, पड्दर्शन, रामायण, महाभारत, जैनदर्शन, महायान, साहित्य, शैव और वैष्णव साहित्य, काशिका सहित व्याकरण, ज्योतिषशास्त्र, मनु, नारद और भृगुस्मृति, पुराण तथा संस्कृत काव्य और गद्यमन्थों से भलीप्रकार परिचित थे।

भवन निर्माणकला चंपा के हिन्दू राजाओं ने बहुत वड़ी संख्या में मंदिरों,
मूर्तियों और विहारों का निर्माण कराया था। इससे वास्तुकला
और भवननिर्माणकला में चम लोग बहुत प्रवीण हो गये थे।
चंपा के सभी मन्दिरों का मुख पूर्व की ओर है। इस पर भी
भारतीय प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। चंपा ने वास्तुकला और भवननिर्माणकला में जो उन्नति की, उसका मूलाधार वह भारतीयकला
थी, जिसे भारतीय उपनिवेशक भारत छोड़ते समय श्रपने साथ ले
गये थे। यह ठीक है कि चम लोगों ने भारतीय कला का श्रन्धा
श्रमुकरण नहीं किया, उन्होंने उसमें अपनी कलम भी लगाई तथापि
यह बिल्कुल निश्चित है कि इस कला का मुख्याधार भारतीय था।

१. ः जन्माच्छन्दस्यसत्यकीशिकस्वामी, तस्याः पतित्वमागाद्, नस्याया इवात्रिमुनिः। Myson Stelae Inscription of Prakasa Dhrman.

२. शक्लुग्रेण यशोऽर्थिनेऽतिवलवान् देवेन्द्रपुत्रोपमः ।

Glai Lamov Stelae Inscription of Indra Verman I.

३ एतेन पुराणार्थेन लच्चणेनैतद्गम्यते ....।

Myson Stelae Inscription of Jaya Hariverman.
४ ····· शास्त्री शास्त्रज्ञ संधै:।

३७२

इस अध्याय को समाप्त करते हुए यह कहना कुछ आवश्यक सा प्रतीत होता है कि चम्पा में भारतीय छोग सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी में ही नहीं गये अपितु भारत और चम्पा का पारस्परिक सम्बन्ध अति प्राचीन है। चम्पा के लेखों में इस ओर बहुत से निर्देश पाये जाते हैं। एक स्थान पर लिखा है—सहस्रों वर्षों से चले आ रहे लिंग को जावानिवासी उठाकर ले गये। एक अन्य स्थान पर एक मूर्त्ति के विषय में लिखा है कि पांच सहस्र नौ सौ ग्यारह वर्ष पूर्व द्वापर में विचित्रसगर ने इसकी स्थापना की थी। इस प्रकार ये दो उदाहरण ऐतिहासिकों के सम्मुख उपस्थित हैं जो कि भारत और चम्पा के पारस्परिक सम्बन्ध को सहस्रों वर्ष पीछे ले जाते हैं।

अभी तक यह विचार भी विवादास्पद रहा है कि चंपा में आवासित होने वाले हिन्दू भारत के किस प्रदेश से आये थे? प्राचीन शिलालेखों की शैली के आधार पर इस प्रश्न का भी उत्तर देने का प्रयत्न किया जायेगा। इस दृष्टि से अध्ययन करने पर यही परिणाम निकलता है कि महाराष्ट्रीय लोगों का इसमें पर्याप्त हाथ था। प्राकृत भाषा का एक सूत्र है—'अण् मुकुटादिषु' अर्थात्

१. बहुवर्षसहस्राणि स वभूव महीतले ।
ततश्च कलियुगदोपातिशयेन नावागतैज्जववलसंपैनिद्दं हातेपि
नवाम्बराद्रियमिते शककाले स येव शून्योऽभवत् ।

Gang-Tikuh Stelae Inscription of Indra Verman I.

२. पञ्चसहस्रनवशतैकादशेविगतकलिकजङ्कद्वापरवर्षे श्रीविचित्रसगरसंस्थापितश्श्रीमुख-लिङ्गदेवः ।

Po-Nagar Stelae Inscription of Vikrant Verman II.

मुकुटादि शब्दों को अण् होता है, महाराष्ट्री भाषा में। इससे मुकुट के स्थान पर मकुट हो जाता है। इसका प्रयोग चंपा के तेलों में कई स्थानों पर किया गया है। इसी प्रकार 'न' के स्थान पर 'ण' का प्रयोग महाराष्ट्री लोग करते हैं। इसके लिये प्राकृत-सूत्र 'नोणः' है। उत्तरीयभारत के लोग इस एत्व को पसन्द नहीं करते। उनमें किंवदन्ती भी है—फाल्गुने गगने फेने एत्विमच्छन्तिवर्वराः'। ऐसे प्रयोग भी चंपा के लेखों में पर्याप्त विद्यमान हैं। इसका प्रयोग भी चंपा के लेखों में पर्याप्त विद्यमान हैं। इसका प्रयोग भी चंपा के लेखों में यत्र तत्र देखने को मिलता है। इसका प्रयोग भी चंपा के लेखों में यत्र तत्र देखने को मिलता है। इस त्राधारों पर यह कहा जा सकता है कि चम्पा में बसने वालों की पर्याप्त संख्या अथवा कम से कम इन लेखों के लिखने वाले तो अवश्य ही महाराष्ट्री सज्जन थे।

#### १. सुरसिद्धविद्याधरगणमकुट किरीटवर ...

Yang-Tikuh Stelae Inscription of Indra Verman I. अपि च-भी सत्यमुखलिङ्ग देवस्य मकुटं प्रणालस्य ।

Po-Nagar Stelae Inscription of Vikrant Varman II. किञ्च--भावाभावामशक्तिः शशिमकुटतनोर्थंकायासुकाया ।

Po-Nagar Temple Inscription of Permeshver VermanI
२. · · · · · चीराणैवतरङ्गगगणसिन्धुफेणशशिकर · · · · · ·

Yang-Tikuh Stelae Inscription of Indra Verman I.
अपि च—देवीफाल्गुण्नील पञ्चदिवसे .....

Bo-Mang Stelae Inscription of Indra Verman II.

३. सुरासुरिपुपवित्रचरण युगलसरोस्हमकरण्डस्य ......

Yang-Tikua Stelae Inscription of Indra Verman I.

# दशम-संकान्ति स्याम भारतीय रंग में—

# दशम-संक्रान्ति

# स्याम भारतीय रंग में

# स्याम कम्बुज की आधीनता में

स्याम कम्बुज की आधीनता में — सुखोदय के शासक — इन्द्रादित्य, रामखम्हेङ् — सूर्य्यवंशराम — अयोध्या के शासक — रामाधिपति — रामराजा — परमराजा-धिराज — वर्मी आक्रमण — पश्चिमीय आतियों का प्रवेश — ऋणमोचन — अयोध्या का पतन — देवनगर के 'राम' — स्याम पर भारत की छाप — शासनव्यवस्था — धर्म — त्यौहार, साहित्य — भाषा — प्राचीन स्मारक — उपसंहार।

जिस समय भारतीय आवासक चंपा को आवासित कर रहे थे, लगभग उसी समय, उसके उत्तरपश्चिम में स्थाम राज्य का उद्भव हो रहा था। स्थाम की स्थापना कव और कैसे हुई ? इसका ठीक ठीक उत्तर देना बहुत कठिन है। इसकी स्थापना के विषय में एक दन्तकथा प्रचलित है, जिससे इस विषय पर कुछ प्रकाश पड़ता है। कहा जाता है कि:—

"टो सहस्र वर्ष हुए, जब यह देश शून्य पड़ा था। उस समय यहां कहीं कहीं कुछ तपस्वी रहते थे। इसी समय चीन में एक राजकुमार ने अपने पिता को मार कर स्वयं सम्राट् बनने के लिये उद्योग किया, परन्तु उसे इसमें सफलता प्राप्त न हुई। तब राजा ने राजकुमार और उसके साथियों को मरवाना चाहा। पर सलाहकारों ने उसे समभाया कि आप इन्हें अभय प्रदान कर देश से निर्वासित कर दें, और ये पुनः कभी स्वदेश न लौटें।"

"इस प्रकार निर्वासित हुये लोगों ने स्याम देश को आवासित

#### स्याम भारतीय रंग में

कर अपनी शक्ति का विस्तार आरम्भ किया। वहां इन्होंने एक-नगर और बहुत से मन्दिरों का निर्माण किया। तदनन्तर जूडिआ नामक स्थान आवासित किया गया। यहां भी एक छोटा सा देवालय बनाया गया। यह आज भी विद्यमान है। उस समय वहां सात तपस्वी रहते थे। ये सातों परस्पर भाई थे और आकृति में एक समान थे।"

यदि इस अनुश्रुति को सत्य माना जाये तो स्याम देश को सर्वप्रथम आवासित करने वाले भारतीय न होकर चीनी थे। इसके अनुसार स्थाम में सर्वप्रथम चीनी लोगों ने विस्तियां वसाई। लेकिन कालान्तर में भारतीयों ने भी इस खोर पग बढाया। वे भी स्याम गये, वहां बसे और वहां रहते हुये भारत से व्यापार करने लगे। इसकी सूचना स्थाम में प्राप्त एक तामिल शिलालेख से मिलती है। यह लेख आठवीं शताब्दी का है, और दित्तणभारत में 'तिरुवलम्' में प्राप्त विजयनन्दी विक्रमवर्मा के लेख से मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि- 'मिण्यामम्' व्यापारिक संघ के कुछ सदस्य स्याम में निवास करते थे। ये लोग वैष्णवमतावलम्बी थे। इन्होंने विष्णु की पूजार्थ एक मन्दिर भी बनवाया था। ये लोग मूलतः तामिल देशवासी थे और समुद्र-मार्ग से स्थाम पहुंचे थे। इस प्रकार आठवीं शताब्दी तक भारतीय लोग निश्चितहूप से स्याम में वस चुके थे। वहां रहते हुये इन्होंने भारत से व्यापार करना तथा मन्दिरों की स्थापना कर स्वसंस्कृति का प्रचार भी प्रारम्भ कर दिया था।

भारत और स्थाम का पारस्परिक संबन्ध सर्वप्रथम आठवीं शताब्दी में ही नहीं हुआ , प्रत्युत इससे सैकड़ों वर्ष पूर्व भारतीय

१. देखिये, Ancient Indian Colony of Siam, By. P.N. Bose Page—20.

## स्याम कंबुज की आधीनता में

लोग स्थाम में बस चुके थे। उस समय स्थाम कंबुज की आधीनता में था। कंबुज के भारतीय प्रवाह के साथ साथ स्थाम भी उसी प्रवाह में प्रवाहित हो चला। भारत और स्थाम का यह संबन्ध ईसा की तीसरी शताब्दी तक ले जाया जाता है। तीसरी शताब्दी से भारतीयों ने वहां जाना आरम्भ कर दिया था और भारतीय नगरों के नाम पर नये नगर बसाने शुरु कर दिये थे। नीचे स्थाम के कुछ नगरों के नाम दिये जाते हैं जो कि मूलतः संस्कृत भाषा के हैं:—

संस्कृत स्यामी राजपुरी रातपुरी अयोध्या अयुध्या नवपुर लोफाव्ररी विजय फिक्सेई सुखोदय सुखोथेई संघलोक संघलोक उत्तरतीर्थ उत्तरदिथ

इनको पढ़ने से यह स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि स्थाम पर भारतीय रंग कितनी शीव्रता से चढ़ा था। तेरहवीं शताब्दी तक स्थाम कंबुज के ही आधीन रहा। स्थाम का, इन एक हजार वर्षों का इतिहास कंबुज के इतिहास से पृथक् नहीं किया जा सकता। प्रथम राजा इन्द्रादित्य था, जिसने स्थाम को कंबुज की आधीनता से मुक्त कर लिया। इन दस शताब्दियों तक स्थाम में शवधर्म का प्राबल्य रहा। शवधर्म ही राष्ट्रधर्म बना रहा, क्योंकि तब कंबुज का राष्ट्रधर्म भी शैव ही था। तत्पश्चात् शैवधर्म का स्थान बौद्धधर्म ने ले लिया। बौद्धभिद्ध भगवान् युद्ध की शिचाओं का प्रचार करने स्थाम पहुंचने लगे। बड़े बड़े भिच्छओं को बौद्धसंघ की स्थापना के लिये बुलाया

#### स्याम भारतीय रंग में

भी जाने लगा। श्रीसूर्य्यवंशराम ने स्यामी बौद्धसंघ की आन्तरिक शुद्धि के लिये सिंहलद्वीप से संघराज को अपने यहां आमन्त्रित किया। इस प्रकार तेरहवीं शताब्दी से स्थाम मुख्यतया बौद्धधर्मावलम्बी बन गया।

# मुखोदय के शासक

( १२१८ से १३७६ तक )

इन्द्रादित्य

१३४० ई० के पश्चात् का स्याम का इतिहास तीन भागों में वंटा हुआ है। ये तीन भाग तीन नगरों के कारण हैं। आगामी छः सौ वर्षों में स्याम की कोई एक स्थिर राजधानी नहीं रही, प्रत्युत वह समय समय पर बदलती रही। पहले सुखोद्य, फिर अयोध्या श्रीर तदनन्तर वर्त्तमान बैङ्कॉक स्थाम की राजधानी बनाया गया। एक तरह से स्थाम का अपना इतिहास सुखोदय से ही प्रारम्भ होता है। सुखोदय का प्रथम राजा इन्द्रादित्य था। यह १२१८ ई० में सिंहा-सनारूढ़ हुआ था। इसने सुखोद्य को अपनी राजधानी वनाया था। इस प्रकार इन्द्र।दित्य को सुखोदय के स्वतन्त्र राज्य का प्रवर्त्तक कहा जा सकता है। सुखोद्य के शासक १२१५-१३७६ तक शासन करते रहे। सुबोद्य से एक उत्कीर्ण लेख मिला है। यह सुखोद्य वंश के तृतीय राजा रामखम्हेङ का उत्कीर्ण कराया हुआ है। इसमें इन्द्रादित्य का भी वर्णन किया गया है। इन्द्रादित का पुत्र अपने पिता का वर्णन करते हुए लिखता है "हम सब पांच भाई बहिन थे। तीन भाई और दो बहिनें। बड़ा भाई शीघ ही कालग्रस्त हुआ। उस समय मेरी आयु बहुत कम थी।" आगे फिर लिखा है "जब मेरी आयु १६ की वर्ष थी तो शतुओं ने देश पर त्राक्रमण किया। मैंने उनका खूव सामना किया त्रीर उन्हें परास कर दिया। पिता ने प्रसन्न होकर मुक्ते रामखम्हेङ्क की उपाधि

## रामखम्हेङ्

प्रदान की। मैं अपने पिता के जीवनकाल में सदा उनके समीप ही रहता था, और उनकी सहायता किया करता था। यदि मैं कोई मृग या मछ्छी प्राप्त करता तो उसे पिता के पास ले जाता था; यदि मैं कोई फल या मिठाई पाता तो उसे पिता के सम्मुख ला रखता, यदि में हाथियों का शिकार करने जाता और उन्हें पकड़ लेता तो उन्हें लाकर पिता की भेंट करता था; यदि मैं हाथी, दास, चांदी और सोना प्राप्त करने जाता और उन्हें पा लेता तो वह सब कुछ भी अपने पिता की सेवा में प्रस्तुत करता था।" इस प्रकार सुखोदय वंश के संस्थापक इन्द्रादित्य ने पुत्नों की सहायता प्राप्त कर सुखपूर्वक शासन किया । इन्द्रादित्य के पश्चात् 'वान्-मुराण्' राजा हुआ । इसके समय भी सुखोद्य में प्राप्त लेख के लेखक, इन्द्रादिख के तृतीय पुत्र, रामखम्हेङ की सहायता बनी रही। वह लिखता है-"मेरे पिता परलोकगामी हुए, इसके पश्चात् मैं अपने भाई के समीप रहने लगा श्रीर जिस भाव से, पहले अपने पिता की सेवा करता था उसी तरह उसकी सहायता करने लगा।"

१२८३ ई० में रामखम्हेङ् उत्तराधिकारी हुआ। यह 'रामराजा' रामखम्हेङ् नाम से भी विख्यात है। उक्त लेख में ही आगे लिखा है- "मेरे वड़े भाई की भी मृत्यु हो गई और अब मैं राज्य का खामी बना हूं।" स्थामी राजाओं में रामराजा का स्थान बहुत ऊंचा है। सुखोदय का लेख इसी का उत्कीर्ण कराया हुआ है। इसके समय की सबसे मुख्य घटना यह है कि इसने स्थामी. वर्णमाला प्रचित की थी। यह अपने लेख में लिखता है-'मेरे मन में विचार उठा कि स्थामी वर्णमाला का प्रयोग किया जाये। तदनुसार मैंने वह वर्णमाला

१. देखिये, Ancient Indian Colony of Siam, Page 34-35.

२. यह वर्णमाला किस वर्णमाला के आधार पर वनाई गई है ? इस विषय में ऐतिहासिकों में तीन पत्त हैं:-

#### स्याम भारतीय रंग में

तच्यार कर उसका प्रयोग प्रारम्भ कर दिया। अगो चलकर यह अपने देश के धर्म का वर्णन करते हुए लिखता है— "प्रजा बुद्ध की भक्त है। नगरों में बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्त्तियां, चित्र तथा मन्दिर बने हुए हैं। राजधानी के पश्चिम में अरएयविहार है, जो श्रीधर्मराज से आये एक विद्वान को भेंट किया गया था, जिसने यहां आकर लिपिटक का अध्ययन किया था। यद्यपि मेरे देश में हिन्दूधर्म का विशेष प्रचार नहीं, तो भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो देवों को पूजते हैं, और जिन पर राज्य की समृद्धि निभर करती है।"

इस समय स्थाम की राजधानी सुखोद्य थी। नगर की शोमा अद्वितीय थी। इसमें चार प्रवेशद्वार थे। स्थान स्थान पर बुद्ध-प्रतिमाओं से विभूषित मन्दिर थे, जिनमें बहुत से विद्वान मिन्नु रहते थे। राजधानी से पश्चिम की ओर एक विहार था। विहार के मध्य में एक विशाल भव्य मन्दिर था। पूर्व में अन्य मन्दिर थे, जिनमें विद्वान् लोग निवास करते थे। उत्तर की ओर बाजार तथा राजप्रासाद था और दिन्त्एा में कृषि होती थी। रामराजा का शासन

<sup>(</sup>क) इसका मूल 'पाली' या 'सिंहली' वर्णमाला है।

<sup>(</sup>ख) यह 'वमीं' वर्णमाला से निकली है।

<sup>(</sup>ग) इसका स्वरूप 'ख्मेर' वर्णंमाला से तथ्यार किया गया है। इन पर विचार करते हुए यही प्रतीत होता है कि स्थामी वर्णंमाला का आधार ख्मेर वर्णंमाला रही होगी। इसमें निम्न युक्तियां दी जा सकती हैं:--

<sup>(</sup>१) सुखोदय लेख के अचर ख्मेर अचरों से समता रखते हैं।

<sup>(</sup>२) कम्बुज श्रीर स्याम परस्पर बहुत निकट हैं।

<sup>(</sup>३) तेरह सौ वर्ष तक स्याम कम्बुज के ऋधीन रहा है। इससे यह स्वाभाविक है कि उसकी वर्णमाला का प्रभाव इस पर पड़ा हो। प्रो० बैडले और सर चार्ल्स ईलिअट ने भी इसी कथन की पृष्टि की है।

१. देखिये, Ancient Indian Colony of Siam, Page 37-

# सूर्यवंशराम

विक्रम के शासन के सदृश था। वह विवादों का निर्णय स्वयं करता था। वह प्रजा के लिये अगम्य न था। छोटे से छोटा व्यक्ति भी उससे मिल सकता था। उसने आज्ञा प्रचारित की हुई थी कि यदि राजधानी के किसी भी प्रजाजन को किसी भी व्यक्ति से कृष्ट पहुंचा हो, या उसका दिल दुखा हो तो वह तुरन्त प्रासाद पर लटकते हुए घन्टे को बजादे। घन्टे की आवाज आने पर राजा स्वयं प्रार्थना सुनता था और वात की गहराई तक पहुंच कर निर्णय करने का प्रयत्न करता था। उस प्रकार, रामराजा ने अपने सुदीर्घ शासन में न्यायपूर्वक आचरण किया। इसी से यह स्थामी छोगों में इतना पूजा का पात्र बन गया कि वे इसे ज्ञान, वीरता, साहस, शक्ति और वेग में अनुपमेय मानने छगे।

सुर्ववंशराम

१३४४ ई० में श्री सूर्यवंशराम सिंहासनारूढ हुआ। यह हृद्यराज, श्रीधर्मराज, श्रीधार्मिक तथा राजाधिराज आदि कई नामों से प्रसिद्ध था। राजा अपनी उदारता के लिये भी विख्यात था। प्राणिमात्र के प्रति दया तो इसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। यह विद्वान् भी बहुत था। ज्योतिष विद्या में पारंगत था। इसने स्थाम के तिथिकम का भी संशोधन किया था। धर्म में इसकी रुचि असामान्य थी। इसने अनेक कुटी, विहार और चैत्यों का निर्माण कराया था। इतना ही नहीं, विविध धातुओं के मेल से एक युद्धप्रिया था। इतना ही नहीं, विविध धातुओं के मेल से एक युद्धप्रिया भी इसने बनवाई थी। यद्यपि राजा बौद्ध था, और यह लोगों में बुद्ध के उपदेशों का प्रचार किया करता था, तथा अपने प्रजाजनों को दुःख से छुड़ाने के लिये निर्वाण पथपर जाने की प्रेरणा करता था, तथापि इसके शासन काल में हिन्दू और बौद्ध, दोनों धर्म समृद्धिपथ पर थे। श्रमण और ब्राह्मण, दोनों का ही समान आदर था। जहां इसने बुद्ध की मूर्तियां स्थापित कराई, वहां समान आदर था। जहां इसने बुद्ध की मूर्तियां स्थापित कराई, वहां

१. देखिये, Ancient Indian Colony of Siam Page 41

परमेश्वर और विष्णु पर भी भेटें चढाई। यह जहां बौद्ध साहित्य का विद्वान् था, वहां हिन्दू शास्त्रों से भी पूर्णतया परिचित था। त्रिपिटक, वेद, शास्त्र, आगम, और ज्योतिःशास्त्र इसके हस्तामलकवत् थे। १३४२ ई० में सूर्यवंशराम ने सीलोन से उस महाबोधि की शाखा स्याम मंगाई जिसे संद्यमित्रा अपने साथ वहां ले गई थी। बोधिद्रुम की शाखा के समीप ही राजा ने पटना से लाये हुए अवशेषों पर एक चैल बनवाया। बाईस वर्ष शासन करने के उपरान्त १३६२ ई० में सूर्यवंशराम ने राजपिएडत को सीलोन भेजकर महा-खामी संघराज को अपने देश में निमन्त्रित किया । संघराज के आगमन का समाचार पाकर, राजा ने उसके स्वागत के लिये विविध समारम्भ रचे। उसने संघराज और उसके साथियों के निवासार्थ बहुत सी कुटियां और विहार बनवाये। उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिये बहुत सा सोना, चांदी और बहुमूल्य वस्तुएं वितीर्ण की गईं। इसी समय नगर के मध्य में महात्मा बुद्ध की एक खर्ण-प्रतिमा स्थापित की गई । तत्पश्चात् सूर्यवंशराम ने महास्वामी संघराज से प्रवज्या प्रहण की। उस समय राजा ने स्वर्णप्रतिमा के सम्मुख बद्धांजिल होकर कहा—"में अब बुद्ध की शरण में आता हूं, मुभे अब न ब्रह्मा बनने की चाह है, न इन्द्र बनने की, और न चक्रवर्ती बनने की; में तो केवल बुद्ध होना चाहता हूं,ताकि कामभव रूपभव और अरूपभव दुःखों से छटपटाते हुए प्राणियों को संसार-सागर से पार पहुंचा सकूं।" राजा के पीछे बहुत से कुलीन लोगों ने भी उसका अनुकरण किया। भारतवर्ष में जातकों के नाम बहुत स्तूप पर सब से पहले खुदे हैं। यही नाम स्याम में बौद्धधर्म के प्रविष्ट होने पर, वहां भी प्रचलित हो गये। इनका वर्णन स्यामी

१. देखिये, Hinduism and Budhism, by Eliot, Page 83.

## श्रयोध्या के शासक

रिालालेखों में पाया जाता है। ये लेख सूर्यवंशराम के समय के है। इनका काल १३४० ई० वताया जाता है। सूर्यवंशराम के साथ इन्द्रादित्य से प्रारम्भ हुए वंश की समृद्धि समाप्त होगई। अब से अयोध्या के शासकों का उत्कर्ष प्रारम्भ हुआ। सूर्यवंशराम के समय ही १३४० ई० में रामाधिपति ने अयोध्या नामक नया नगर बसाया। इसका प्राचीन नाम द्वारविती था। लेकिन नवीन नगर बसने से यह अयोध्या कहलाने लगा। १२१८ से १३४० तक सुखोदय के शासक जिस खातन्त्र्य सुख को भोगते रहे थे वह अब अयोध्या के राजाओं को प्राप्त होने लगा। यद्यपि १३४० से अयोध्या ने स्याम के इतिहास में प्रमुख भाग लेना आरम्भ कर दिया था, तो भी सुखोदय का प्रभाव एकदम समाप्त नहीं हुआ। बुक्तते हुए दीपक की तरह इसके कुछ समय बाद तक भी इसका नाम चमकता रहा। लेकिन इस बीच में अयोध्या स्थामी संस्कृति और राजनीति का केन्द्र बन चुकी थी और इसके उत्कर्ष के साथ ही वहां नये राजवंश की भी स्थापना होगई यी।

## अयोध्या के शासक

( १३४० से १६०४ तक )

पीछे कहा जा चुका है कि सूर्यवंशराम के समय १३४० ई० में रामाधिपति ने अयोध्या नगर की स्थापना की थी। उसकी मृत्यु के पश्चात् ही अयोध्या ने सुखोद्य के प्रभाव को अतिक्रान्त कर ित्या यद्यपि स्थाम का शासनसूत्र सुखोद्य के शासकों से क्रिनकर अयोध्या के राजाओं के हाथ में चला गया था, लेकिन इससे स्थाम की संस्कृति में कोई अन्तर न पड़ा था। अयोध्या का प्रथम राजा रामाधिपति था। सिंहासनारूढ़ होते समय इसकी आयु ३७ वर्ष की थी। इसने कुल १६ वर्ष शासन किया। अपने शासनकाल में

354

रामाधिपति ने बहुत से नगर, विहार, भवन और चैलों का निर्माण

रामराजा

१३६४ ई० में रामराजा राजा बना। इस काल का एक उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुआ है। इसमें इस बात का वर्णन है कि किस प्रकार वुद्ध की पूजा के लिये एक मन्दिर खड़ा किया गया और उसमें महात्मा वुद्ध की पित्तल प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गई। इसके साथ ही एक चैट्य भी बनाया गया, इसमें एक रंगीन ज्योति अन्य दस ज्योतियों के साथ जगमगाती थी। एक पुस्तकालय भी इसमें था। राजा ने मंदिर को बहुत से गांव भी प्रदान किये थे। उसने वुद्ध की पूजा के लिये अपनी बहिन भी दे दी थी। लेख के अन्त में राजा इस दानपुष्य का तात्पर्य बताते हुए लिखता है कि—"यह सब कुछ मैंने इस लिये किया है कि अगले जन्म में बुद्ध वनकर पैदा हो सकूं।" 9

परमराजा| धिराज| १४१७ई० में परमराजाधिराज उत्तराधिकारी बना। इस काल का भी एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जो सुखोदय के 'बुद्धपाद' के नाम से विख्यात है। यह १४२७ ई० का है, और पाली लिपि में लिखा हुआ है। सुखोदय का बुद्धपाद, बुद्ध के अन्य सब चरणों से उत्तम है। सीलोन का 'रत्नपाद' सादा है। उस पर किसी प्रकार की चित्रकारी नहीं हैं। परन्तु सुखोदय का बुद्धपाद बहुत सुन्दर है। यह अपने में कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। बुद्धपाद पर दो चक बने हुए हैं। इनमें छ: बृत्त हैं। प्रथम बृत्त में ३२, द्वितीय में २४, तृतीय में १६, चतुर्थ में १६, पञ्चम में १२ और छठे में द चिह्न हैं। कुल मिलाकर १०८ चिह्न हैं। चरण के नीचे जुल्स की आकृति में खड़े हुए बहुत से थेरों (स्थिवरों) की मूर्त्तियां बनी हुई हैं। ये थेर

१. देखिये, Ancient Indian Colony of Siam, Page 63.

## वर्मी आक्रमण

हाथ जोड़ कर, सिर मुकाये खड़े हुए हैं। मानो ये बुद्ध को भेंट दे रहे हों। थेरों के नाम पाली अचरों में खुदे हुए हैं। इनकी संख्या असी है। इसी लेख से यह भी ज्ञात होता है कि भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण प्राप्त करने के १६७० वर्ष उपरान्त राजा महाधर्माधिराज एक विशाल बहुमूल्य प्रस्तरखण्ड लाया। इस पर सीलोन के समन्तकूट की भांति भगवान का चरण अंकित था। यह चरण सीलोन के बुद्धपाद के समान नाप का था।

१५४८ ई० में वरधीरराज ऋयोध्या का राज। हुऋा। इसके वर्धा ग्राक्रमण सिंहासनारूढ़ होते ही वर्मी छोगों ने स्थाम को आघेरा। पहला हमला स्थाम की ओर से किया गया था। स्थामी राजा ने दो सौ हाथी, एक हजार घुड़सवार और साठ हजार पदाति वर्मा के 'सेवाय' नामक स्थान को जीतने के लिये भेजे। स्यामी लोगों ने सेवाय जीत लिया। जब यह समाचार वर्मी राजा को मिला तो उसने एक बृह्ती सेना स्थाम पर आक्रमण करने के लिये भेजी। स्थामी लोग बुरी तरह परास्त हुये। राजकुमार और राजा का साला शबुओं द्वारा केंद्र कर लिये गये। अन्ततः सन्धि हुई। वरधीर-राज का लड़का और साला दोनों छोड़ दिये गये। स्यामी राजा ने वर्मी राजा को ३० हाथी, ३०० मुद्रायें तथा दो श्वेत हाथी देने की प्रतिज्ञा की। यद्यपि राजा ने श्वेत हाथियों को देना स्वीकार कर लिया तथापि उसे उनका देना बहुत सता रहा था। १४६३ ई० में वर्मी राजा को पता चला कि स्थामी राजा ने फिर से कुछ श्वेत हाथी प्राप्त कर लिये हैं। इस बीच में वरधीरराज की मृत्यु हो चुकी थी और महामहिन्द उसका उत्तराधिकारी था। वर्मी राजा ने महामहिन्द से एक श्वेत हाथी और मांगा। पर उसने उत्तर देने में टालमटोल की । परिगामतः १४६४ ई० में वर्मी सेनाओं ने फिर

१. 'पेगु' संस्कृत 'हं सनगर' का राजा। यह प्रदेश पेगु में था।

से अयोध्या को आ घेरा। दीर्घकाल तक युद्ध करने के उपरान्त जब महामहिन्द ने देखा कि मैं सामना करने में असमर्थ हूं, तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा, रानी और छोटा राजकुमार कैद कर लिये गये, और बड़ा लड़का स्याम का राजा उद्घोषित हुआ। १४६८ ई० में महामहिन्द कैद से मुक्त कर दिया गया। उसके खदेश छौटते ही स्थाम में पुनः खातन्त्र्यसंप्राम छिड़ गया। महामहिन्द के ज्येष्ठ पुल ने अपने पिता की सहायता से बर्मा की आधीनता से मुक्त होने का प्रयत्न किया। शीव ही वर्मी सेनाओं ने अयोध्या पर आक्रमण किया। राजधानी लूट ली गई। महिन्द का ज्येष्ठ पत्न कैद कर कत्ल कर दिया गया। इस प्रकार वर्मी लोगों ने स्थाम पर तीन वार आक्रमण किया और दुर्भाग्यवश तीनों वार स्थामी सेनाओं को बुरी तरह हार माननी पड़ी। इन त्राक्रमणों से स्याम की तत्कालीन राजधानी और संस्कृति को बहुत धका पहुंचा। इन्हीं के परिगामस्वरूप कुछ काल पश्चात् बैङ्काक नाम से नया नगर बसाया गया। इसी को स्याम की नूतन राजधानी बनाया गया और वौद्धधर्म की बिगड़ी हुई दशा को सुधारने के प्रयत्न होने लगे।

पश्चिमीय जातियों का प्रवेश १६१० ई० में इन्द्रराज स्थाम का राजा हुआ। इस समय तक पूर्व में व्यापार करने का मार्ग ढूंढा जा चुका था। पोर्चुग़ीज, डच, फ्रेंच और इंग्लिश लोगों ने भारत तथा मसाले के द्वीपों में अपनी कोठियां खोल कर पश्चिम से व्यापार प्रारम्भ कर दिया था। इसी दिशा में पग बढ़ाते हुए विदेशी लोग स्थाम की ओर भी पग बढ़ाते चले जा रहे थे। १६०४ ई० में डच लोगों ने अयोध्या में अपनी कोठी बनाई। इनकी देखादेखी फ्रेंच, इङ्गिलिश और स्पैनिश लोग भी आये। इन व्यापारियों के पीछे पीछे ईसाई प्रचारक भी स्थाम में प्रविष्ट हुये। वहां पर गोरे बनियों और पादरियों

३८८

## ऋगमोचन

का संबन्ध शान्तिपूर्ण रहा। इप्रन्य देशों की भाँति खाम में इन्होंने ऊधम नहीं मचाया। १६४६ ई० में स्थामी राजा ने अपने देश के सम्पूर्ण बन्दरगाह योक्षपीय व्यापारियों के लिये खोल दिये। इतना ही नहीं, इसी समय दो स्थामी दूत भी व्यापारिक सन्धि के लिये फ्रांस के राजा पन्द्रहवें लुई के पास भेजे गये। १६६२ ई० में प्रकाशित हुई 'स्थाम राज्य का वर्णन' नामक पुस्तक का लेखक, जो डच व्यापारिक संघ का प्रधान था स्थाम और विदेशियों के पारस्परिक संबन्ध पर प्रकाश डालते हुये लिखता है— पोर्चुगीजों और स्थामियों की परस्पर मित्रता है, ये लोग बहुत समय से इस देश में मुक्तव्यापार करते रहे हैं। व्यापार के अतिरिक्त इन्हें देश में गिरजाधर बनाने और अपने धर्म का प्रचार करने की भी आज्ञा है। यहां तक कि ईसाई प्रचारकों को राज्य की ओर से मासिक वेतन भी दिया जाता है। 3

विगत शताब्दियों में स्थाम और वर्मा में जो परस्पर संघर्ष रहा, उससे स्थाम में बौद्धधर्म का लोप सा हो गया था। तब सिंहलद्वीप ने अपने यहां से बौद्धसंघ को स्थाम भे जकर वहां किर से स्थविरवाद की स्थापना की। इससे पूर्व भी सूर्यवंशराम ने सीलोन के संघराज को अपने देश में निमन्त्रित किया था। इस प्रकार एक वार स्थाम ने सीलोन से बौद्धधर्म की दीचा प्रहण की थी। आगे चलकर एक समय ऐसा भी आया जब स्थाम में तो बौद्धधर्म बहुत उन्नति कर रहा था परन्तु सीलोन में वह अन्तिम सांस ले रहा था। बुद्ध की जन्मभूमि भारत में भी तब मुसलमानों के अत्याचारों से बौद्धधर्म

ऋणमोचन

1.4

<sup>?.</sup> Description of the Kingdom of Siam.

R Yeremias Van Vliet.

इ. देखिये, Ancient Indian Colony of Siam. Page 79.

की ज्योति बुभ चुकी थी। इस दशा में जब अठारहवीं शताब्दी में सिंहलद्वीप में संघ की आन्तरिक दुर्बलताओं और बाहरी आक्रमणों के कारण बौद्धधर्म का दीपक बुभने लगा, उस सभय स्थामी राजा धार्मिक ने ही महास्थविर उपाली की आधीनता में भिचुओं का एक मण्डल स्वर्ण तथा रजतमयी बुद्धप्रतिमायें और सारा त्रिपिटिक सीलोन भेजकर पांच सौ वर्ष पुराना ऋण चुकाया।

अयोध्याका पतन जिस समय लार्ड क्लाईव भारतवर्ष में त्रिटिशसाम्राज्य की आधारशिला रख रहा था, और जब सासी के संग्राम में यह निर्णय हो चुका था कि भारत का शासनसूत्र किस के हाथ में रहेगा, उस समय हिन्दचीन में स्थामी छोग एक नये नगर की स्थापना कर रहे थे। यही नगर कुछ समय पश्चात् स्थाम की वर्त्तमान राजधानी बना। स्थामी लोग इसे कुड्-देव (देवनगर) कहते हैं और अंग्रेजी पढ़े- लिखे वैड्कॉक बोलते हैं। इसके अभ्युद्य के साथ पुरानी राजधानी अयोध्या का पतन होना प्रारम्भ हो गया। इसके हास का सबसे बड़ा कारण बर्मी आक्रमण थे। १७६७ ई० में वर्मियों ने फिर आक्रमण किया। इस वार अयोध्या नगर विल्कुल नष्टभ्रष्ट कर दिया गया। तब से आज तक स्थाम की राजधानी वेड्कॉक ही है। इस नगर के साथ ही स्थाम में नये वंश का भी प्रादुर्भाव हुआ क्योंकि वर्मियों के आक्रमणों से अयोध्या के शासक बहुत शिथिल पड़ गये थे।

# देवनगर के 'राम'

(१७६७ से १६३६ तक)

१७६७ ई० में फॉय-ताक नामक एक स्यामी नेता ने विखरी हुई स्यामी सेनात्रों को एकत्र कर वर्मी लोगों को देश से बाहिर निकाल दिया। त्रयोध्या के पतन से बौद्धसंघ में बहुत गिरावट त्रागई थी। फॉयताक ने इसमें बहुत शीघ्र सुधार किया। इसी ने देवनगर की

## देवनगर के 'राम'

स्थापना की थी। १७२८ ई० में चाव-फाय-चक्री राजा हुआ। इससे एक नये वंश का प्रारम्भ हुआ। यही वंश अब तक स्थाम में शासन कर रहा है। स्थाम के वर्त्तमान शासक अपने को इसी का वंशज बताते हैं। राजा वनते ही, इसने त्रिपिटक का सुधार करने के लिये तथा त्रिपिटक रखने का भवन वनाने के लिये एक सभा का ऋायोजन किया। इस वंश का द्वितीय शासक फ्रः-बुद्ध-ल्-ला था। यह बहुत वड़ा कवि था। ऋौर आज भी यह अपनी कविता के लिये सम्मानित है। इस दृष्टि से इसकी तुलना भारतीय नरेश हर्षवर्धन से की जा सकती है। १८४१ ई० में मोङ्-कुट् उत्तराधिकारी हुआ। <mark>यह इस वंश का चतुर्थ शासक था। इसने १७ वर्ष शासन किया।</mark> यह गिएत और ज्योतिष का अच्छा परिडत था। सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रह्ण का समय बता सकता था। विविध धर्मी का अध्ययन भी इसने किया था। इसकी गएना देवनगर के मुख्य शासकों में की जाती है। इसके समय स्थाम मध्ययुग से निकल कर वर्त्तमान युग में आगया। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रत्येक दृष्टि से इस समय स्थाम ने बहुत उन्नति की। इसने दासप्रथा, शराव और अफीम के विरुद्ध आवाज उठाई। स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया। स्यामी विवर्णों को प्रकाशित किया। २६ वर्ष तक यह भिन्न वना रहा। भिच्चकाल में इसने एक नया पन्थ चलाया। योरुपीय राष्ट्रों के साथ संधियों द्वारा स्याम की अन्ताराष्ट्रीय स्थिति बनाई। तत्पश्चात् चूडालंकार राजा बना। इसने १८६८ से १६११ तक शासन किया । यह बहुत उदार ऋौर शिचित था । इसने त्रिपिटक को स्यामी लिपि में छपवा कर संसार के बड़े बड़े विद्वानों में वितीर्ण किया। बहुत से शिच्चणालय और दानकर्म इसके समय में खोले गये। दुर्भाग्यवश इसी के समय स्याम का कुछ प्रदेश फैक्च लोगों ने और कुछ अंग्रेजों ने छीन लिया। १६११ से १६२६ तक

वजीराबुध ने राज्य किया। १६१४ में इसने छुठे 'राम' की उपाधि धारण की। इस वंश के राजा अपने पीछे 'राम' शब्द का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यह इस वंश का छठा उत्तराधिकारी था इसलिये इसने अपने आपको षष्ठ राम घोषित किया। १६३४ में इसने भारत के तीर्थ स्थानों की याता की। स्याम का यही प्रथम राजा था, जो भारत आया था। इसके अनन्तर प्रजाधिपाक उत्तराधिकारी हुआ। १६३२ में यहां वैध राजतन्त्र स्थापित हुआ। १६३४ में प्रजाधिपाक को राजगदी छोड़नी पड़ी। तत्पश्चात् आनन्द उत्तराधिकारी हुआ। यह नाबालिंग था। अतः आजकल स्याम का शासन एक रीजेन्ट कौंसिल द्वारा होता है।

# स्याम पर भारत की छाप

यह एक प्रसिद्ध कहावत है कि स्यामी संस्कृति भारतीय-संस्कृति की विरासत है । स्याम के धर्म, भाषा और रीतिरिवाजों पर अब तक भी भारत का अतुल प्रभाव विद्यमान है। वहां के संस्कार एक दम भारतीय संस्कारों का स्मरण कराते हैं। वहां का राजा अपने नाम के पीछे 'राम' शब्द का प्रयोग करता है। राजा, मंत्री और सर्वसाधारण के नाम भारतीय नामों की ही तरह हैं। संस्कृति के अन्य अंशों की तरह व्यवस्था पर भी भारत की पर्यप्ता छाप विद्यमान है।

शासनव्यवस्था

स्याम में प्रारम्भ से अब तक राजतंत्र शासन है। राजा अपने को 'थेई लोगों का प्रभु' कहता है। क्योंकि वह धार्मिक नेता भी होता है, इसलिये वह अपने को धर्म का रक्तक भी समभता है। स्यामी राजा की स्थिति खलीफाओं के सदृश है। जिस प्रकार खलीफा लोग एक और तो राजनीतिक नेता होते थे और दूसरी ओर धर्मा-ध्यन्त भी, उसी प्रकार स्याम के राजा भी राजा होते हुए, धर्म के मुखिया माने जाते हैं। इस दृष्टि से स्याम में देवतंत्र हैं। राजा का एक राजगुरु होता है। जिसे वे 'महाराछ खू' कहते हैं। इसकी सहायता से वह सब कार्य सम्पादन करता है। शासन में राजा से नीचे 'उपराज' होता है। इसे द्वितीय राजा भी कहते हैं। यह सेनापित भी होता है, इसिलये इसे 'युद्धराज' भी कहा जाता है। यह प्रायः राजा का भाई होता है। शासन की सुविधा के लिये एक सभा है। इसके नौ सदस्य होते हैं। इनके नाम विल्कुल भारतीय हैं। मंत्री, पुरोहित, खड़्जगाहो (तलवार पकड़ने वाला), छातागाहो (छत्नपकड़ने वाला), अस्स (अश्वरचक), नवरत्न (नौ हीरों से वने हार की रचा करने वाला), छद्दान्त (हित्तरचक) अककल (जिसके द्वारा राजा से मिला जाता है) और अग्रमहिषी (पटरानी) इनके अतिरिक्त कुछ एक कर्मचारी और होते हैं। उनके नाम इसप्रकार हैं:—

- (१) राजमंत्रिन्
- (२) श्रीकलस (पुलिस अध्यच)
  - (३) कोपाध्यत्त
  - (४) सूरिजवंश (प्रधानमन्त्रिन्)
  - (४) अमात्य
  - (६) यमराज (कराटकशोधन न्यायाधीश, Criminal Judge)
  - (७) सूर्यवंशमन्त्रिन् (वेदेशिक और युद्ध सचिव)

'दनसेई' में प्राप्त लेख में स्याम के कुछ अन्य कर्मचारियों के नाम भी दिये गये हैं। वे इसप्रकार है:—

- (१) महा उपराट् (राजा का प्रतिनिधि, Viceroy)
- (२) महासेनापति ( Commander-in-chief)
- (३) श्री राजाकोषाधिपति ( Cashier )

<sup>9.</sup> Theocracy.

भारत की तरह स्याम में भी राजा के पांच चिह्न माने जाते हैं:-

- (१) श्वेतछ्रव
- (२) व्यजन (पंखा)
- (३) खड्ग (तलवार)
  - (४) राजमुकुट (Royal Diadem)
  - (४) राजकीय पादुकायें

स्यामी राजाओं में यह प्रथा है कि वे दिवाली के लगभग वर्ष में एक वार अवश्य तीर्थयाता करते हैं। इसीप्रकार की तीर्थयातायें भारत में सम्राट् अशोक और हर्षवर्धन किया करते थे। उन दिनों वे मंदिरों में नंगे पैर जाकर पूजा करते हैं। स्थामी राजा की दिन-चर्या मनुप्रदर्शित दिनचर्या से मिलती है। वह प्रातःकाल उठता है। नित्यकर्मों से निवृत्त होकर, राजप्रासाद में जाकर राज्य के आवश्यक कत्त्वयों को करता है। तत्पश्चात् भोजन कर विश्राम करता है। फिर वह उस विशाल भवन में प्रविष्ट होता है, जहां वह प्रजा के कष्ट सुनता है। आठ बजे भोजन से निवृत्त होकर शयन करता है। मनु ने व्यवहारों के अठारह भेद किये हैं इसी प्रकार स्थामी 'फ-तमसरत' भी अठारह ही भागों में बंटा हुआ है। भनु ने दासों

प्रत्यहं देशहृष्टेश्च शास्त्रहृष्टेश्च हेतुभिः।

प्रष्टादशसु मार्गेषु निवद्धानि पृथक् पृथक् ॥

तेषामाद्यमृणादानं निचं पोऽस्वामिविक्तयः।

संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपक्षम्मं च ॥

वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः।

क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः॥

सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके।

सोमं च साहसं चैव स्त्रीसङ्ग्रहणमेव च॥

388

१. मनु महाराज कहते हैं —

को सात श्रेणियों में बांटा है, स्यामी 'लच्चण-तात' में भी दास लोग सात समूहों में विभक्त किये गये हैं। हिन्दू शास्त्रों के अनुसार व्याज मूलधन के दुगने से नहीं बढना चाहिये, स्याम में इस नियम का पालन अब तक किया जाता है।

स्याम का वर्त्तमानधर्म बौद्धधर्म है। राजा और प्रजा दोनों ही बुद्ध के अनुयायी हैं। स्याम में बौद्धधर्म का सर्वप्रथम प्रवेश ४२२ ई० में हुआ। बौद्धधर्म की धारा कम्बुज और वर्मा दोनों ही और से वही। तेरहवीं शताब्दी तक बौद्धधर्म का विशेष प्रचार नहीं हुआ। इससे पहले वहां हिन्दूधर्म का आधिपत्य था। कम्बुज की आधीनता में रहने से वहां के धर्म का स्याम पर बहुत प्रभाव पड़ा था। शिवमूर्त्ति पर खुदे हुए १५१० ई० के एक लेख से ज्ञात होता है कि राजा धर्माशोक ने अपने राज्य में शिव की पूजा प्रचित्त की थी। वह शिव और बुद्ध दोनों को आदर की दृष्टि से देखता था। 'तकोपा' में उपलब्ध आठवीं शताब्दी के लेख से पता चलता है कि उस समय स्थाम में एक विशाल विष्णुमन्दिर बनवाया गया था। हिन्दू-धर्म का प्रभाव स्थाम में अब तक विद्यमान है। इस समय भी वहां शिव, विष्णु, लद्दमी और गर्णेश की मूर्त्तियां उपलब्ध होती

धर्म

स्त्रीपुंधर्मो विभागश्च च तमाह्वयएव च । पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ मनु. अ० ३ शो० ३-७

१. मनु जी लिखते है:—

ध्वजाहृतो भक्तदासो गृहजः क्रीतदित्रमौ। पैलिको दण्डदासश्च सप्तौतेदासयोनयः॥

मनु० त्र० ८, श्लो० ४१५

२. मनु जी लिखते हैं:-

कुसीदवृद्धिद्वे गुण्यं नात्येति सक्तदाहता।

मनु अ० ८ क्षो० ८३

३६४

हैं। देवनगर के राजकीय मन्दिर की दीवारों पर रामायण की कथा चित्रों में अंकित है। स्यामी कलाकार आज भी यमराज, मार और इन्द्र की मूर्त्तियां बनाते हैं। हिन्दुत्रों के मेरु पर्वत का विचार इस समय भी स्यामित्रों के मनों में घूमता है। शिव पूजा के द्योतक लिंग आज भी कई मन्दिरों में पाये जाते हैं, यथा 'फ्रो-के' मन्दिर में। ये सव बातें हिन्दूधर्म के अतीत गौरव का स्मरण कराती हैं। नामकरण, मुण्डन, कर्णवेधादि संस्कार तो षोडश संस्कारों के ही अवशेष हैं। इतना ही नहीं, इस समय भी स्थाम में कुछ ब्राह्मण निवास करते हैं जिन्हें वहां के निवासी 'फ्रम्स' कहते हैं। 'फ्रम्' ब्राह्मण का अपभ्रंश है। ये लोग यथापूर्व अपने धर्म का पालन करते हैं। राजप्रासाद में इनका बहुत मान होता है। ये अपने को उन ब्राह्मणों का वंशज बताते हैं जो पांचवीं या छठी शताब्दी में भारत से आकर स्थाम में आवासित हुए थे। देवनगर में इनकी एक छोटी सी बस्ती भी है। कुल मिलाकर इनके अस्सी घर हैं। यहां इनका एक मन्दिर भी है। कुछ ब्राह्मण ज्योतिष का काम करते हैं और कुछ विहारों के साधारण शिच्नक हैं। ये लोग सहस्रों वर्षों से अपने पूर्वजों के धर्म का पालन कर रहे हैं। धन्य हैं भारत के वे सपूत जो अपनी मातृभूमि से सैंकड़ों मील दूर, थोड़ी संख्या में होते हुए, भारत से किसी प्रकार का धार्मिक सम्बन्ध न होने पर भी अपने धर्म पर स्थिर हैं।

तेरहवीं शताब्दी में जब स्थाम स्वतंत्र हो गया, तब बौद्धधर्म का प्रचार बड़ी प्रवलता से होने लगा। देश देश से बौद्धप्रचारक स्थाम की त्रोर बढ़ने लगे। सूर्यवंशराम ने सिंहलद्वीप से संघराज को भी स्थाम बुलाया और उससे प्रवच्या प्रहण की। त्रागे चलकर स्थाम में बौद्धधर्म की इतनी उन्नति हुई कि जब सिंहलद्वीप में आन्तरिक कलह और त्राक्रमणों द्वारा बौद्धधर्म का सांस घुटने लगा, तो स्यामी भिच्च उपाली के नेतृत्व में आये प्रचारकों ने ही बौद्धधर्म को वहां बचाया।

स्यामी लोग बुद्ध के बहुत भक्त हैं। बौद्धधर्म में उनकी अनन्य श्रद्धा है। सल्हवीं शताब्दी का एक लेख इस पर अच्छा प्रकाश डालता है। यह लेख 'जैरेमि अस-वन-वलीत' का लिखा हुआ है। वह लिखता है—'देश भर में बहुत से छोटे बड़े मन्दिर हैं। ये बहुत सुन्दर वने हुए हैं। प्रत्येक मन्दिर में धात, पत्थर आदि की वनी हुई सैंकड़ों मूर्त्तियां प्रतिष्ठित हैं। मन्दिर की वेदी पर एक मूर्त्ति अवश्य होती है। मूर्त्ति के नीचे बहुत से मन्दिरों में सोना, चांदी तथा बहुमूल्य पत्थर-लाल, हीरे आदि गड़े रहते हैं। सब भिन्न पीला चीवर पहनते हैं। कुछ बड़े भिद्य छाछरंग का चीवर धारण करते हैं। भिचुत्रों के सिर मुंडे रहते हैं। इनमें से जो विद्वान हैं वे पुरोहित बनाये जाते हैं। इन पुरोहितों में से मन्दिरों के अध्यत्त चुने जाते हैं। इनके लिये विवाह करना निषिद्ध है। इन्हें स्त्रियों से बातचीत तक करना मना है। भिद्य लोग अपने पास धन नहीं रखते और न वे रखना ही चाहते हैं। उनके खाने के लिये राज्य की ओर से या भिचा द्वारा भोजन मिल जाता है। वे उतना ही ही मांगते हैं जितना एक दिन के लिये पर्याप्त होता है। वे शराब नहीं पीते । सूर्यास्त के पश्चात् भोजन नहीं करते । उस समय केवल कुछ पान ही चबाते हैं। इस वर्णन से स्पष्ट है कि भिन्न कितना सादा जीवन व्यतीत करते हैं। प्रातःकाल उठकर स्नानादि के पश्चात् लगभग छः बजे ही भिच्च लोग भिन्ना के लिये निकल जाते हैं। गृहस्थ पहले से ही भिचा लिये खड़े रहते हैं। भिच्च उनके द्वारों पर कुछ देर रुक कर आगे चल देते हैं। यदि कोई देता है, तो ले लेते हैं, अन्यथा बढ़े चले जाते हैं। भिन्ना मौन होती है।

१. देखिये, Ancient Indian Colony of Siam, Page—103

भिन्ना मांगते हुए भिन्नु कुछ नहीं बोलते। जब गृहस्थ के पात्र में भिन्ना समाप्त हो जाती है तो वह पात्र उल्टा रख देता है। उसे उल्टा देख फिर कोई भिन्नु वहां नहीं रुकता। इस प्रकार भिन्ना द्वारा भिन्नु लोग जीवन- निर्वाह करते हैं।

स्याम, एक बौद्धराज्य है इस लिये वहां भिच्नुओं की संख्या बहुत ऋधिक है। वहां १६,४०३ विहार और १,३०,०४८ भिच्नु हैं। लगभग एक करोड़ की जनसंख्या में १६ हजार विहार तथा सवालाख भिच्नु, कुछ कम संख्या नहीं है। स्वभावतः प्रश्न होता है कि स्याम देश इतनी बड़ी, वैठीठाली जनसंख्या को कैसे और क्योंकर खिलाता है ? इसका उत्तर यही है कि स्याम के विहार एक प्रकार के शिच्नणालय हैं। उनमें रहने वाले भिच्नु विद्यार्थी हैं। स्यामी लोग संसारत्याग की भावना से भिच्नु नहीं वनते, प्रत्युत संसार की पूर्त्ति के लिये। वे सोचते हैं कि चाहे तीन ही मास क्यों न हो, प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में एक वार भिच्नु श्रवश्य बनना चाहिये। इससे जहां यह हानि पहुंची है कि भिच्नुत्रत सस्ता हो गया है, वहां यह लाभ भी श्रवश्य हुश्रा है, कि समस्त जाति में एकानुभूति पैदा हो गई है। भिच्नु और गृहस्थी दोनों एक दसरे की चिन्ता रखते हैं।

स्याम के अधिकांश विहारों का प्रबन्ध राज्य के आधीन है। वहां, भारत के मठों की तरह, यह आवश्यक नहीं कि गुरु का प्रधान-शिष्य ही विहार का उत्तराधिकारी हो। जब किसी विहार का संचालन करने के लिये किसी भिन्न की आवश्यकता होती है, तो किसी भी विहार के योग्य भिन्न को वह विहार सौंप दिया जाता है। सिंहलद्वीप की तरह यहां के भिन्न ओं का भी संघ है। भिन्न ओं में सर्वोपिर स्थान पाने वाले भिन्न को 'संघराज' कहा जाता है। यह पद प्रायः राजपरिवार के ही किसी व्यक्ति को

प्राप्त होता है। संघराज का भिच्चसंघ पर बहुत प्रभाव है। यद्यपि राजा धर्म का अध्यक्त माना जाता है, तथापि आवश्यकता पड़ने पर, संघराज राजा की इच्छा से विरुद्ध भी काम कर लेता है। इसके निजू व्यय के लिये राज्य की ओर से ५० टिकल दिये जाते हैं। संघराज के अतिरिक्त अन्य भी बहुत से भिच्चओं को राज्य की ओर से खर्च मिलता है। यह धन भिच्चओं को सीधा प्राप्त नहीं होता है। प्रत्येक विहार में एक 'किएपयकारक' होता है। उसी के पास रुपया रहता है, और वह भिच्चओं को उनकी आवश्यक वस्तुएं ला देता है। उसी के पास आयव्यय का सब व्यौरा रहता है। सभी पदाधिकारियों और उन पर राज्य की ओर से होने वाले व्यय का व्यौरा इस प्रकार है :—

| पद्     | पदाधिकारियों की संख्या | राज   | राज्यकोष से व्यय |             |  |
|---------|------------------------|-------|------------------|-------------|--|
| संघराज  | 2,                     | 50    | टिकल             | प्रत्येक को |  |
| सोभडैट  | 8                      | 80    | "                | "           |  |
| चौखनारो | ¥                      | ३५    | "                | "           |  |
| थम      | 5                      | 34    | "                | 59 -        |  |
| थेप     | 9                      | २५    | "                | "           |  |
| राट्    | v                      | २४    | "                | "           |  |
| नायक    | ११८                    | २४-१६ | "                | "           |  |
| बलत्    | <b>अज्ञा</b> त         | १६-१३ | "                | "           |  |
| पक्रू   | <b>500</b>             | Ę     | "                | "           |  |
|         |                        |       |                  | 0 00        |  |

इतना खर्च राजा की त्रोर से भिद्धसंघ के पदाधिकारियों पर किया जाता है।

१. एक टिकल एक रुपये से कुछ ही श्रिधिक होता है।

२. यह वर्णन में भदन्त श्री श्रानदकौसल्यायन जी की कृपा से प्राप्त कर सका हूँ। श्राप स्थाम हो श्राये हैं। इसके लिये में जनका बहुत कृतज्ञ हूँ।

:यौहार

अन्य देशों की भांति स्थाम में भी बहुत से त्यौहार मनाये जाते हैं। उनका संचिप्त विवरण यहां दिया जाता है: '—

श्राद्ध—बुद्ध की उत्पत्ति, ज्ञानप्राप्ति और निर्वाण— ये तीनों त्यौहार वैशाख पूर्णिमा के दिन किये जाते हैं। इन दिनों भिज्ञकों को भिज्ञा नहीं मांगनी पड़ती, प्रत्युत गृहस्थी छोग इन्हें अपने घरों पर बुला कर भोजन कराते हैं। जब भिज्ञ भोजन कर रहे होते हैं तब गृहस्थ लोग पानी गिरा गिरा कर कहते हैं:— हमने भिज्ञश्रों को जो भोजन दिया है, और इससे हमें जो पुण्य प्राप्त हुआ है, वह हमारे मृतिपताओं, मृतमाताओं और मृतसंबन्धियों के लिये हितकारी हो। कहना न होगा कि यह हिन्दुओं की श्राद्धप्रथा का ही अवशेष है। इस दिन जलूस निकाले जाते हैं और राति को प्रकाश किया जाता है।

संक्रान्ति उत्सव— नववर्ष का यह त्यौहार तीन दिन तक मनाया जाता है। इन दिनों बुद्ध की मूर्त्तियों पर वस्न, त्राभूषण, फल, फूल त्रादि खूब चढ़ाये जाते हैं। बड़े घरानों के लोग भिज्ञ श्रों को घरों पर बुला कर उपदेश सुनते हैं। नाचगान भी बहुत होता है।

वर्षावास—वर्षा ऋतु के अरम्भ और अन्त में उत्सव मनाये जाते हैं। इन दिनों भिच्च छोग धार्मिक कत्त्रें का बड़ी कठोरता से पालन करते हैं। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर 'थोद-कठिन' नाम से एक त्यौहार मनाया जाता है। इसे पाली में 'कठिन' कहा जाता

800

१. इन त्यौहारों का परिचय मुक्ते सारनाथ निवासी, एक स्यामी भिक्ष 'वरूए' से मिला है। इस जानकारी के लिये में उनका भी बहुत कृतज्ञ हूँ।

उस समय यह श्लोक बोला जाता है —
 यथा वारिवहा पूरा परिपूरेन्ति सागरं ।
 एवमेव इतो दिन्नं येतानं उपकप्पति ॥

हैं। इन दिनों भिच्छओं को 'कठिन' नामक चीवर विश्रेष बांटे जाते हैं। स्याम के प्राचीन इतिहास में इसका बहुत महत्त्व था। रामखम्हेक् ने अपने लेख में लिखा है:—'कठिन का मेला एक मास तक रहता है।' इस से ज्ञात होता है कि स्थाम के प्रारम्भिक इतिहास में इस उत्सव का बहुत महत्त्व था। आज दिन तक स्थामी छोग इसे बड़े चाव से मनाते हैं। राजा और कुलीन लोग हजारों की संख्या में चीवर बांटते हैं, तथा मन्दिरों में जाकर पूजा करते हैं।

पिथि-रैक-ना-रूवन्—वर्ष में एक दिन राजा स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा देवनगर के बाहर खेतों में हल चलाता है। वह अपने साथ कुछ बीज भी ले जाता है, जिन्हें बोया जाता है। साथ साथ भिच्च छोग मंगल गान करते हैं। अन्त में, बैछ के सींगों में भरा जल खेत पर छिड़क दिया जाता है। इस उत्सव में भी भारतीयता का आभास है। अंग्रेजी पढ़े लिखे इसे "Ploughing Festival" कहते हैं।

पिथि-लाय-का-थोङ्—इस दिन केले या नारियल के पत्ते पर धूप, दीप, पान और पुष्पमालायें रख कर पानी में बहाई जाती हैं। यह सब पुर्यलाभ की आशा से किया जाता है। भारत में भी हिन्दू लोग गंगा में फूलों से भरे दोनों में दीप जगा कर बहाते हैं।

चन्द्रप्रहरण—इस दिन स्यामी लोग खूब वन्दूकें छोड़ते हैं।
तरह तरह के पदार्थों से शोर मचाते हैं। यह सब इसिलये किया
जाता है जिससे 'राहु' डर कर भाग जाये और चन्द्रमा को न प्रस
सके। इन उत्सवों के अतिरिक्त कुछ एक संस्कार और भी किये
जाते हैं, जो हिन्दुओं के षोडश संस्कारों के आधार पर हैं।

मुण्डन—बच्चे की उत्पत्ति के सातवें दिवस, उसके प्रथम बालों को उस्तरे से काटा जाता है। यह संस्कार 'चूडाकृन्तन मंगल' के

नाम से प्रसिद्ध हिन्द संस्कार हैं। आश्चर्य यह है कि स्याम जैसे बौद्ध देश में यह क्योंकर प्रचलित है ? संस्कार के लिये एक दिन निश्चित किया जाता है। उस दिन सम्बन्धी जन इकट्टे होकर वहे को आशीर्वाद देते हैं। बचे के समीप का कोई सम्बन्धी उसके बाल काटता है श्रीर साथ साथ बाजा बजता जाता है। तदनन्तर बच्चा सबसे उपहार ग्रहण करता है और उसके संबन्धी सबको भोजन कराते हैं। राजकुमारों का मुख्डन बड़ी धूमधाम से किया जाता है। उसमें ब्राह्मण लोग प्रमुख भाग लेते हैं। ब्राह्मण राजकुमार के सिर पर पवित्न जल छिड़कता है। श्रीर उसके बालों को तीन भागों में बांटा जाता है जो शिव विष्णु और ब्रह्मा के भाग सममे जाते हैं। राजा अपने हाथ से राजकुमार के वाल काटता है। इसी समय दो अन्य ब्राह्मण् शंख बजाते हैं। तदनन्तर राजकुमार एक कृत्रिम पर्वत पर ले जाया जाता है। इसे कैलास का प्रतिनिधि मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर शिवजी महाराज ने अपने पुत्र गरोश का मुरुडन किया था। राजकुमार के सिर पर फिर से पवित्र जल छिडका जाता है। फिर सफेद रुई का बना मुकुट किसी ब्राह्मण द्वारा उनके सिर पर रक्खा जाता है। यह उत्सव एक सप्ताह तक रहता है। इससे स्पष्ट है कि स्थाम में मुण्डन-संस्कार का त्राज भी कितनां महत्त्व विद्यमान है।

नामकरण—उत्पत्ति के अनुसार मास, दिवस, नज्ञत को दृष्टि में रखकर ब्राह्मण नवजात शिशु का नाम रखता है। हिन्दु श्रों में इसे नामकरण संस्कार कहा जाता है।

कर्णवेध—कान में कुएडल पहनाने के लिये उसे बींधा जाता है। यह संस्कार भी स्थाम में प्रचलित है। लड़िकयों का कर्णवेध बहुत सजधज से किया जाता है।

## त्यौहार

विवाह—मनु के अनुसार स्त्री का कम से कम सोलह वर्ष की अवस्था में और पुरुष का पश्चीस वर्ष की आयु में विवाह होना चाहिये, परन्तु स्थाम में साधारणतः स्त्री और पुरुष १७ वर्ष में विवाह कर लेते हैं। वहां बहुविवाह भी प्रचलित है। स्थामी पद्धित के अनुसार पित अपनी पत्नी को वेच भी सकता है। परन्तु वह दहेज लाने वाली स्त्री को नहीं वेच सकता।

मृतकसंस्कार—जब कोई व्यक्ति मरता है, तो उसके संबन्धी उसे स्नान कराते हैं। उसके कपड़े उलट दिये जाते हैं। धोती, कुर्ते और टोपी का मुख पीछे की ओर कर दिया जाता है। उसकी सब प्रिय वस्तुएं लेकर, कफन डालकर, उसकी तसवीर तथा मालायें श्रादि रखकर शब को एक ऊंचे स्थान पर धर देते हैं। तीन रात और तीन दिन तक, तीन अथवा सात भिच्च पाली सूबों (पिरितपरिवाण-धर्मदेशना) का पाठ करते हैं। तीन दिन पश्चात् विहार के श्मशान वाले हिस्से में शोकध्विन करने वाले वाद्य बजाते हुए शव को जला दिया जाता है। जलाने से पूर्व मृत पुरुष पर चीवर रख कर भिच्च कहता है:—

अनिचावत संखारा उप्पदि वयधिमनो-उप्पजित्वा निरुज्मिनित ते संवूय समी सुखो ॥ धम्मपद र अर्थात सब संस्कार अनित्य हैं । उत्पन्न होना और विनष्ट होना उनका स्वभाव है । उत्पन्न होकर वे निरोध को प्राप्त होते हैं । उनका

१. स्याम के प्रत्येक विहार में दो भाग होते हैं। एक तो रहने के लिये और दूसरा मूतक संस्कार के लिये।

२ इसका संस्कृतरूप निम्न प्रकार से है:-- श्रनित्या वत संस्कारा उत्पादन्ययधर्मिणः। उत्पद्य निरुध्यन्ते तेषां संन्युपशमः सुखम्॥

उपशामन होना ही सुख है— यह बोलकर चीवर हटा देते हैं। तदनन्तर कुछ व्यक्ति नारियल तोड़ कर मृत व्यक्ति के मुख पर उसका पानी छिड़कते हैं। तब मुर्दे को जला दिया जाता है। कुछ लोग शब को भूमि में भी दबाते हैं और वहां लकड़ी गाड़ कर उस पर मृतव्यक्ति का नाम, तिथि आदि लिख देते हैं।

साहित्य

भारतीय धर्म, त्यौहार और संस्कारों के साथ साथ भारतीय साहित्य भी स्थाम में प्रविष्ट हुआ। इस साहित्य में अधिकांश भाग बौद्धधर्म का है। हिन्दूसाहित्य बहुत कम रह गया है। इसका कारण जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हिन्दूधर्म के स्थान पर बौद्धधर्म का प्रसार है। स्थामी साहित्य में एक पुस्तक है जिसका नाम 'राम के उन' है। यह रामायण का स्थामी रूप है। कहा जाता है कि जैसे बत्तन में पानी डाला जाता है वह वैसा ही रूप धारण कर लेता है। यही सिद्धान्त धर्म और साहित्य के विषय में भी सत है। इस प्रस्तक में राम और लदमण दो भाइयों की कथा है। जिन्होंने रावण के साथ लड़ाइयां लड़ी, क्योंकि रावण ने राम की स्त्री सीता को चुरा लिया था। स्यामी साहित्य में एक और भी प्रन्थ ऐसा है, जो रामायण पर आश्रित है। इसका नाम 'फालि-सान्-नाइ' है। इसमें वानराधिपति बालि द्वारा सुन्नीव को दी हुई शिचायें संगृहीत हैं। स्यामी विवर्ण के अनुसार बालि और सुप्रीव दो भाई थे जिन्होंने राम के साथ मिलकर लंका पर आक्रमण किया। जब दोनों भाइयों में भगड़ा हुआ तो राम ने सुग्रीव को मार दिया। स्याम तक पहुंचते पहुंचते यह घटना कुछ परिवर्तित हो गई है। रामायण के अनुसार राम ने बालि को मारा था और उसकी मृतु लंका पर आक्रमण करने से पूर्व ही हो गई थी। लंका पर आक्रमण के समय बालि राम के साथ न था। एक अन्य स्थामी पुस्तक में दोनों भाइयों के साहसिक कृत्यों का वर्णन है। इसका नाम 'फरिआ-

फालि-सुकीप' है। स्यामी साहित्य की कुछ पुस्तेंक महाभारत पर आश्रित हैं। इनमें से एक का नाम 'उन्मारूत' है। इसमें श्रीकृष्ण जी के पौत 'अनिरुद्ध' का कथानक है। एक अन्य पुस्तक में सृष्ट्युत्पत्ति का वर्णन है। इसमें बौद्धों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है। इसी के एक अध्याय में लिखा है कि स्यामी लोग मनु से परिचित थे। स्थामी पुस्तक 'पक्खवदि' में हिन्दूदेवी 'भगवती' का वर्णन है। इसी प्रकार 'समन खोदोन' में बुद्ध का जीवनचरित्र, 'फोतिसत' (बोधिसत्तव) में बुद्ध के पूर्वजन्मों की कथायें और 'बुद्ध-लच्च में मूर्त्तिनिर्माणकला का वर्णन किया गया है। इनके श्रितिरिक्त स्थामी लोगों ने स्वयं भी बहुत सा बौद्धसाहित विकसित किया है। नान्कित्ति ने बुद्धघोषरचित श्रद्भकथाओं की व्याख्या की है। श्रीमङ्गल ने 'वसन्तरदीपनी' श्रीर विमलधर्म ने 'संगीतिवंश' लिखा। 'उप्पातसन्ति' में बुद्ध, धर्म तथा संघ की प्रशंसा और 'जिंकालमालिनी' में बुद्ध के पूर्वजनमों, तीन महासभाओं श्रौर विविध देशों में बौद्धधर्म के प्रचार का वर्णन किया गया है। यह बात सचमुच भारत के लिये गर्व की है कि स्थाम ने भारत से यहण किये धर्म को अपने देशवासियों में स्थिर रखने के लिये, उसे जनता के हृद्य में प्रतिष्ठित करने के लिये सर्वसाधारण की भाषा में निरूपित कर दिया है। इससे जहां स्यामी साहित्य की वृद्धि हुई है, वहां बौद्धसाहित्य का भी विकास हुआ है । हिन्दुओं के नीति-यन्थों की तरह स्थाम में भी नीतियन्थ पाये जाते हैं। वहां के राजकीय नियमों पर भी इसका पर्याप्त प्रभाव विद्यमान है। स्याम में यह अनुश्रुति भी प्रचलित है, कि स्थाम ने वैद्यक का प्रथम झान भारत से प्राप्त किया था। इसे स्थाम में भगवान बुद्ध की चिकित्सा करने वाले 'कुमारभका' ने प्रविष्ट किया था। स्यामी भाषा में इसके प्रनथ का नाम रोख-निधान (रोग-निदान) है। इस प्रकार

स्यामी साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा, विशेषतया धार्मिक, भारतीय साहित्य से लिया गया है।

भाषा

धार्मिक साहित्य की तरह स्थामी भाषा पर भी भारत का पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। नीचे कुछ शब्द दिये जाते हैं जिनसे यह बात स्पष्ट होती है कि स्थामी शब्द संस्कृत शब्दों के ही अपभ्रंश हैं। यथा:—

| स्यामी      | संस्कृत                                                                                                                                                   | स्यामी                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>अ</b> कर | अमरावती                                                                                                                                                   | श्रमरविद                                                                                                                                                                                                             |
| ग्रम्फर     | <b>अ</b> ञ्जलि                                                                                                                                            | अञ्छलि                                                                                                                                                                                                               |
| त्रफसाद     | त्र्याराम                                                                                                                                                 | अराम                                                                                                                                                                                                                 |
| त्रमुर      | पत्र                                                                                                                                                      | बत्र                                                                                                                                                                                                                 |
| अस्व, ऋस्स  | परमकोष                                                                                                                                                    | बरमकोत                                                                                                                                                                                                               |
| छम्फु-ध्वीब | चतुर                                                                                                                                                      | जतुर                                                                                                                                                                                                                 |
| जेत         | तुषित ,                                                                                                                                                   | दुषित                                                                                                                                                                                                                |
| ह-रि        | ईश्वर                                                                                                                                                     | इत्खर                                                                                                                                                                                                                |
| इत्छा       | कपिलवस्तु                                                                                                                                                 | कविल-वत्थु                                                                                                                                                                                                           |
| कएथ         | गमन                                                                                                                                                       | खमन                                                                                                                                                                                                                  |
| खङ्खा       | गरुड़                                                                                                                                                     | करुत                                                                                                                                                                                                                 |
| कुसल        | ललाट                                                                                                                                                      | ल-लाट                                                                                                                                                                                                                |
| लाफ         | महा                                                                                                                                                       | महा                                                                                                                                                                                                                  |
| मास         | मेघ                                                                                                                                                       | मेक                                                                                                                                                                                                                  |
| मित, मित्र  | नाग                                                                                                                                                       | नाख                                                                                                                                                                                                                  |
| निछिक       | नमो                                                                                                                                                       | नमो                                                                                                                                                                                                                  |
| निवेस       | ऋङ्गुली                                                                                                                                                   | ग्रहुबी                                                                                                                                                                                                              |
| फन्थु       | वेद                                                                                                                                                       | फेत                                                                                                                                                                                                                  |
| पिक्खु      | बुद्ध                                                                                                                                                     | फुत, फुत्थ                                                                                                                                                                                                           |
|             | श्रम्पर<br>श्रम्पर<br>श्रमुर<br>अस्व, श्रस्स<br>श्रमु-ध्वीब<br>जेत<br>ह-रि<br>इत्झा<br>कएथ<br>खङ्खा<br>कुसल<br>लाफ<br>मास<br>मित, मित्र<br>निवेस<br>फन्थु | अकर अमरावती अम्फर अञ्जलि अफसाद आराम असुर पत्र अस्त, अस्स परमकोष छम्फु-ध्वीय चतुर जेत तुषित, इ-रि ईश्वर इत्ला कपिलवस्तु करथ गमन खङ्खा गरुड़ छुसल ललाट लाफ महा मास मेघ मित, मित्र नाग नलिक नमो निवेस अङ्गुली फन्थु वेद |

| संस्कृत  | स्यामी | संस्कृत | स्यामी   |
|----------|--------|---------|----------|
| भूमि     | फूमि   | राहु    | रहु      |
| रामेश्वर | रमेखन् | सहस्र   | सहस्र    |
| शाल      | साल    | शील     | सिन, सील |
| ताल      | तल     | त्रिशूल | त्रिसुन् |
| वरुण     | वरन्   | वेदाङ्ग | वेथाङ्स  |
| योनि     | योनि   | यत्त    | यक       |
| जीव      | यिव    |         |          |

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि स्यामी और संस्कृत शब्दों में बहुत कम अन्तर है। इसे तो एक प्रकार की प्राकृत भाषा ही समभना चाहिये। स्यामी शब्दों में फ, व, न और लघुखरों का प्रयोग अधिक किया गया है। यदि इन्हें ठीक कर दिया जाये तो यह भी संस्कृत ही वन जाये।

बृहत्तरभारत के अन्य देशों की भांति स्थाम भी प्राचीन स्मारकों प्राचीन स्मारक से भरा पड़ा है। ये स्मारक हिन्दू और बौद्ध दोनों प्रकार के हैं। बौद्धों की अपेचा हिन्दुओं के स्मारक संख्या में कम हैं। इसका कारण- जैसा कि पहले कहा गया है- तेरहवीं शताब्दी से बौद्धधर्म का निरन्तर प्रबल प्रचार है। तथापि तेरह सौ वर्षों तक कंबुज के आधीन रहने से, और कंबुज में हिन्दूधर्म का प्रचार होने से, हिन्दु ओं के स्मारक भी पर्याप्त संख्या में विद्यमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इन्द्र की बहुत मूर्त्तियां उपलब्ध हुई हैं। हिन्दू देवालयों में बुद्धप्रतिमा भी विष्णु के अवतार के रूप में पाई जाती है। मीनम की घाटी में हिन्दू संस्कृति के स्मारक विशेषरूप से पाये जाते हैं। 'चनाबुन' प्रान्त में एक लेख प्राप्त हुआ है, जो आधा संस्कृत और आधा रुमेर भाषा में लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि कभी वहां पर हिन्दू लोग बसते थे, और वे

अपनी स्मृति में यह लेख छोड़ गये हैं। 'सक्सन् लेई' में बहुत से लिङ्ग पाये गये हैं। मॉङ्-सिङ् मन्दिर भारत-ख्मेर कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। इसकी आकृति दिच्एभारत के गोपुरों जैसी है। गोपुरों की भांति इसमें चार चित्रशालायें हैं। इसके पूर्व में ही 'पंचपुरी' का मन्दिर है। यह भी गोपुराकृति का है। प्रारम्भ में यह हिन्दू देवालय था परन्तु ज्यों ज्यों बौद्धों का प्रभाव बढ़ता गया त्यों त्यों हिन्दूमूर्त्तियों का स्थान बौद्धप्रतिमायें प्रहण करती गई। गरुड़ारूढ़ विष्णु और द्वारपालों की मूर्तियां अब तक स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इन मन्दिरों का निर्माण करने वालों के सम्मुख द्विणभारत के गोपुरों का नक्शा अवश्य रहा होगा। 'क्सय' के मन्दिर में हिन्दू और बौद्ध दोनों प्रतिमायें प्रतिष्ठित हैं। यहां बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में देखा गया है। खात्रो-फ्र-नररई (विष्णुलोक पर्वत) पर एक लोहखरड पर तीन मूर्त्तियां बनी हुई हैं। बीच में शिव जी बैठे हुये हैं, और दोनों ओर एक एक अप्सरा नृत्य कर रही है। यह चित्र द्राविड़ कला का उदाहरण है। यह किसी दिन्नण-भारतीय के हाथ का कौशल जान पड़ता है।

स्याम के प्राचीन नगरों-सुखोदय, अयोध्या, और देवनगर—में बौद्धविहार, स्तूप और मिन्दरों की भरमार है। देवनगर के वत-क्र:-केओ विहार में गणेश की दो मूर्त्तियां विद्यमान हैं। रामखम्हेक् का प्रसिद्ध लेख भी इसी विहार में है। यहीं पर १३१७ ई० का एक लिझ भी है, जिस पर एक लेख उत्कीर्ण है। देवनगर के अद्भुतालय में गणेश, विष्णु, लद्मी और शिव की बहुत सी मूर्त्तियां संगृहीत हैं। एक मूर्त्ति में शिव ने अपने दोनों हाथ जोड़े हुये हैं। एक में उसने शंख, चक्र, गदा और पद्म लिये हुवे हैं। इनके अतिरिक्त बुद्ध की बहुत सी मूर्त्तियां विद्यमान हैं।

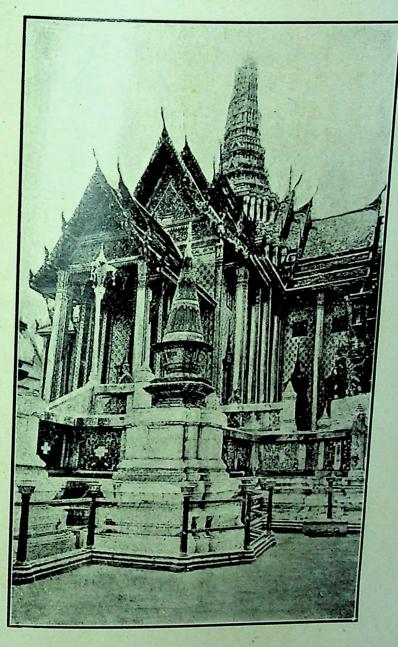

. स्याम का वत-ऋ:-केओ विहार (मैसर्स मोतीलाल बनारसीदास पुस्तकविकेता लाहौर, कें सौजन्य से प्राप्त)

कोई भूमिस्पर्श मुद्रा की, कोई ध्यानमुद्रा दशा की। किसी में श्रद्धालु लोग बुद्ध की पूजा कर रहे हैं। नटराज के रूप में शिव की पूजा कंबुज की तरह यहां भी प्रचलित थी। 'नटराज' की भी कई मूर्त्तियां यहां प्राप्त हुई हैं। स्थाम के प्राचीन अवशेषों में 'लोफबुरि' का विशेष स्थान है। यहां हिन्दुओं के एक प्राचीन मंदिर के ध्वंसावशेष खड़े हैं। यह मन्दिर उस समय का बना हुआ है जब स्थाम पर कम्बुज का अधिकार था। यहां तीन धनाकार भवन हैं। ये तीनों छतदार चित्रशालाओं द्वारा परस्पर्र मिले हुए हैं। सम्भवतः ये भवन ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पण किये गये थे। लेकिन कालान्तर में इन्हें बौद्ध रूप दे दिया गया। इन स्मारकों के अतिरिक्त हजारों विहार तथा मन्दिर बुद्ध की मूर्तियों से भरे पड़े हैं।

**उपसंहार** 

इस प्रकार बृहत्तरभारत के अन्य देशों की तरह, स्याम ने भी भारत से ही संस्कृति, सभ्यता और धर्म का पाठ पढ़ा। स्याम ने मनु के वचन को सत्य सिद्ध करते हुए भारत को अपना गुरु स्वीकार किया। यद्यपि आज अन्य राष्ट्र अपने दीन्ना गुरु भारत को भूल चुके हैं, परन्तु स्याम अपने गुरु का आज भी स्मरण करता है। स्यामी राजा अपने नाम के पीछे राम शब्द का प्रयोग करता हुआ, चूड़ाकर्म संस्कार के समय अपने हाथ से राजपुत्र के प्रथम बालों को काटता हुआ, ब्राह्मणों द्वारा राजकुमार के सिर पर पवित्व जल छिड़कता हुआ, भारत के अतीत सांस्कृतिक संबन्ध को आज भी जीवित रख रहा है। वहां की भाषा, वहां का साहित्य, बहां का धर्म और वहां के स्मारक भूतकाल के उस भन्य युग की मांकी दिखा रहे हैं जब दोनों देश परस्पर स्नेह के स्वर्णीयसूत्र से बंचे हुए थे। स्यामी नगरों और राजाओं के नाम इस अमरकथा को आज भी सुनाते हैं कि हमने अपनी दीन्ना जगदुगुरु भारत से महण की है।

यही कारण है कि वर्त्तमान समय में जब हिन्दू लोग किसी आत्मीय को ढूंढते हुए भारत से बाहर दृष्टि दौड़ाते हैं तो उनकी आंखें सहसा स्थाम पर जाकर टिकती हैं। आज यदि संसार में कोई स्वतंत्र देश है, जहां हिन्दू संस्कृति के प्राण्भूत-ब्राह्मण लोग अपने धर्म का स्वेच्छया पालन करते हैं और उनका राजदरबार में समुचित सम्मान है; तथा यदि कोई ऐसा देश है जहां के निवासी हिन्दू संस्कारों को आज भी करते हैं तो वह केवल स्थाम ही है।

# एकादश-संक्रान्ति महासागर की लहरों पर-

## एकादश-संकान्ति

# महासागर की लहरों पर-

# भारतीय उषा का आभा

# भारत और सुवर्णद्वीप

भारत श्रीर सुवर्णद्वीप — श्रावासकों के पहुँचने से पूर्व — साहित्य में सुवर्णद्वीप — स्वर्णद्वीप का श्रावासन — मलाया प्रायद्वीप — सुमात्रा — जावा — वाली — वोनियो — संलिवस — सप्तम शताब्दी तक सुवर्णद्वीप की सभ्यता — शैलेन्द्रों का उत्थान श्रीर पतन — शैलेन्द्रों का श्रभ्युदय — शैलेन्द्रों की समृद्धि — शैलेन्द्रों श्रीर चोलों में संवर्ष — शैलेन्द्रों का पतन — मलाया प्रायद्वीप के हिन्दूराज्यों की समाप्ति — शैलेन्द्रों के पश्चात् — मलहा का उत्थान — पतन की श्रोर — सुमात्रा के हिन्दूराज्य का श्रन्त — मलायु का श्रभ्युदय — इस्लाम का श्रागमन — जावा तथा वोनियों में हिन्दूराज्य का श्रन्त — इस्लाम का प्रवेश — इस्लाम का श्रागमन — जावा तथा वोनियों में हिन्दूराज्य का श्रन्त — इस्लाम का प्रवेश — इस्लाम का श्रागमन — जावा तथा वोनियों में हिन्दूराज्य का श्रन्त — इस्लाम का प्रवेश — इस्लाम का श्रन्त — वाली में हिन्दु श्रों के स्वतंत्र राजवंशों का श्रन्त —

जिस समय भारतीय आवासक कंबुज में भारतीय संस्कृति की आवासकों के आधारिशाला रख रहे थे उसी काल में कुछ साहसी प्रवासी मलायेशिया पहुंचनं से पूर्व में भारतीय सभ्यता का भवन खड़ा कर रहे थे। भारतीयों के पहुंचने से पूर्व वहां के निवासी जिन्हें आस्ट्रोनेशियन कहा जाता है, सभ्यता की प्रारम्भिक दशा में थे और कुछ प्रदेशों में तो ये बर्बरता की दशा से भी पार न हुये थे। डा० कर्न ने मलायेशिया के प्राचीन निवासियों की सभ्यता का पता लगाने के लिये बहुत यत्न किया है।

## महासागर की लहरों पर भारतीय उषा की आभा

उन्होंने इनके जीवन का चित्र इस प्रकार खींचा है:-"अास्ट्रोनेशियन लोग केला, गन्ना और खीरे की कृषि करते थे। बांस, नारियल तथा चावल से वे परिचित थे। केंकड़ा, कब्रुआ और मछली समुद्र से प्राप्त करते थे। भैंस, सूत्रर और सम्भवतः गौ को भी वे पालते थे। गौ और भैंस से दूध तथा खेती का काम भी लिया जाता था। शिकार तथा मछली पकड़ने की प्रधा बहुत थी। लोहे के श्रीजार भी प्रयोग में लाये जाते ये। पेड़ों की छाल ही उनका पहरावा था। बुनना भी वे जानते थे। मकान लकड़ी के बनाते थे। एक सहस्र तक की गणना तथा ज्योतिष का ज्ञान भी उन्हें था। समुद्रयाला में भी उन्हें बहुत रुचि थी। संसार की अन्य जातियों की तरह वे भी प्रकृतिपूजक थे। मुर्दे या तो समुद्र में फेंक दिये जाते थे या पशु, पित्तयों द्वारा खाने के लिये जंगल में छोड़ दिये जाते थे।" इन इन्डोनेशियन लोगों में संस्कृति का सर्वप्रथम प्रचार करने वाले हिन्दू लोग थे। हिन्दू लोग पहले-पहल वहां कब पहुंचे, इस विषय में निश्चित तौर पर कुछ ज्ञात नहीं होता ? केवल इतना ही ज्ञात होता है कि ईसा की प्रथम शताब्दी में भारतीय लोग मलायेशिया के प्रदेशों में आवासित होने लगे थे।

साहित्य में स्वर्णद्वीप मलायेशिया में सब मिला कर छः सहस्र द्वीप हैं। इनमें से मुख्य- मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा, बाली बोर्नियो और संलिबस हैं। प्राचीन समय में बर्मा से लेकर मलाया प्रायद्वीप तक तक के सम्पूर्ण प्रदेश को स्वर्णभूमि और शेष जावा सुमात्रा आदि सब द्वीपों को स्वर्णद्वीप कहते थे। प्राचीन ऐतिहासिकों और यात्रियों के विवरणों से इसका समर्थन होता है। 'पैरिप्लस' गङ्गा

१. देखिये Suvarndvipa, by R C. Mazumdar Page 31-32

# साहित्य में सुवर्णद्वीप

से अगले प्रदेश का नाम 'श्रीस्' देता है। इसमें वह वर्मा, हिन्दचीन श्रीर मलायाद्वीपसमूह को सिम्मिलित करता है। श्ररब लेखक तो स्पष्टरूप से इन सब द्वीपों के लिये स्वर्णद्वीप शब्द का प्रयोग करते थे। श्रल्वरूनी लिखता है— "जावज उस द्वीप का नाम है जिसे हिन्दू लोग स्वर्णद्वीप कहते हैं, जिसका श्रीभप्राय है— सोने के द्वीप।" इब्नसईद कहता है— "जावज एक द्वीपसमूह का नाम है, जिसमें बहुत से छोटे मोटे द्वीप सिम्मिलित हैं, जिनमें सोना पाया जाता है। इन द्वीपों में स्तीवज (श्रीविजय=सुमात्रा) सबसे बड़ा है।" सोलहवीं शताब्दी तक भी यही विचार प्रचलित था। सोलहवीं शताब्दी का बुद्धगुप्त नामक एक भिद्ध श्रपने यात्रावृत्तान्त में लिखता है।" इतना ही नहीं, श्राज तक भी यह विचार प्रचलित है। डा० फरन्द लिखते हैं— "मलाया के लोग सुमात्रा को 'पूलवइमास' बोलते बोलते हैं। इसका तात्पर्य है— सोने का द्वीप।" इससे स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि में सुमाता श्राज भी स्वर्णद्वीप के श्रन्तर्गत है।

सुवर्णद्वीप में भारतीयों के प्रवेश की सर्वप्रथम तिथि का पता लगाना अत्यन्त दुष्कर है। परन्तु इतना निश्चित है कि वे बहुत प्राचीन काल से ही सुवर्णद्वीप से परिचित थे। कथासरित्सागर, कथाकोष तथा जातकप्रन्थों में सुवर्णद्वीप जाने वाले यात्रियों की अनेक कथायें संगृहीत हैं। इनको पढ़ने से ज्ञात होता है कि उस समय भारतीय लोग इससे इतने परिचित थे जितने अपने देश से। उन्हें वहां की प्रत्येक बात का ज्ञान था। आज जबिक विज्ञान ने इतनी उन्नति करली है, और वैज्ञानिक लोग दावा करते हैं कि

१ देखिये, Suvarndvipa, Page 47.

र. देखिये, Suvarndvipa, Page 47.

## महासागर की लहरों पर भारतीय उषा की आभा

इतनी उन्नित संसार में कभी नहीं हुई, तब भी यह दशा है कि यदि कोई जहाज डूब या खो जाता है तो महीनों तक उसका कोई पता नहीं चलता। परन्तु उस समय भारतीयों को ये सब बातें ज्ञात रहती थी कि किस व्यापारी का जहाज डूब गया? फिर वह कैसे पहुंचा? उसने वहां क्या क्या किया? कथासरित्सागर में ऐसी बहुत सी कथायें पाई जाती हैं। वहां वर्णन मिलता है कि समुद्रश्रर नामक एक व्यापारी व्यापार करने के लिये सुवर्णद्वीप गया। मार्ग में तूफान के कारण उसका जहाज दूट गया। फिर एक बहते हुए शव के सहारे वह सुवर्णद्वीप के 'कल्लस' नामक नगर में पहुंचा।' इसी प्रन्थ में एक स्थान पर 'कद्र' नामक व्यापारी का सुवर्णद्वीप जाने का उल्लेख है। जब वह भारत लौट रहा था तो मार्ग में उसका

नोट — यहां 'कलस' नगर का नाम आया है। ध्वनिसाम्य से प्रतीत होता है कि यह वर्त्तमान 'कलस्यन' नगर है।

४१६

देखिये, कथासरित्सागर, निर्णयसागरमुद्रित, तरङ्ग ५४, पृष्ठ ५५५
 'देव पुरा हर्षणास्ये नगरे समुद्रश्रो नाम कश्चित् समृद्धो धार्मिको विषक्
प्रतिवसित स्म । स एकदा वाणिज्यार्थे 'सुवर्णद्वीपं' यास्यन् अर्णवतीरमागत्य
समुद्रपोतमारुरोह । कियतमध्वानं गते तस्मिन् सहसा समुदितात् मेघमण्डतात्
सवातवृष्टिरितमहती प्रादुरासीत । तच्च प्रवहणं प्रवलतरङ्गाघातेन भग्नं दृष्ट्या
समुद्रश्रूरः जलराशौ निपत्य कमिप श्वमशिश्रियत् । क्रमेण वात्यया सह वृष्ट्यि
निवृत्तासु शान्ते जलनिधौ अनुकूजवायुवशात् भासमान एव सुवर्णद्वीपस्य उपकण्ठं
प्राप । तत्र च तीरमुत्तीय्यै किञ्चित् लब्धस्वास्थ्यः श्वस्य परिधेयात् सहसा निर्गतं
वहुरत्नमयं स्वर्णहारं प्राप्य सागरजलनिमग्नं सर्वस्वं धनं तृणाय मन्यमानः
परां प्रीतिमवाप । ततः कृतस्तानाहारः कलसाख्यं नगरमभिजगाम ।"

# साहित्य में सुवर्णद्वीप

जहाज हूब गया और वह बड़ी किठनता से घर पहुंच सका। वहां तो में ईशानवर्मा की कथा भी संगृहीत है वह भी व्यापार के लिये ही सुवर्णद्वीप गया था। पिक अन्य स्थान पर कटाह (मलाया प्रायद्वीप) की राजकुमारी का भी सुवर्णद्वीप जाने का वर्णन है। जब यह भारत आरही थी तो मार्ग में ही इसका जहाज हवेल मछली द्वारा निगल लिया गया। मछली जाकर सुवर्ण द्वीप के तट पर लगी। वहां लोगों ने हवेल को मार कर मनुष्यों से युक्त जहाज को पेट से वाहर निकाला। इन उद्धर्णों से स्पष्ट है कि भारतीय लोग

देखिये, कथासरित्सागर ( निर्णयसागरमुद्रित ) पृष्ठ ५५५

१ "देव ! एतन्नगरिनवासी रुद्रो नाम विशिक् सुवर्णद्वीपे वाशिज्यार्थं गतः यथायथं कृतवाशिज्यः गृहं प्रत्यागच्छन् समुद्रे भग्नगोतोऽभूत्। तत्र च जलसात्सवैस्वोऽसी एकाकी कथि चित्र जीवन् गृहं प्रत्यागात्।"

२. "अस्तीह चित्रक्टाख्यं प्रधानं महासमृद्धं नगरम्। तत्रासीत् रत्नवर्मा नाम महाधनपतिर्विणिक् । ईश्वरानुप्रहेण तस्य कश्चित् स्नुरजायत । तन्न नाम्ना, ईश्वरवर्माणमकरौत् पिता । " प्राप्तपोडशवर्षश्च स पितरमुवाच । तात ! श्रर्था-देव धर्मकामौ स्तः । तत् किञ्चिन्मे अर्थजातं देहि । एवमुक्तः पिता तद्वचिस अद्धाय प्रीतः सन् पञ्चानां द्रव्यकोटीनां भाण्डं तस्मै ददौ । तदादाय स विणक्पुतः ईश्वरवर्मा ससार्थः शुभे अहनि सुवर्णद्वीपाव्धिवाच्छया प्रायात् । … स वेश्वरवर्मा स्वर्णद्वीपादिजिताधिकसम्पत्तः सत्त्वरं पितुगृ हं चित्रकूटवित्तं समायात ।" देखिये, कथासरित्सागर (निर्णयसःगरमुद्रित ) पृष्ठ ६१०--१८

३. 'श्रस्ति सर्वसम्पदां निकेतनं कटाहाख्यं द्वीपम् । तलान्वर्धनामा गुणसागरो नाम नरपितरध्युवास । तस्य महादेव्यां गुणवती नाम निम्मांतुः धातुरेव श्राश्चरं- युद्धिदायिनी सुताजनिष्ट । ततस्तित्पता राजा मंत्रिभिरमंत्रयत राजा विक्रमादित्य एवास्या मे दुहितुर्योग्यो वरः, तत्पाणिग्रहणायैव एनां तत्सकाशे श्रहं प्रेषयामि । इति संमंत्र्य जलधौ प्रवहर्णे सपिरच्छदां सधनां तां समारोप्य सुतां व्यसजत् । श्रथ सुवर्णद्वीपसमीपागतं तत् प्रवहर्णं सराजकन्यं सधनं मत्स्येन केनचित् न्यगीयत" देखिये, कथासरित्सागर (निर्णयसागरकृत) पृष्ठ १३५६

सुवर्ण द्वीप से खूब परिचित थे। ये व्यापार के लिये वहां जाया करते थे। वहां के द्वीप व्यापारिक दृष्टि से बड़े समृद्ध थे। इसीलिये इन्होंने उनका नाम 'सुवर्णद्वीप' रक्खा था। जावा का नाम 'यवद्वीप' रखने में भी सम्भवतः इसी भावना ने काम किया होगा। 'ऐसा जान पड़ता है कि उस समय वहां अन्न बहुत होता था।

## स्वर्णद्वीप का आवासन

स्वर्णद्वीप के विविध भागों में हिन्दू लोग कव अवासित हुए, किन कठिनाईयों को मेल कर वे वहां पहुंचे, और कव तक शासन करते रहे ? इन सब बातों पर यहां तिथिकम से प्रकाश डाला जायेगा।

मलाया प्राय-द्वीप हिन्द्चीन के द्त्तिण में पूर्व समुद्र तथा चीनी समुद्र को विभक्त करने बाली पृथ्वी की पतली सी पट्टी को मलाया प्रायद्वीप कहा जाता है। वहां के निवासी इसे 'तनः मलायु' कहते हैं। इसका अर्थ है—मलायों का देश। इस देश में भारतीय लोगों ने पहली बिल्यां कव बसाई ? इसकी निश्चित तिथि तो बताना कठिन है। परन्तु यह निश्चित है कि ईसा की प्रथम शताब्दी में भारत और सुदूरपूर्व में ब्यापारिक संबन्ध स्थापित हो चुका था। प्रथम शताब्दी में ही फूनान राज्य आवासित किया जा चुका था। श्रीर दूसरी शताब्दी में चम्पा में हिन्दू लोग बस चुके थे। ऐसी दशा में स्पष्ट है कि मलाया प्रायद्वीप कुछ पहले ही आवासित हुआ होगा। क्योंकि यह भारत से फूनान और चम्पा जाने वाले यात्वियों के मार्ग में पड़ता है।

लेङ्वंशीय विवरणों में 'लङ्-गा-सु' नामक एक देश कः वर्णन आता है। इसके अनुसार इसकी स्थापना तब से ४६० वर्ष पूर्व हुई थी।

१. संस्कृत में 'यव' शब्द का अर्थ अन्न भी है।

#### मलाया प्रायद्वीप

उस समय वहां संस्कृत का प्रचार था। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि यह एक भारतीय उपनिवेश था। लेङ्कालीन विवर्णों के अनुसार इसकी स्थापना दूसरी शताब्दी में हुई थी। क्योंकि लेक्-वंश का समय ईसा की छठी शताब्दी है। इसी को ईच-चिङ् ने 'लङ् किआ-सु' और ह्वेन्-त्साङ् ने 'कामलंका' नाम दिया है। वे तीनों नाम एक ही की ओर निर्देश करते हैं। यह स्थान निश्चय ही मलाया प्रायद्वीप का कोई भाग रहा होगा। इस देश के आचार व्यवहार का अत्यन्त मनोरंजक वर्णन चीनी विवरणों में संगृहीत है। उनके अनुसार— "इस देश के निवासी कहते हैं कि हमारे देश को स्थापित हुए ४०० वर्ष हुए हैं। परन्तु इसके शासक निरन्तर शक्तिहीन होते जा रहे हैं। राजा के सम्बन्धियों में एक व्यक्ति बहुत श्रच्छा था। परिग्णामतः लोग उसके पीछे हो लिये। जब राजा को यह समाचार मिला तो उसने उसे कारावास में डाल दिया। परन्तु उसकी जंजीरें चमत्कार से स्वयं टूट गई। तब राजा ने सममा कि यह तो कोई दैवीय पुरुष है अतः इसे कोई कष्ट नहीं देना चाहिये। राजा ने उसे देश से निर्वासित कर दिया। देश से निकाले जाने पर वह भारत आया और यहां के राजा की सबसे बड़ी लड़की से विवाह किया। जब लड़-गासु की मृत्यु हो गई तो राजकर्मचारियों ने राजकुमार को भारत से बुला कर श्रपना राजा बनाया। बीस वर्ष शासन कर चुकने पर इसकी मृत्यु हो गई। इसका उत्तराधिकारी 'भगदातो' हुआ । इसने ४१४ ई० में 'आदित्य' नामक दूत द्वारा चीनी सम्राट् को उपहार भेजे।"र

यह संस्कृत 'कमरङ्ग' है। भारतीय लोग वहां से कमरख मंगाते थे इस लिये
 इन्होंने उस देश का नाम ही कमरङ्ग रख दिया।

र. देखिये, Suvarndvipa, by R. C. Mazumdar, Page 73.

मलाया प्रायद्वीप के पूर्व में एक अन्य राज्य का वर्णन भी चीनी लेखों में पाया जाता है। इसका नाम 'पहड़्' था। ' सुड़्कालीन विवरणों के अनुसार "४४६ ई० में पहड़् के राजा श्री पालवर्मा ने चीनी सम्राट् को ४१ वस्तुएं उपहार में दी थीं। ४४१ ई० में राजा ने राजकीय ऐतिहासिक 'दा-नपाति' के हाथ एक पत्त तथा कुछ वस्तुएं देकर भेजीं। ४४६ ई० में उसने लाल और धेत तोते मेंट किये। ४६४ ई० में चीनी सम्राट् मिड़-ती ने वहां के ऐतिहासिक 'दा-सूरवान' तथा 'दा-नपाति' को उपाधियां प्रदान कीं।" इसे पढ़ कर यह तिनक भी संशय नहीं रहता कि यह भी एक हिन्दू राज्य था। राजा के नाम के पीछे 'वर्मा' शब्द का प्रयोग भारतीय राजाओं का स्मरण कराता है। राजदरबार में ऐतिहासिकों की उपस्थित सभ्यता की उच्चता की निदर्शक है।

लेङ्वंशीय विवरणों में इसी प्रदेश के 'कन्-तो-लि' नामक एक अन्य राजा का भी उल्लेख है। चीनी विवरण बताते हैं—"यहां के लोगों का श्राचार-व्यवहार चम्पा श्रीर कंब्रुज निवासियों से बहुत मिलता है। 'हाई-वू' राजा के समय (४४४-६४) यहां के राजा श्रीवरनरेन्द्र ने रुद्र नामक कर्मचारी के हाथ सोने श्रीर चान्दी के उपहार भेजे थे।" 3

इन सब विवरणों से मलाया प्रायद्वीप में हिन्दू राज्यों की सत्ता स्पष्टतया सूचित होती है। 'सुन्-गेई-वतु' में एक देवालय तथा कुछ प्रस्तर प्रतिमायें भी प्राप्त हुई हैं। इनके विषय में 'ईवन' महोदय लिखते हैं— ये अवशेष स्पष्टतया यह उद्घोषित करते हैं कि यहां के निवासी हिन्दू थे जो शिव, पार्वती, गणेश, नन्दी आदि

१, इसका संस्कृत नाम 'इन्द्रपुर' था ।

२. देखिये, Suvarndvipa, By R. C. Mazumdar, Page 77.

३ देखिये Suvarndvipa, Page 79.

#### मलाया प्रायद्वीप

की पूजा करते थे क्योंकि इन देवताओं की मूर्तियां यहां से उपलब्ध हुई हैं।" 'फ:-नो' पर्वत पर एक भम्न वैष्ण्य देवालय तथा विष्णु की प्रतिमा पाई गई है। ऐतिहासिक शोध से ज्ञात हुम्रा है कि प्राचीन समय में यहां भी कोई हिन्दू नगर बसा हुम्रा था। इसका काल ४ वीं से ध्वीं शताब्दी तक कृता जाता है। इसी प्रायद्वीप के विभिन्न प्रदेशों से कुछ शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। ये संस्कृत में लिखे हुए हैं। इनका समय ४थी ४वीं शताब्दी माना जाता है। ये लेख अपने प्रदेशों में वौद्धधर्म के प्रचार की श्रोर संकेत करते हैं। इन्हीं लेखों में से एक में बौद्धभिन्न 'बुद्धगुन्न' का भी उल्लेख भिलता है। ये सब वातें यह सिद्ध करती हैं कि ईसा की दूसरी शताब्दी तक, हिन्दू लोग निश्चित रूप से मलाया प्रायद्वीप में बस चुके थे। उनके श्चनेक राज्य स्थापित हो गये थे और इनके राजाओं ने उपहारों द्वारा चीनी सम्राट् के साथ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया था।

यदि भारत से पूर्वीय द्वीपसमूह की श्रोर जाएं तो मार्ग में सबसे पहले, जो बड़ा द्वीप आता है वह सुमाला है। यह सुवर्णद्वीप नाम से कहे जाने वाले द्वीपों में सबसे छम्बा है। सुमाला का प्राचीन नाम 'श्रीविजय' है। ३४२ ई० में चीनी भाषा में श्रनूदित किये गये एक बौद्ध सूत्रप्रन्थ में जम्बुद्वीप में वर्णन करते हुये लिखा है— "समुद्र में २४०० राजा राज्य करते हैं। इनमें से चतुर्थ स्थानापन्न 'चो-यी' का राजा है।" चो-यी का श्रर्थ है—'जय'। डा० फरन्द के मतानुसार 'जय' श्रीविजय ही है। ६६० ई० में ईच-चिक् श्रपने यालाविवरण में लिखता है कि मलायु देश (वर्त्तमान जंबि) श्रीविजय हो गया है। श्रर्थात् उस समय तक जंबि श्रीविजय के अन्तर्गत हो गया था। ७वीं शताब्दी के लेखों

सुमात्रा

१. देखिये, Suvarndvipa, Page 121.

के आधार पर भी यह सिद्ध किया जा सकता है कि उस समय श्रीविजय का साम्राज्य बहुत शक्तिशाली बन चुका था। मलायु, बंक आदि पर इसका अधिकार स्थापित हो गया था। इस समय समाता का राजा 'जयनाश' था। यह बौद्धधर्मावलम्बी था। इसकी राजधानी के समीप प्राप्त हुये दोनों लेख बौद्ध हैं। ईच-चिङ् भी स्वीकार करता है कि सुमाला और उसके सभीपस्थ राज्य बौद्धधर्म का बहुत प्रचार करते हैं तथा सुमाला बौद्धज्ञान का केन्द्र बना हुआ है। मलाया प्रायद्वीप में उपलब्ध ७७४ ई० के एक संस्कृत शिलालेख से ज्ञात होता है कि श्रीविजय का राज्य बहुत शक्तिशाली था। समीपस्थ राजा उसके सम्मुख सर भुकाते थे तथा उसका त्रातङ्क मानते थे। जावा पर भी श्रीविजय के राजा ने चढ़ाई की थी। इससे पता चलता है कि उस समय मलाया तक इसका विस्तार हो चुका था। चीनी विवरण बताते हैं कि ६७० से ७४२ ई० तक श्रीविजय के दृत अनेक वार चीन आये। चीनी सम्राट् की आज्ञानुसार विभिन्न देशों से आये दूतों को भोजन देने की जो व्यवस्था थी उसमें श्रीविजय के दुतों के लिये ४ मास तक खाद्य सामग्री देने का वर्णन है। उ ७२४ ई० में श्रीविजय के राजा श्रीन्द्रवर्मा ने कुमार नामक द्त के साथ कुछ उपहार चीनी सम्राट् को भेजे। ७४२ ई० में उसने अपने लड़के को ही चीन भेज दिया। चीनी सम्राट् ने उसे उपाधि प्रदान की तथा कुछ उपहार भी दिये।

ये सब घटनायें सिद्ध करती हैं कि चौथी शताब्दी तक निश्चित-रूप से सुमात्रा में हिन्दू लोग आवासित हो चुके थे। सातवीं

१. देखिये, Suvarndvipa, Page 47.

२. देखिये, Suvarndvipa, Page I24

शताब्दी तक सुमात्रा पर्याप्त शिक्तशाली वन गया था। उस समय वहां बौद्धधर्म का प्रावल्य था। अनेक यात्री बौद्धसाहित्य का ज्ञान प्राप्त करने सुमाला जाने लगे थे। सुमात्रा और भारत में समुद्रीय आवागमन भी पर्याप्त होने लगा। इन दोनों बातों को तत्कालीन चीनी यात्री ईच-चिङ् ने भी स्वीकार किया है। सुङ्वंशीय विवरणों से यह भी ज्ञात होता है कि सुमात्रा के राजा अपने नाम के प्रारम्भ में 'श्री' शब्द का प्रयोग करते थे, यथा-श्रीमहाराज, श्री देवस्त्रादि।

सुमात्रा से और अधिक पूर्व में जाने पर एक द्वीप आता है जिसे 'जावा' कहते हैं। यह 'सुन्द' नाम से कहे जाने वाले द्वीपों में सबसे बड़ा है। जावा का प्राचीन नाम 'यवद्वीप' है। जावा शब्द संस्कृत 'यव' का ही श्रपभ्रंश है। इसका अर्थ है-'जौ।' असन्त प्राचीन काल से भारतीय साहित्य में 'यबद्वीप' शब्द का प्रयोग होता रहा है। रामायण में जहां सुत्रीव सीता को ढूंढने के लिये विविध देशों में वानर भेजता है, वहां कुछ बानर यवद्वीप भी भेजे जाते हैं। वहां लिखा है—'यवद्वीपं सप्तराज्योपशोभितं सुवर्ण-रूप्यकद्वीपं सुवर्णकरमण्डितम्। रे भारतीय साहित्य के अतिरिक्त चीनी और मिश्री साहित्य में भी यबद्वीप को इसी रूप में सारण किया गया है। टॉल्मी अपने 'भूगोल' में 'येबदीओ' नाम से एक देश का वर्णन करता है। यह 'येबदीओ' 'यबद्वीप ही है। इस पुस्तक का काल १३२ ई० माना जाता है। चीनी विवरणों में यव-द्वीप को 'ये-तीओ' नाम से स्मरण किया गया है। इनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि दूसरी शताब्दी तक जावा और भारत में परस्पर संबन्ध स्थापित हो चुका था। परन्तु जावा के सम्बन्ध

जावा

१. देखिये, Hinduism and Budhism, Page 163

२. देखिये, रामायण, अ०६, श्लोक ८०.

<sup>₹.</sup> An Island of Barley

मं इससे भी पुरानी अनुश्रुतियां उपलब्ध होती हैं। कहा जाता है कि ''सौराष्ट्र के राजा 'प्रभुजयभय' के प्रधानमंत्री 'अजिशक' ने ७४ ई० में पहले पहल जावा में पदार्पण किया। उस समय यह देश राज्ञसों से भरा हुआ था। उन्हें परास्त कर यहां अजिशक ने अपना अधिकार जमा छिया। परन्तु महामारी फैल जाने से शीव ही उसे वापिस लौट जाना पड़ा। इसके एक ही वर्ष उपरान्त ७५ ई० में कुछ साहसी लोग कलिङ्ग से रवाना हुए। अजिशक ने वहां के निवासियों को पहले ही जीत लिया था। ऋतः इन्हें वसने में कोई विशेष कष्ट नहीं हुआ। यद्यपि पहलेपहल वहां गुजराती लोग गये, पर सर्वप्रथम उपनिवेश कलिङ्ग वालों ने ही वसाये। ६०३ ई० में प्रभुजयभय के छठे उत्तराधिकारी ने पांच सहस्र अनुयायियों को लेकर छ: बड़े जहाज और सौ छोटे जहाजों के साथ जावा की ओर प्रस्थान किया। ये लोग पहले पहल सुमाता पहुंचे परन्तु इस देश को अजिशक द्वारा वर्णित देश से भिन्न देखकर वे आगे बढ़ गये। अन्ततः उनका वेड़ा जावा के पश्चिमीय तट पर लगा। वहां जाकर इन्होंने और मनुष्यों की मांग की। शीष्र ही दो सहस्र स्त्री, पुरुष तथा बच्चे जावा पहुंचे।" 9

इस कथानक के अनुसार छठी शताब्दी तक जावा में निश्चित रूप से हिन्दूराज्य स्थापित हो चुका था। इसमें संदेह नहीं कि यह उपनिवेश-स्थापना आर्थिक दृष्टि से हुई थी।

छठी शताब्दी तक जावा में हिन्दूराज्य की स्थापना हो चुकी थी। इसकी सूचना वहां के शिलालेखों से भी मिलती है। जावा की वर्त्तमान राजधानी बताविया के समीप ही चिरुष्ठतन्, जम्बु, कबोन्कोपि तथा तुगु में अनेक लेख उपलब्ध हुए हैं। ये लेख पूर्णवर्मा से संबन्ध रखते हैं। इनका समय पांचवीं शताब्दी बताया

१. देखिये, Some Notes-on Java By Henery Scott Boys Page5 828

जाता है। इन लेखों पर पूर्णवर्मा के अपने हाथी के पद अंकित हैं। इनमें लिखा है- 'विष्णु के समान यह चरणयुगल तारुमनगराधिपति श्रीमान पूर्णवर्मा का है। यह शत्रु राजाओं के लिये सुखकर हैं। ये चरण पूर्णवर्मा के ऐरावत सहश हाथी के हैं। पहले राजाधिराज 'पीनवाहु' द्वारा खुदवाई हुई चन्द्रभागा नदी समुद्र की ओर वही। फिर बाईसवें वर्ष में, बढ़ते हुए तेजस्वी राजा पूर्णवर्मा द्वारा खुदवाई गई, छः सहस्र एक सौ बाईस धनुष लम्बी गोमती नदी ब्राह्मणों को सहस्रों गौएं दान दिला कर वह रही है। '' इस लेख से स्पष्ट है कि छठी शताब्दी में जावा में पूर्णवर्मा 'तारुम' नगर को राजधानी बना कर शासन

- (क) विकान्तस्यावनिषतेः श्रीमतः पूर्णवर्भणः। तारुमनगरेन्द्रस्य विष्णोरिव पदद्वयम्॥
- ( ख ) तस्येदम्पादिवम्बद्धयमिरिनगरोत्सादने नित्यदत्तम् । भक्तानां यन्नृपाणाम्भवति सुखकरं शल्यभूतं नृपाणाम् ॥
- (ग) · · · · जय विशालस्य तारुमेन्द्रस्य हस्तिनः । · · · · · ऐरावताभस्य विभातीदम्पदद्वयम् ॥
- (घ) पुराराजाधिराजेन गुरुणा पीनबाहुना।

  खाता ख्यातां पुरी प्राप्य चन्द्रभागार्णवं ययौ॥

  प्रारम्य फाल्गुने मासे खाता कृष्णाष्टमी तिथौ।

  चैत्रशुक्ता त्रयोदश्यां दिनैस्सिद्धैकिर्विशकैः॥

  श्रायता षट्सहस्रेण धनुपा सशतेन च।

  दार्विशेन नदी रम्या गोमती निर्मलोदका॥

  पितामहस्य राजर्षेविदायं शिविरावनिम्।

  बाह्यसैगोंसहस्रेण प्रयाति कृतदिच्ला॥

देखिये, दिवेदी अभिनन्दन अन्थमाला में डा० वहादुरचन्द्र शास्त्री कृत 'जावा के प्राचीन संस्कृत शिलालेख।'

कर रहा था। यह पूर्णवर्मा विशुद्ध भारतीय था, या वहीं का कोई निवासी था, जिसने हिन्दूधर्म स्वीकार कर लिया था; इस विषय में कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता। तथापि इतना तो निश्चित है कि उसका नाम भारतीय है। उसकी राजधानी का नाम भी भारतीय ही है। इसी से मिलते हुए एक नगर का नाम दिच्चाभारत के एक शिलालेख में उपलब्ध होता है। वहां उसका नाम 'तारुमपुर' दिया गया है। ' 'तारुमपुर' और 'तारुम' में बहुत समता है। पूर्णवर्मा ने बाईस वर्ष शासन किया। इसका वंश तीन संतति तक गुज्य करता रहा। लेख में आये विष्णुचरण, ऐरावत, गोद्त्रिणा तथा ब्राह्मणों के वर्णन से ज्ञात होता है कि उन्हें भारतीय धर्म का ज्ञान वैसा ही था जैसा भारत के हिन्दु ओं को। हिन्दु मास, तिथि तथा माप का वर्णन इस बात को सिद्ध करता है कि हिन्दू संस्कृति ने वहां की सभ्यता पर पूर्ण ऋधिकार कर लिया था। इनसे भी ऋधिक महत्त्व-पूर्ण वस्तु चन्द्रभागा तथा गोमती निद्यों के नाम हैं जो न केवल भारत की भौगोलिक स्थिति से ही परिचय को सूचित करते हैं, प्रत्यत यह भी सिद्ध करते हैं कि उस समय वहां के निवासी हिन्दू लोग थे।

जावा का प्रारम्भिक धर्म हिन्दूधर्म था। फाहियान के विवरण से भी इसी की पुष्टि होती है। वह लिखता है कि, "यहां हिन्दूधर्म का प्रचार बहुत है श्रीर बौद्धधर्म का नाम भी सुनाई नहीं देता।" किन्तु फाहियान के जाने के कुछ ही समय पश्चात् वह

१. देखिये, The Journal of Royal Asiatic society, Vol. I 1935, by. B. C. Chabra "Expansion of Indo Aryan culture during Pallav Rule, as-evidenced by inscriptions."

२. देखिये, Suverndvipa, Page 103.

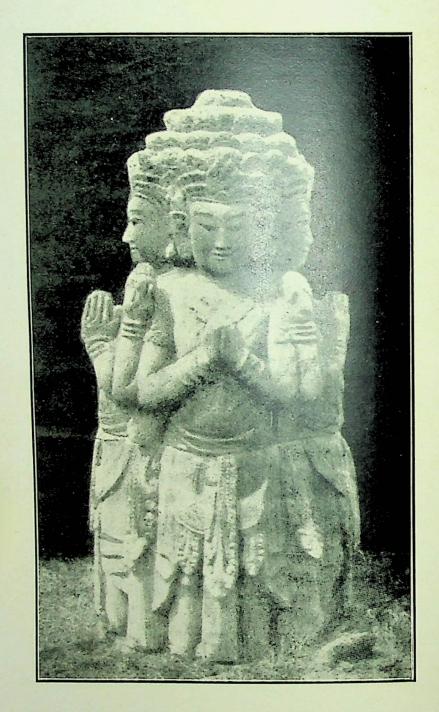

वालि में प्राप्त एक प्रस्तरितमूर्ति

समय आया जब बौद्धधर्म का प्रचार इतना अधिक होगया कि हिन्दूधर्मानुयायियों की संख्या बहुत ही कम रह गई। जावा में बौद्धधर्म का सर्वप्रथम उपदेष्टा गुणवर्मा था। यह काश्मीरी राजघराने के सिंहानन्द का पुत्र था। वचपन से ही इसकी प्रवृत्ति वैराग्य की ओर थी। जब इसकी आयु ३० वर्ष की थी तो वहां का राजा निःसन्तान मर गया। जनता ने गुणवर्मा से प्रार्थना की कि आप हमारे राजा बनें। परन्तु गुणवर्मा ने प्रार्थना अस्वीकार कर दी और लंका चला गया । वहां से वह जावा गया । उसके पहुंचने से पहली रात, जावा की राजमाता को स्वप्न आया था कि एक भिन्न हमारे देश में आरहा है। प्रातःकाल होते ही गुणवर्मा वहां पहुंचा। राजमाता ने उससे बौद्धधर्म की दीचा ली, उसके पीछे राजा भी उसी धर्म में दीचित हुआ। उस समय शब्रु लोग जावा पर आक्रमण कर रहे थे। राजा ने गुणवर्मा से पूछा, ''क्या आपके धर्मानुसार शत्रु पर आक्रमण करना पाप है ?" इस पर भिच्न ने उत्तर दिया, "राजन ! लुटेरों को दएड देना तो आपका धर्म है।" भिन्नु की सलाह से राजा ने शत्रु पर त्राक्रमण कर दिया और विजयी हुत्रा। कुछ ही काल के भीतर सारे राज्य में बौद्धधर्म का प्रसार हो गया श्रौर राजा ने आज्ञा दी, "मेरे राज्य के निवासी देश के किसी भी भाग में किसी भी प्राणी का वध न करें।"

जावा से डेढ़ मील पूर्व की एक ओर छोटा सा द्वीप है, जिसे वाली कहा जाता है। संसार भर में भारत को छोड़ कर एक माल यही द्वीप है जहां के निवासी अपनी मातृभूमि से सहस्रों मील दूर रहते हुए, तथा वहां के प्राचीन निवासियों में मिल जाने पर भी, हिन्दुओं की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को आज भी स्थिर रक्खें वाली

१. देखिये Suvarndvipa, Page 104

हुए हैं। यही एक स्थान है जहां इस्लाम का प्रवेश नहीं हो सका, और जहां इस्लाम की विनाशमयी प्रक्रिया ने कला के उत्कृष्ट नमूनों को मिलियामेट नहीं किया। यहां के मिद्रि श्रौर प्रतिमाएं आज भी श्रखण्डित रूप में विद्यमान हैं। उनमें भारतीय मूर्तियों की भांति मुसलमानों द्वारा किसी प्रकार का विकार नहीं श्राया।

बाली में कोई प्राचीन लेख अभीतक उपलब्ध नहीं हुआ। किन्त चीनी विवरणों में 'फो-लि' नामक एक द्वीप का वर्णन मिलता है। 'पैलिश्रट' ने सिद्ध किया है कि यह बाली ही है। लेड़ कालीन इतिहास में फो-लि का वर्णन इस प्रकार किया गया है:- "यहां के राजवंश के विषय में पूछने से पता चला कि शुद्धोदन की रानी इस देश की लड़की थी। राजा रेशमी वस्त्र पहनता है। खर्णीय मुक्ट धारण करता है। सप्तरत्नों से अलंकृत है। खर्णीय सिंहासन पर बैठता है तथा खर्णमय खड़ग हाथ में रखता है।" वह वर्णन एक समृद्ध हिन्दू राज्य का सूचक है। 'स्वी' वंश के वर्णनों से पता चलता है कि राजा किसी छारियक ( चत्रिय ) वंश का था। वहां के निवासी एक ऐसा अस्त्र चलाते थे जिसके मध्य में छेद होता था, तथा किनारे आरे की भांति कटे होते थे। यह कभी निशाना नहीं चुकता था। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि यह श्रस्त्र भारतीय 'चक्र' के ऋतिरिक्त कुछ न था। चीनी विवरण यह भी बताते हैं कि इनके पास 'सारी' नाम का एक पत्ती होता है जो बोल भी सकता है। यह 'सारी' 'सारिका' ही है। भारत में तोते और मैना को आज भी पाला जाता है, और उन्हें बोलना भी सिखाया जाता है। 'थारू' वंशीय इतिहास से ज्ञात होता है, "यहां के निवासी कान बींध कर छल्ले डालते हैं और कमर में कपड़ा वांधते हैं।" ये दोनों प्रथाएं भी भारतीय हैं।

१. देखिये, Savasndvipa, Page 134.

इस प्रकार ७ वीं शताब्दी तक बाली में भी हिन्दू सभ्यता प्रविष्ट हो चुकी थी। वहां हिन्दू राज्य की स्थापना हुई थी जिसके राजाओं ने राजनीतिक सम्बन्ध बनाने की इच्छा से अनेक बार चीनी सम्राट् को उपहार भेजे थे।

बोनियो

जावा के ठीक ऊपर एक बड़ा सा द्वीप है जिसे 'बोर्नियो' कहा जाता है। सुवर्णद्वीप के द्वीपों में यह सबसे बड़ा है। इतना विशाल होते हुए भी इसकी जनसंख्या वहुत कम है। बोर्नियो में हिन्दू आवासकों की सबसे प्राचीन सूचना, 'कुती' जिले के 'मुऋर कमन' स्थान में 'महाकाम' नदी के किनारे से प्राप्त चार शिलालेखों से मिलती है। ये पहले पहल १८७६ ई० में पाये गये थे। डा० कर्न ने इनका समय चौथी शताब्दी निश्चित किया है। ये लेख मनुष्य जितने ऊंचे एक यूप पर उत्कीर्ण हैं। इनमें लिखा है कि मूलवर्मा ने 'बहु-सुवर्णक यहा' किया था, ब्राह्मणों को बीस सहस्र गौएं वितीर्ण की थीं और भूमि तथा अन्य बहुत सी वस्तुओं का दान किया था। इन लेखों से स्पष्ट है कि चौथी शताब्दी तक बोर्नियो में अवश्य ही

श्रीमिदिराजकीर्त्तेः राझः श्रीमूलवर्मणः पुण्यम् ।
श्रृण्वन्तु विष्रमुख्याः ये चान्ये च साधवः पुरुषाः ।
बहुदानं जीवदानं सकल्पवृत्तं सभूमिदानन्न ।
तेषाम्पुण्यगणानां यूपोयं स्थापितो विष्रैः ॥
श्रीमतः श्रीनरेन्द्रस्य कूण्डंगस्य महात्मनः ।
पुलोश्वर्मा विख्यातः वंशकर्त्ता यथांशुमान् ।
तस्य पुलाः महात्मान स्त्रयस्त्रय इवाग्नयः ।
तेषां लयाणां प्रवरः तपोवलदमान्वितः ॥
श्रीमूलवर्मा राजेन्द्र इष्ट्वा बहुसुवर्णकम् ।
तस्य यज्ञस्य यूपोयं द्विजेन्द्रैः सम्प्रकीर्त्तितः ॥

१. देखिये, India and Java. Published by the Greater India Society.

हिन्दूराज्य की स्थापना हो चुकी थी। राजसभा में ब्राह्मणों का पर्याप्त आदर था, तथा यज्ञादि होने लग गये थे जिनकी स्मृति में ये लेख उत्कीर्ण किये गये थे। 'मुऋरकमन्' में सोने की बनी तीन वस्तुएं मिली हैं। इनमें से एक विष्णु की मूर्त्ति भी है। इसी प्रकार 'कोम्बेड़' स्थान पर एक गुहा है। इसमें दो भवन हैं। पिछले भवन में बलुए पत्थर की बनी हुई बारह मूर्त्तियां पाई गई हैं। ये मूर्त्तियां शिव, गणेश, नन्दी, ऋगस्त्य, नन्दीश्वर, ब्रह्मा, स्कन्द और महाकाल की हैं। इनमें अधिकता शैव मूर्त्तियों की है। इससे यह परिणाम स्वभावतः निकलता है कि वहां शैवधर्म की प्रवलता थी। इन मूर्त्तियों के विषय में एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इन पर, बोर्नियों की ऋन्य मूर्त्तियों की भांति जावा की कला का प्रभाव न होकर, बिशुद्ध भारतीय प्रभाव है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सीधी भारत से ही वहां पहुंची थीं।

जिस प्रकार पूर्वीय बोर्नियो में महाकाम नदी हिन्दू आवासकों का केन्द्रस्थान बनी हुई थी, उसी प्रकार पश्चिम में 'कपु-अस।' इसकी घाटी में बहुत सी हिन्दू बस्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 'सप-उक्' में एक मुखलिङ्ग तथा 'सङ्गद' और 'वतु-पहत' में कुछ शिलालेख उपलब्ध हुए हैं। इनमें से चार लेखों में 'अज्ञानाश्चीयते-कर्म' तथा तीन में 'ये धर्मा हेतुप्रभवाः' का बार बार उल्लेख आता

श्रीमतो नृपमुख्यस्य राज्ञः श्रीमूलवर्मणः-दानं पुण्यतमे चेले यद्दत्तम्वप्रकेश्वरे । द्विजातिभ्योऽग्निकल्पेभ्यः विंशतिगोंसहस्रकम् । तस्य पुण्यस्य यूपोयं कृतो विप्रैरिहागतैः ॥ सगरस्य यथा राज्ञः समुत्पन्नो भगीरथः ।

(The Yupa Inscription of King Mula Verma.)



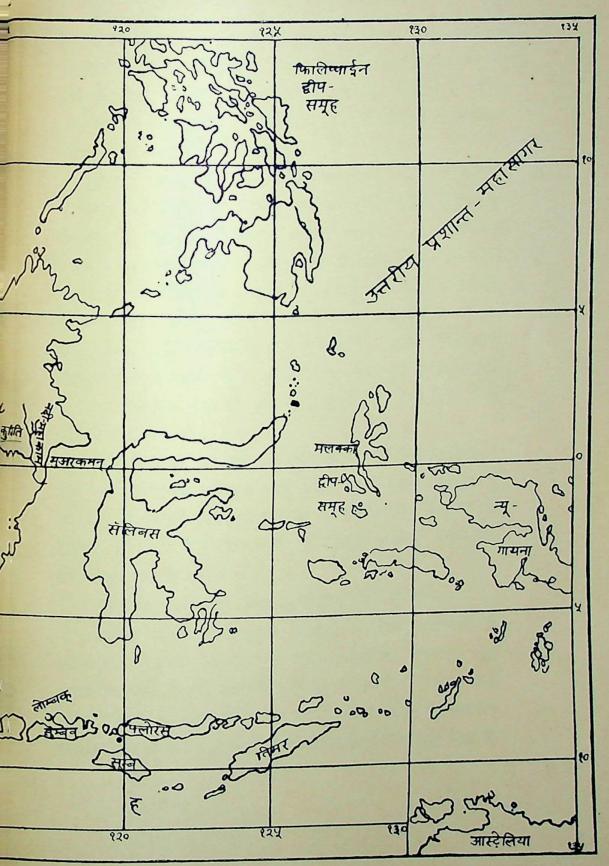

मान चित्र.

#### सप्तम शताब्दी तक खर्णद्वीप की सभ्यता

है। 'कपुत्रस्' की घाटी में प्राप्त मूर्त्तियों से भी यही परिणाम निकलता है कि त्र्यावासक लोग सीधे भारत से आये थे। इस प्रकार ईसा की चौथी शताब्दी तक बोर्नियों के पूर्व और पश्चिम में हिन्दू राज्य स्थापित हो चुके थे, जिनकी सूचना शिलालेखों तथा भन्न-देवालयों से त्राज भी प्राप्त होती है।

लगभग १४ वर्ष हुए जब सॅलिबस् के पश्चिम तट पर 'सिकेन्देड़' के समीप 'कर्म' नदी के किनारे एक पर्वत की तलैटी में बुद्ध की एक विशाल, किन्तु भग्न पित्तल प्रतिमा उपलब्ध हुई। वर्त्तमान समय में यह बताविया के श्रद्धतालय में विद्यमान है। यह हिन्द्र-चीन तथा पूर्वीयद्वीपसमूह में प्राप्त पित्तल प्रतिमाश्रों में सबसे विशाल है। इसके हाथ श्रीर टांगें टूटी हुई हैं। इस अवस्था में भी यह ७४ सेंटीमीटर है। इसका दायां कंधा नंगा है। कपड़े की सलवटें स्पष्टतया दिखाई पड़ती हैं। इसकी कला लंका की बुद्धप्रतिमाश्रों के सहश है। डा० बांश की सम्मति में यह मूर्त्त अमरावती से ही वहां ले जाई गई थी।

त्राज से पन्द्रह वर्ष पूर्व तक संलिवस् में भारतीय संस्कृति का कोई भी स्मृतिचिह्न उपलब्ध नहीं हुआ था। इसके प्रकाश में आ जाने से बृहत्तरभारत के इतिहास में एक नवीन अध्याय का प्रारम्भ हो गया है। अब इसे भी बृहत्तरभारत में सम्मिलित कर लिया गया है।

## सप्तम शताब्दी तक खर्णद्वीप की सभ्यता

ईसा की प्रथम तथा दूसरी शताब्दी में हिन्दू प्रवासियों ने मलायेशिया में जिस सभ्यता की प्रथम किरण को पहुंचाया था, उसका उषाकाल सातवीं शताब्दी कही जा सकती है। इसके पश्चात् शैलेन्द्र सम्राटों के समय से उसका मध्याह प्रारम्भ होता है। मलाया प्रायद्वीप और जावा तथा बोर्नियो में प्राप्त शिलालेखों से माल्म होता है सँलिवस्

कि भारतीय भाषा, धर्म, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थायें वहां के स्थानीय अंश को नष्टकर पूर्ण विजय प्राप्त कर चुकी थीं। मूलवर्मा के 'कुती' में उपलब्ध लेख में यज्ञ, यूप, दान, ब्राह्मणप्रतिष्ठा, तीर्थ-यात्रा तथा सगरादि राजात्रों के नाम पाये जाते हैं। जावा के लेखों में विष्णु, ऐरावत आदि देवतात्रों का वर्णन है। भारतीय तिथिकम, ज्योतिषसम्बन्धी वातें, दूरी नापने की भारतीय परिभाषा, चन्द्रभागा तथा गोमती आदि नदियों के नाम और पदचिह्न की पजा वहां प्रचलित थी। बोर्नियो में विष्णु, ब्रह्मा, शिव, गर्णेश, नन्दी, स्कन्द और महाकाल की मूर्त्तियां मिली हैं। इसी प्रकार मलावा प्रायद्वीप में दुर्गा, नन्दी तथा योनि की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। जावा में तुक्मस् के ध्वंसावशेषों में शंख, चक, पद्म तथा त्रिशूल के चिह पाये गये हैं। गंगा की पविवता का विचार भी वहां फैला हुआ था। वहां के लेखों की शुद्ध संस्कृत भाषा, भारतीय लिपि, राजाओं के 'वर्मा' युक्त नाम तथा मूर्त्तिनिर्माणकला पूर्णतया भारतीय प्रभाव से युक्त हैं। भारतीय सैनिक पद्धति भी वहां विकसित हुई थी। भारत की तरह मुद्दे जलाने की प्रथा विद्यमान थी। पांचवीं शताब्दी तक वहां हिन्दूधर्म का उत्कर्ष रहा। फाहियान चीन जाता हुआ मार्ग में जावा ठहरा । वह लिखता है, "यहां िन्दूधर्म का प्रभाव बहुत है, श्रीर बौद्धधर्म का नाम भी सुनाई नहीं देता।" फाहियान के जाते ही गुणवर्मा जावा गया। इसने वहां बौद्धधर्म का प्रचार किया। तबसे बौद्धधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। ईच चिङ् कहता है, "जावा और उसके समीपस्थ द्वीपों में बौद्धधर्म का बहुत प्रचार है। दित्तण द्वीप में मूल्सर्वास्तिवादी समप्रदाय को मानने वाले दस राज्य हैं।" इस प्रकार ईचचिङ् के समय तक बौद्धधर्म खूब फैल चुका था। भारत

१. देखिये, Suvarndvipa, Page 141.

#### सप्तम शताब्दी तक स्वर्णद्वीप की सभ्यता

आते हुये मार्ग में सुमात्रा में छः मास रह कर इसने शब्दविद्या सीखी, लौट कर, यहीं पर इसने बौद्ध प्रन्थों का अनुवाद भी किया। इस समय तक श्रीविजय बौद्ध अध्ययन का केन्द्र बन चुका था। ईचचिङ् फिर लिखता है— "यहां एक सहस्र बौद्ध पुरोहित निवास करते हैं जो अध्ययन में मध्यदेश (मध्यभारत) की तरह रुचि रखते हैं। यदि कोई चीनी भारत आना चाहे तो उसे एक-दो वर्ष यहां ठहर कर अभ्यास के उपरान्त ही मध्यदेश जाना चाहिये।" ईच-चिङ् के कथनानुसार युन्-िक, तात्सिन्, तात्रो-होङ्, फा-लङ् आदि अनेक चीनी यातियों ने श्रीविजय में कई वर्षों तक बौद्ध-साहित्य का अध्ययन किया। ह्वी-निङ् ने तो तीन वर्ष लगातार यहीं पर रहते हुये बौद्ध प्रंथों का अनुवाद भी किया। कालान्तर में महायान सम्प्रदाय भी वहां खूब फैला। इसकी सूचना जयनाश के ६८४ ई० के शिलालेख से मिलती है। तंत्रपंथों के प्रचार का संकेत भी इस लेख में पाया जाता है। यह सचमुच आश्चर्य का विषय है कि जिस तन्त्रशास्त्र का प्रचार भारत में सातवीं शताब्दी के मध्य में हुआ वही श्रीविजय में भी सातवीं ही शताब्दी में पहुंच गया। श्रीविजय के इतिहास में सातवीं और आठवीं ये दो शताब्दियां बहुत महत्व की हैं। इस समय नालन्दा का उपाध्याय 'धर्मपाल' तथा द्त्रिग्भारत का भिन्न 'वज्रबोधी' चीन जाते हुए मार्ग में यहां ठहरे। उस समय यह केवल विद्या का ही केन्द्र न था, अपितु व्यापार का भी बड़ा भारी स्थान था। चीनी विवरणों के अनुसार अकेले 'तुन्-सुन्' नगर में ही प्रतिदिन पूर्व तथा पश्चिम से दस सहस्र से अधिक व्यक्ति आया करते थे। उस युग को देखते हुए यह संख्या बहुत अधिक प्रतीत होती है।

१ देखिये, Suvarndvipa, Page 142.

## शैलेन्द्रों का उत्थान और पतन

शैलेन्द्रों का श्रभ्युदय सप्तम शताब्दी तक, मलायेशिया के सम्पूर्ण भाग, हिन्दू आवासकों द्वारा आवासित किए जा चुके थे। उन प्रदेशों में सैकड़ों राजा स्वतन्त्रतापूर्वक शासन कर रहे थे। तब तक किसी एक ऐसे शक्तिशाली राज्य का विकास न हुआ था, जिसकी आधीनता सभी स्वीकृत करते हों। परन्तु इन राज्यों का विकास इसी ओर था। ये सब राज्य इतिहास के उस नवीन अध्याय के पूर्ववर्ती रूप थे। अब मलायेशिया में शेलेन्द्र नामक नई शिक उत्पन्न हुई, जिसके आतङ्क के सम्मुख सभी राजाओं ने सिर भुकाया और उसे अपना प्रभु स्वीकार किया।

रोलेन्द्रॉकी समृद्धि

ये शैलेन्द्र लोग भारत से आये हुये नये आवासक थे। जिन्होंने सातवीं शताब्दी में कलिक से वर्मा की त्रोर प्रस्थान किया और त्राठवीं शताब्दी में बर्मा जीत कर मलायेशिया पर त्राक्रमण प्रारम्भ किये। द्वीं शताब्दी के अन्त में मलाया प्रायद्वीप श्रौर सुमात्रा तथा जावा भी इनके त्राधीन हो गये। इन्होंने इस सम्पूर्ण प्रदेश का नाम अपने देश की स्मृति को स्थिर रखने के लिये 'कलिक्न' रक्ला। इनकी लिपि 'पूर्वनागरी' थी। इनका धर्म महायान बौद्ध था। वोरोबुद्र तथा कलस्सन के बौद्ध देवालय इन्हीं की कला के साकाररूप हैं। कला, लिपि तथा राजनीतिक एकता ये तीनों वस्तुएं इनके प्रयत्न से सम्पूर्ण मलायेशिया में फेल गईं। शिलेन्द्रों की समृद्धि बहुत श्रधिक थी। अरव यात्री इन्हें 'महाराज' नाम से पुकारते थे। उनके अनुसार शैलेन्द्रों का श्रिधकार चंपा और कंबुज पर भी था। शिलाने रहें से भी यह बात प्रमाणित होती है। जयवर्मा दितीय शेलेन्द्रों की आधीनता से मुक्त होने के लिये एक यज्ञ करता है। इसी प्रकार, चंपा के लेखों में भी शैलेन्द्रों के समुद्रीय त्राक्रमणों का उल्लेख मिलता है। ये त्राक्रमण शंतेन्द्रों

## शैलैन्द्रों और चोलों में संघर्ष

की सैनिक उत्कृष्टता के परिचायक हैं। अरब व्यापारी सुलेमान लिखता है -- "इनकी नौसेना की प्रसिद्धि चीन और भारत तक फैली हुई।" ८४४ ई० का एक अरब यात्री इनकी समृद्धि का वर्णन करते हुये लिखता है-- "महाराज की दैनिक आय २०० मन सोना है।" १ ६०३ ई० में इब्नरोस्तेह लिखता है— "इसके समान समृद्ध और शक्तिशाली राजा और कोई नहीं, और न किसी की आय ही इसके तुल्य है।" १ ६१६ ई० में अबूजैदहसन शैलेन्द्रों की स्तुति करता हुआ लिखता है, "अनेक द्वीपों पर इनका राज्य है। 'कलह' भी इन्हीं के आधीन है। यह कपूर, चन्दन, हाथीदांत, टिन, श्राबनूस तथा मसालों का सबसे मुख्य व्यापारिक केन्द्र है। श्रोमन् (अरब में ) के साथ इसका नियमित व्यापार होता है।"3 ६४३ ई० में मसूदी लिखता है -- "महाराजा का राज्य असीम है। अत्यन्त तीव्रगामी जहाज दो वर्ष में भी महाराज के आधीन द्वीपों का पूरा चक्कर नहीं लगा सकता। यहां सब प्रकार के मसाले उत्पन्न होते हैं। संसार में इसके समान सम्पत्तिशाली राजा अन्य कोई नहीं है।" र शेलेन्द्रों का यह प्रभाव ११वीं शताब्दी तक भी विद्यमान था। १०३० ई० में अल्वरूनी लिखता है—"जाबज का नाम स्वर्णद्वीप है क्योंकि यहां की थोड़ी से थोड़ी मिट्टी को भी धोने से सोना प्राप्त होता है।"

११वीं शताब्दी में शैलेन्द्रों के अनेक प्रतिस्पर्धी उत्पन्न हो गये। शैलेन्द्रों और एक अोर तो जावा के राजा इनसे टक्कर ले रहे थे और दूसरी चोलों में संघर्ष

१. देखिये, Suvarndvipa, Page 159.

२. देखिये, Suvarndvipa, Page 161.

३. देखिये, Suvarndvipa, Page 162.

४. देखिये, Suvarndvipa, Page 163.

ओर चोल लोग। प्रारम्भ में तो जावा की विजय रही पर पीछे से वह पूर्णतया परास्त कर दिया गया। अब मैदान में केवल चोल लोग रह गये। श्रारम्भ में तो चोलों और शैलेन्द्रों का सम्बन्ध अच्छा था। दोनों ने मिल कर नेगापट्टम भें विहार बनवाया था। नालन्दा में भी देवपाल के समय एक बौद्धमन्दिर दोनों के सम्मिलित प्रयत्न से बना था । इनका परस्पर व्यापारिक सम्बन्ध भी था। परन्तु कुछ वर्ष पश्चात् दोनों में युद्ध छिड़ गया। इसका कारण सम्भवतः यह था कि कलिंग श्रीर बंगाल विजय के पश्चात् भारत की सम्पूर्ण पूर्वीय सामुद्रिक शक्ति, राजेन्द्र चोल के हाथ में श्रागई थी। अब उसने सोचा कि यदि मैं पूर्व और पश्चिम के सामुद्रिक व्यापार के केन्द्र, शैलेन्द्र साम्राज्य को जीत लूं तो वहां की समृद्धि से मैं बहुत वैभवशाली बन सकता हूं। यह सोचकर १०१७ई० में राजेन्द्र चोल ने मलाया प्रायद्वीप जीत लिया, श्रीर वहां के राजा संयामविजयोत्तुङ्गवर्मा को बन्दी बना लिया तथा राजधानी को ल्र लिया। तंजीर के लेख में वार्णित राजेन्द्र चील की विजय से पता चलता है कि इसने पूर्वीय समात्रा तथा दृ चिणीय और केन्द्रीय मलाया प्रायद्वीप की राजधानियों को भी जीता था। किन्तु कुछ समय पश्चात् चालूक्यों के साथ संघर्ष में पड़ जाने से, तथा किंग के खतंत्र हो जाने से, चोल लोग इस सुदूरस्थ स्थान पर अपना श्रिधकार स्थिर न रख सके। फिर भी १०७० में वीर राजेन्द्र ने मलाया प्रायद्वीप को फिर से जीत लिया। १०६० में मलाया से चोल दरबार में दूत भेजा गया। इससे जान पड़ता हैं कि दोनों में संधि हो गई थी। मलाया, सुमाला, चीन तथा चोलों के अपने लेखों से यह बात सिद्ध होती है कि लगभग ४० वर्ष तक मलायेशिया पर

१. यह दिच्या भारत का एक दन्दरगाह है।

#### शैलेन्दों का पतन

चोलों का प्रभुत्व रहा। लेखों के त्र्यतिरिक्त वहां के समान त्यौहार, चोलीय, पाएडीय, मिलीयल तथा पेलवी आदि जातियों के नाम भी दित्तिण भारत के प्रभाव को सृचित करते हैं।

पूरे एक सौ वर्ष तक, चोलों के साथ निरंतर संघर्ष होने के शैलेन्ड्रॉ का कारण शैलेन्द्रों की शक्ति बहुत चीए हो गई थी। यद्यपि पीछे किसी कारणवश चोलों ने अपने आक्रमणों की दिशा बदल ही, परन्त जो महान आघात चोलों द्वारा शैलेन्द्रों के विशाल साम्राज्यभवन को पहुंच चुका था उससे उसका फिर से संभल सकना कठिन हो गया। किन्तु इस चोट से शैलेन्द्र साम्राज्य एक दम नष्ट नहीं होगया। इसके बाद भी ३०० वर्ष तक शैलेन्द्रों का सितारा जगमगाता रहा। उनके नाम में जादू का असर बना रहा। चीनी प्रनथ चॉ-फन्-चि में भी शैलेन्द्र साम्राज्य का वर्णन मिलता है। इसका काल १२ वीं शताब्दी है। १४ वीं शताब्दी तक के अपन तथा चीनी लेखक शैलेन्द्रों का वर्णन करते रहे। ११४४ ई॰ में श्रदरीसी, १२०३ ई॰ में कजवीनी, १२०८ ई० में इब्न सईद और १३२४ ई० में दिमस्की-इन सब ने शेलेन्द्रों की समृद्धि का उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट है कि १४ वीं शताब्दी तक शैलेन्द्रों की सत्ता अन्नुएए। रही। उनके प्रभाव में, उनकी समृद्धि में तथा विस्तार में परिवर्तन अवश्य आया परन्तु उनका अस्तित्व वना रहा। अन्तिम राजा, जिसने शैलेन्द्र साम्राज्य पर शासन किया 'चन्द्रबाहु' था। 'चय' में प्राप्त शिलालेख से ज्ञात होता है कि यह शैलेन्द्रवंशीय न होकर पद्मवंशीय था। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने शैलेन्द्र सिंहासन को बलपूर्वक हथिया लिया था। इसकी मृत्यु होते ही शैलेन्द्र साम्राज्य छिन्न भिन्न हो

पतन

गया। श्रव जावा का राजा 'कृतनगर' शैलेन्द्रों के श्रधिकृत प्रदेशों

१. देखिये, Suvarndvipa, Page 200.

पर अधिकार करने लगा। शीघ्र ही मलाया प्रायद्वीप, जम्बी तथा अन्य राज्यों पर, जिन पर पहले शैलेन्द्र पताका फहराती थी, अब जावा की वैजयन्ती छहराने लगी। जावा के प्रकट होते ही शेलेन्द्रों का नाम मिटने लगा। चीनी यात्री शैलेन्द्रों के विनाश कर वर्णन करते हुए दुःख से लिखते हैं— "इसके पश्चात् शैलेन्द्र साम्राज्य बिल्कुल नष्ट हो गया और फिर उनके उपहार चीनी सम्राट् के वहां कभी नहीं आये। '' तदनन्तर २४ वर्ष में इसका पूर्णतया विध्वंस हो गया। १३६७ ई० के एक मिङ्काछीन विवरण में लिखा है— "इस समय उस सम्पूर्ण प्रदेश को, जो पहछे शेलेन्द्रों के आधीन था, जावा ने जीत छिया है। यद्यपि जावा निवासियों ने इसे जीत छिया पर वे इसे स्थिर रूप से आधीन नहीं रख सके। परिणामतः कुछ चीनी सरदार कितपय प्रदेशों के स्वयं शासक वन बैठे।" र

इस प्रकार पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ होते ही शैलेन्द्र सम्राट् आंखों से ओमल होगये। जो एक दिन भयंकर तूफान की तरह सारे मलायेशिया में फैल गये थे, जिनके चरणों में आज वर्मा, कल मलाया, परसों सुमात्रा और फिर जावा के एक एक कर सुवर्ण द्वीप के सब राजाओं के मुकुट लोटने लगे थे, जिन्होंने अपने बाहु वल से सुवर्णद्वीप के दूर दूर तक फैले हुए टापुओं पर एक छत्र शासन किया था, और जिन्होंने बोरोबुदूर तथा कलस्सन के विश्वविख्यात मंदिरों को खड़ा किया था, सातसौ वर्ष पश्चात् मलायेशिया के छोटे से दुकड़े पर भी उनका राज्य नहीं रहा। चन्द्रबाहु के आंख मृंदते ही विशाल शैलेन्द्र साम्राज्य विलुप्त हो गया। उसके मृतदेह पर जावा तथा चीनक्रपी गृध्न मंडराने लगे और उन्होंने इसे नोच नोच

१. देखिये, Suvarndvipa, Page 202

२. देखिये, Suvarndvipa, Page 202.

## मलाया प्रायद्वीप के हिन्दू राज्यों की समाप्ति

कर खा डाला। यदि शैलेन्द्र साम्राज्य की तुलना सिकन्दर और नैपोलियन के साम्राज्यों से की जाए तो उनकी तुलना में यह कहीं अधिक चिरस्थायी सिद्ध होगा। सिकन्दर का साम्राज्य उसके मरते ही तीन दुकड़ों में बंट गया और नैपोलियन का साम्राज्य उसके देखते देखते ही शत्रुओं ने छीन लिया। और तो और, मुगलों का साम्राज्य भी कठिनता से दो शताब्दी तक टिक सका। इस दृष्टि से शैलेन्द्र-साम्राज्य का महत्त्व कहीं अधिक है।

# मलाया प्रायद्वीप के हिन्दू राज्यों की समाप्ति

तेरहवीं शताब्दी में शैलेन्द्रों का पतन प्रारम्भ होते ही जावा के राजा कृतनगर ने मलाया प्रायद्वीप को अपने मुख का प्रास् समभकर पहड़ (प्राचीन इन्द्रपुर) पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। कृतनगर की मृत्यु होने पर मलायु ने, मलायाप्रायद्वीप विविध राज्यों को जीतना आरम्भ किया। इसी समय स्थाम के आक्रमण भी शुरु हुए और लिगर तक का प्रदेश स्थाम ने अधिकृत कर लिया। पन्द्रहवीं शताब्दी में मलाया के राज्यों ने जावा और स्थाम के चंगुल से निकलना चाहा। परन्तु पहड़ का शासक अपने को स्थाम के प्रभाव से न छुड़ा सका। अन्ततः एक दिन आया, जब मलका के सुल्तान मुजफ्फरशाह ने पहड़ के शासक—महाराजदेवशूर को परास्त कर कैद कर लिया। इस घटना ने पहड़ में हिन्दूराज्य की समाप्ति कर दी।

शैलेन्द्रों के पश्चात् पन्द्रहवीं शताब्दी में मलाया में जो विविध राज्य प्रादुर्भूत हुए उनमें मलका सबसे मुख्य था। इसके उद्भव के विषय में अनेक दन्तकथायें प्रचलित हैं। इन कथानकों में वास्त-विकता बहुत कुछ त्रोभल सी हो गई है। १४८६ ई० में अल्बूकर्क द्वारा लिखे गये वर्णन के अनुसार मलका का त्रभ्युत्थान इस प्रकार हुत्रा—"उस समय जावा में 'भट्टारक तुम्पेल' तथा पलेम्बङ् में मलका का उत्थान

शैलेन्द्रों के

पश्चात्

परमेश्वर नामक राजा राज्य करता था। इन दोनों में सदा लडाई रहती थी, इसलिये इन्होंने मिल कर एक समभौता किया। परमेश्वर ने जावा की राजक्रमारी से-जिसका नाम परमेश्वरी था विवाह किया तथा उसे कर देना निश्चित किया। परन्तु शीव ही परमेश्वर को अपने किये पर पश्चात्ताप हुआ और उसने कर देना अस्वीकार कर दिया। ऐसी दशा में जावा ने पलेम्बङ् पर आक्रमण किया। परमेश्वर मैदान छोड़कर भाग गया और सिंहपुर (सिंगापुर) में जाकर शरण ली। उसके पीछे ही पीछे तीन सहस्र पलेम्बङ् निवासी भी वहां पहुंच गये। वहां रहते हुए सिंहपुर के शासक के भाई ने परमेश्वर पर आक्रमण किया। वहां से भाग कर वह 'मुअर' नदी के किनारे बस गया। यहां उस समय कुछ महुये रहते थे। परमेश्वर के आ बसने से शीघ ही यह स्थान आवाद हो गया। समुद्रीय डाकू लूटा हुआ सामान यहीं पर आकर वेचने तुरो । सुमाला और बंगाल के व्यापारी ब्यापार करने लगे। अब परमेश्वर ने इस स्थान का नाम 'मलका' रक्खा। नामकः ए के सात वर्ष उपरान्त परमेश्वर की मृत्यु हो गई। इसका उत्तराधिकारी सिकन्दरशाह था। यह परमेश्वर का लड़का था। यद्यपि यह हिन्दू था पर इसने मुसलमान राजकुमारी से विवाह किया था। परिणामतः यह भी मुसलमान बन गया। सिकन्द्रशाह के उपरान्त मुजफ्फरशाह सिंहासनारूढ़ हुआ। इसने सुमाला, पहङ्, इन्द्रगिरि आदि राज्यों को जीतकर वहां इस्लाम का प्रचार किया। मंसूरशाह और अलाउदीन के समय मलका बहुत समृद्ध और शक्तिशाली राज्य वन गया। अलाउदीन के पश्चात् सुल्तान सुहम्मद् राजा हुआ। इसने स्याम को भी परास्त कर दिया।"5

१ देखिये, Suvarndvipa, Page 385-86.

#### पतन की ऋोर

अल्बूकर्क के विवरण के आधार पर मलका के राजाओं की सूची इस प्रकार तय्यार की जा सकती है:—

१४०३ ई० में मलक्का राज्य की स्थापना हुई। उसके राजा इस प्रकार सिंहासनारूढ़ हुए:—

- (१) परमेश्वर
- (२) सिकन्द्रशाह
- (३) मुज्रफ्फरशाह
- (४) संसूरशाह
- (४) ऋलाउद्दीन
- (६) सुल्तान मुहम्मद

१४८६ ई० में सुल्तान मुहम्मद शासन कर रहा था। इसी समय अल्वूकर्क ने अपना विवरण छिखा। सुल्तान मुहम्मद ने १४११ ई० तक राज्य किया।

जिस शीघता से मलक्का उन्नति कर रहा था, उससे यह पतन की श्रोर खाभाविक था कि जावा के साथ इसका संघर्ष हो। १४०६ ई० में सुल्तान मुहम्मद सोच रहा था कि शीघ ही जावा की श्रोर से उस पर श्राक्रमण होगा, परन्तु उसके आक्रमण से पूर्व ही मलक्का का कल्पनातीत पतन हो गया।

१४०६ ई० में कुछ पोर्चुगीज जहाज मलक्का के तट पर रुके।
पहिले दिन तो इनका स्वागत किया गया, परन्तु पीछे से इन्हें बंदी
बना लिया गया। परिणाम यह हुआ कि १४११ ई० में प्रतिकार
की भावना से अल्बूकर्क ने मलक्का पर धावा बोला। सुल्तान
महम्मद हार कर भाग खड़ा हुआ। उसने एक दो बार
इसे फिर से जीतने के लिये प्रयत्न भी किया परन्तु सफल
न हो सका।

इस प्रकार सौ वर्ष के उज्ज्वल इतिहास के पश्चात मलम्का के सल्तानों का अन्त हो गया। श्रलाउद्दीन के समय का १४८६ ई० का एक लेख 'त्रङ्-नङ्' से प्राप्त हुत्रा है। इससे पता चळता है कि इस समय तक मलक्का में इस्लाम का पाया जम चुका था। गुजरात और ईरान के मुसलमान व्यापारी मलक्का में बसने छो और सुल्तान की कुपा से ये इस्लाम के प्रचार में सबसे मुख्य साधन बने । ज्यापारियों के ऋतिरिक्त ज्यापार द्वारा आने वाली अतुल सम्पत्ति ने भी इस्लाम के प्रचार में हाथ बंटाया। किन्तु इससे हिन्दूसभ्यता का समूलोन्मूलन नहीं हुआ। १४३७ ई० तक भी मलक्का में भारतीय लिपि का प्रयोग होता रहा। विलिक्सन के लेखानसार त्राज भी जब कोई याती मलक्का के तट पर उतरकर सरकारी भवन की त्रोर पग बढ़ाता है तो उसे पहाड़ी की ढाल पर वनी प्रतिमाएं दृष्टिगोचर होती हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि कभी यहां के शासक भी हिन्दू थे। इतना ही नहीं, मलाया प्रायद्वीप की रियासतों के सुल्तान आज भी 'परमेश्वर' को अपना वंशकर्ता मानते हैं।

# सुमात्रा के हिन्दूराज्य का अन्त

मलायु का ग्रभ्युदय शैलेन्द्रसाम्राज्य के विच्छिन्न होते ही मलायेशिया का अन्त हो गया। सब राज्य पुनः अपनी अपनी सत्ता के लिये संघर्ष करने छगे। इसी वीच में सुमात्रा के पूर्वीय हिस्से में मलायु (वर्तमान जंबि) राज्य का उद्भव हुआ। तेरहवीं शताब्दी में जब शैलेन्द्र सम्राटों का पतन हो रहा था तब जावा के राजा कृतनगर ने जंबि को अपने आधीन कर छिया। परन्तु कृतनगर की मृत्यु होते ही

१. देखिये, Suvarndvipa, Page 400.

#### इस्लाम का आगमन

जंबि स्वतन्त्र हो गया। अब यह शीव्र ही इतना शक्तिशाली बन गया कि स्याम और जाँवि में परस्पर अधिकारिलप्सा के लिए संघर्ष छिड़ गया। जंबि का प्रथम स्वतन्त्र राजा मौलीवर्मदेव था। इसी ने / जावा की पराधीनता से अपने को मुक्त किया था। इसका उत्तराधिकारी मर्मदेव था। तत्पश्चात् आदित्यवर्मदेव राजा हुआ। इसका शासनकाल १३४७-७५ ई० तक है। इसने अनेक लेख उत्कीर्ण कराये थे। इन लेखों से ज्ञात होता है कि यह तांत्रिक बौद्ध धर्म को मानने वाला था। इसका राज्य सुमाता के मध्य पूर्व तथा पश्चिम में विस्तृत था।

त्रागमन

शैलेन्द्रसाम्राज्य के विनाश का सबसे मुख्य परिणाम इस्लाम का का आगमन था। शैलेन्द्रों के पश्चात् सुमावा अनेक छोटे छोटे राज्यों में वंट गया। ये राज्य अपनी रचा के लिये कभी जावा और कभी चीन की शरण लेते रहते थे। इस शिथिलता ने ही इस्लाम के लिये मार्ग तय्यार कर दिया। मारकोपोलो लिखता है— "सुमाता में आठ राज्य हैं। इनके अपने अपने राजा हैं। ये सब मंगील सम्राट् कुबलेई खां को अपना नाम मात का प्रभु मानते हैं। 'फर्लक' राज्य में अरब व्यापारी बहुत आते हैं। इन्होंने बहुत से नगर-निवासियों को मुसलमान बना लिया है। परन्तु पहाड़ी प्रदेशों में इस्लाम नहीं घुसा है।" इससे स्पष्ट है कि मारकोपोलो के समय सुमाला में धीरे धीरे इस्लाम का प्रवेश हो रहा था। १२६२ ई० तक ( जब मारकोपोछो सुमाता गया ) फर्लक का राज्य इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुका था। इब्न-बतूता के विवरण से भी यह ज्ञात होता है कि १३४४ ई० में सुमात्रा में इस्लाम फैल रहा था। सुमाला के सुल्तानों की इमारतों के गुम्बजों को देखने से

१. देखिये, Suvarndvipa, Page 373.

पता चलता है कि सुदूरपूर्व में इस्लाम का प्रचार करने वाले अरव लोग न होकर गुजरात के रहने वाले मुसलमान व्यापारी थे। १४वीं शताब्दी के आरम्भ में उत्तरीय सुमात्रा के राज्य भी निरन्तर इस्लाम धर्म स्वीकार करते गये। १४१२ ई० में 'लम्त्री' और १४१६ ई० में 'श्रक' के निवासी भी मुसलमान बन गये। १६वीं शताब्दी में श्रचीन् सुमात्रा में इस्लाम का प्रधान केन्द्र बन गया। 'उल्कन्' तथा 'मेनङ्कबु' में इस्लाम का प्रवेश इसी द्वारा हुआ। १७वीं शताब्दी में 'लम्पङ्' प्रदेशवासी मी मुहम्मद की शरण में चले गये। इस प्रकार समस्त सुमात्रा द्वीप इस्लामी रंग में रंग गया। १८वीं शताब्दी में सुमात्रा से प्रचारक लोग बोार्निओ, पैलो आदि स्थानों में इस्लाम का प्रचार करने के लिये जाने लगे। यह देखकर सचमुच आश्रप होता है कि ३०० वर्ष पूर्व जहां इस्लाम का चिह्न भी दिखाई न देता था, वही कुछ समय पश्चात् इस्लाम का गढ़ बन गया और अव वहां से प्रचारक लोग, बचे हुये प्रदेशों को भी अपने धर्म में दीचित करने के लिये, दूर दूर तक फैलने लगे।

# जावा तथा बोर्नियों में हिन्दूराज्य का अन्त

१६वीं शताब्दी तक मलाया और सुमाला इस्लाम धर्म की दीजा ले चुके थे। इन्हें केन्द्र बना कर मुसलमान व्यापारी इस्लाम का प्रचार करने के लिये मलायेशिया के अन्य राज्यों में भी फैल गए। कुछ समय पश्चात् जावा भी इन व्यापारी प्रचारकों द्वारा मुहम्मद का अनुयायी बनाया गया। जावा में इस्लाम के आगमन की सूनना कुछ लेखों से भी मिलती है। १४१६ ई० के एक लेख से पता चलता है कि जावा में इस्लामधर्म का प्रचार करने वाला 'मिलक इब्राहीम' था। वहां की अनुश्रुतियां भी इस लेख की पृष्टि करती हैं।

#### इस्लाम का प्रवेश

पोर्चुगीज विवरणों से ज्ञात होता है कि पन्द्रहवीं शताब्दी के समाप्त होते होते जावा के कुछ बन्दरगाह, मुसलमानों ने अपने अधिकार में कर लिये थे। परन्तु जावा के आन्तरिक प्रदेशों में तब तक हिन्दुओं का ही शासन था। इन हिन्दू राजाओं की आधीनता मुललमान स्वीकार करते थे। 'कस्तनहेदा' जावा का वर्णन करते हुए लिखता है-"यहां का राजा हिन्दू है। जावा के आन्तरिक प्रदेश में इसी का राज्य है, परन्तु समुद्रतट पर मुसलमान शासकों का श्रिधिकार है। ये सब हिन्दू राजा की प्रभुता स्वीकार करते हैं। कभी कभी ये लोग राजा के विरुद्ध विद्रोह भी कर बैठते हैं, किन्तु वह शीघ्र ही इन्हें ठएडा कर देता है।" इससे स्पष्ट है कि १४ वीं शताब्दी तक जावा में हिन्दू राज्य विद्यमान था। 'बरबस' नामक याली १४१८ ई० में अपना प्रन्थ लिखते हुए जावा में हिन्दू राज्य का वर्णन करता है। 'क्रोम' के कथनानुसार १४२८ तक जावा में हिन्दू राज्य बना रहा। जावा में इस्लाम का प्रवेश सर्वप्रथम समुद्र तटवर्ती प्रदेशों से हुआ। धीरे धीरे, बढ़ते हुए १४२८ तक इन्होंने केन्द्रीय शासन पर भी ऋधिकार कर लिया। इस प्रकार १४२८ में जावा में हिन्दू राज्य का अन्त हो गया। जावा में इस्लाम के प्रवेश के सम्बन्ध में अनेक कथानक प्रचलित हैं। परन्तु ये कथानक ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य प्रतीत नहीं होते । इनमें असम्भव तथा दैवीय बातें इतनी ऋधिक पाई जाती हैं कि विश्वास करना कठिन ही नहीं अपितु असम्भव है। जावा की केन्द्रीय सरकार पर इस्लाम का प्रभुत्व होते ही 'यजजरन' ( जावा के पश्चिमीय हिस्से में एक राज्य था ) पर भी मुसलमानों ने अपना ऋधिकार कर लिया। १४२२ में जब 'हैनरीक लेम' वहां गया तब तक वहां का शासक हिन्द था, किन्तु १४२६ में जब वह बापिस लौटा तो उसने आश्चर्य से देखा कि एक मुसलमान

इस्ताम का प्रवेश

सुल्तान वहां शासन कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे १४२२ से १४२६ के बीच में ही मुसलमानों ने अपने आधीन कर लिया था।

दुःखद ग्रन्त

इन दोनों राज्यों के विधर्मियों के हाथ में जाते ही १४०० वर्ष से चली आरही हिन्दू संस्कृति को बड़ा भारी आघात पहुंचा। इतने पर भी जावा से हिन्दू शासन का बिल्कुल लोप नहीं हुआ। वे अपनी सत्ता के लिये निरन्तर संघर्ष करते रहे। ऐतिहासिक शोध से पता चला है कि इस्लाम का प्रवेश होने पर हिन्दू वलिस, लवु और मरबाबु आदि पहाड़ी प्रदेशों में चले गये। किन्तु कुछ समय पश्चात बढ़ते हुए इस्लामी प्रभाव के कारण ये वहां से भी धकेल दिये गये। यहां से धकेले हुए हिन्दू लोग सुमेरूपर्वत पर जा टिके और १६०० ई० तक बलम्बङ् में हिन्दुओं का स्वतंत्र राज्य इसके अनन्तर भी दो सौ वर्ष तक चलता रहा। परन्तु १८०० ई० में इस्लाम यहां भी त्र्या घुसा । परिणामतः हिन्दू राजवंश तथा कुलीन श्रेणी भाग कर जावा के पूर्व में बाली नामक द्वीप में चली गई। यहां त्राज भी हिन्दू सभ्यता विद्यमान है जब कि जावा में हिन्दू सभ्यता के गौरव का गीत केवल वहां के ध्वंसावशेषों में ही संदित हैं। जावा के मुसलमान शासकों ने समीपस्थ 'मदुरा' द्वीप को भी जीत लिया। वहां के शासक ने प्रसन्नता पूर्वक इस्लाम स्वीकार कर लिया। मदुरा के अनन्तर बोर्नियो भी इस्लामी रंग में रंग गया। वह किस प्रकार इस्लाम की शरण में आया, इस विषय में विस्तार से कुछ भी ज्ञात नहीं होता। केवल इतना पता चलता है कि १६ वीं शताब्दी में वहां के निवासी भी मुसल्मान वन गये।

## बाली में हिन्दुओं के स्वतन्त्र राजवंश का अन्त

जावा और बाली की प्राचीन थापाओं में भिन्नता को देखते हुए पता चलता है कि बाली में हिन्दू सभ्यता सीधी भारत से ही गई थी। यही कारण है की प्रवीं से १० वीं शताब्दी तक की संस्कृति

## बाली में हिन्दुओं के स्वतंत्र राजवंश का अनत

पर जावा का कोई प्रभाव नहीं है। बाली में प्राप्त ६१४ ई० के लेख से ज्ञात होता है कि वहां का प्रथम ऐतिहासिक राजा 'उप्रसेन' था। १०२४ ई० के शिलालेख से प्रतीत होता है कि वहां का राजा जावा के राजा 'ऐरलक्न' का छोटा भाई था। इस समय बाली जावा के आधीन था। १११४ के लगभग बाली फिर से स्वतन्त्र हो गया। १२०४ में जावा के राजा ने वाली को फिर जीत लिया। 'चॉ-जु-कुआ' नामक लेखक जावा के आधीनस्थ १४ राज्यों में बाली की भी गिनती करता है। १३३७ तक बाली कभी जावा के आधीन और कभी स्वतंत्र होता रहा। तत्पश्चात् बाली की स्वतंत्र सत्ता नष्ट हो गई और यह जावा के राज्य का ही अंग बन गया।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस्लाम का त्राक्रमण होने पर जब जावा का राजा उसका सामना न कर सका तो वह भाग कर वाली चला गया। तब से वहां यही लोग शासन करने लगे। १८ वीं शताब्दी में बाली भिन्न भिन्न नौ स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। १८३६ में उच लोगों ने बाली पर अपना ऋधिकार कर लिया। बहुत समय तक वहां के राजा स्वतंत्रता के लिये संघर्ष करते रहे। १६०८ में अन्तिम प्रयत्न किया गया। श्रन्ततः १६११ में यह डच साम्राज्य का अंग बन ही गया।

११ वीं शताब्दी से (जब से कि जावा और बाली का संघर्ष प्रारम्भ हुआ) बाली की संस्कृति पर जावा का प्रभाव पड़ने लगा। किर जब-जावा का ही राजवंश शासन करने लगा तो जावा का प्रभाव और भी बढ़ गया। किन्तु यह निश्चित है कि प्राचीन बाली की संस्कृति जावा से भिन्न थी।

# वृतीय भाग प्राग्वोद्धकालीन विस्तार

### प्रारम्भिक निवेदन

भूमिका में निर्देश किया जा चुका है कि ऐतिहासिकों की धारणा के अनुसार बुद्ध से पूर्व भी भारत मध्यएशिया, अफ्रीका, योरप तथा अमेरिका तक फैला हुआ था। उस समय भारतीय व्यापारी मलाबार तट से लेकर रक्तसागर, ईरान की खाड़ी, भूमध्य-सागर, अन्धमहासागर श्रौर दूर-उत्तरीय महासमुद्र तक व्यापार किया करते थे। भारतीय विचारकों के विचार पारस, एशिया माईनर मिश्र, आइसलैएड और मैक्सिको तक फेल चुके थे। उस समय नील नदी से लेकर गङ्गा के तट तक एक ही संस्कृत भाषा तथा श्रार्यजाति का श्रविच्छिन्न साम्राज्य था । मिश्र, पारस श्रीर मैक्सिको के देवता तथा रीतिरिवाज भारतीय त्रोढ़नी ओढ़े हुए थे। यद्यपि ये विचार कई ऐतिहासिकों को युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होते, तथापि इतनी अधिक समता को देखते हुए, एक वार अन्तस्तल से यह ध्वनि हठात् ही उठने लगती है कि इन समानताओं की गहराई में अवश्य ही कुछ न कुछ तथ्य छिपा हुआ है। इसलिये उसे पाठकों के सम्मुख रखना उपयोगी समभ कर यहां दिया जा रहा है, ताकि विद्वान् लोग स्वयं ही युक्तायुक्त का निर्णय कर एक निश्चित परिणाम पर पहुंच सकें।

बार्यस्था निवद्स

के दिसीवार्ति की में जा है कि वेतिवारिकों की

with ar in which is regard to the out to

# द्वादश-संकान्ति

#### भारत का

# प्राग्बोद्धकालीन विस्तार

मिश्र त्रौर पाण्ड्य — मैक्सिको त्रौर भारत — फिनीशियन त्रौर पणि — सुमेर त्रौर सुवर्ण — मितनी त्रौर भारत — हित्ताईत त्रौर भारत — कसित त्रौर भारत — पारस त्रौर भारत ।

# मिश्र और पाएड्य

संसार की प्राचीन सभ्यताओं में मिश्र का स्थान बहुत ऊंचा है। इतिहास के विद्यार्थी पिरामिड और मिमयों से अच्छी तरह परिचित हैं। 'प्रेतों की घाटी' के उस देश में किस प्रकार। भारतीय धर्म, देवता तथा प्रथायें प्रचिलत हुई ? यह एक अत्यन्त मनोरञ्जक विषय है।

प्राचीन मिश्रनिवासियों में यह अनुश्रुति प्रचलित थी कि— 'हम पूर्व से—पुण्ट देश से यहां आकर बसे हैं।' कहना न होगा कि । यह 'पुण्ट' दिच्चण भारत का प्राचीन पाण्ड्य देश ही था। यहीं के भारतीय प्रवासियों ने मिश्र में अपनी सभ्यता और साम्राज्य को विकसित किया था। प्राचीन मिश्री लोग 'पुण्ट देश' का वर्णन करते हुए कहते थे—''वह यहां से बहुत दूर है। एक सागर उसे अपनी छहरों से धोता है। उसमें बहुत सी घाटियां और पहाड़ियां

हैं। वहां आवनूस की लकड़ी बहुतायत से होती है। चिते, वधेरे लंगूर तथा बन्दर खूब होते हैं। "" यह वर्णन पाण्ड्य देश से बिल्कुल मिलता है। वह भी मिश्र से बहुत दूर है। पश्चिम समुद्र अपने जल से उसका प्रचालन करता है। घाटियां और पहाड़ बहुत हैं। वे पशु और लकड़ियां भी वहां पाई जाती हैं जिनका ऊपर वर्णन किया गया है। वे यह भी कहते थे कि 'पुएटदेश देवताओं का निवासगृह है। वहीं से आमन्, हुरस्, हेथर आदि देवता नील नदी पर निवासार्थ पधारे हैं। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन मिश्र निवासी पाण्ड्य देश से जाकर वहां बसे थे। वे अपने साथ हिन्दू देवताओं के विचार को भी ले गये थे जिसका उन्होंने वहां प्रचार किया और जिससे मिश्री लोग पाण्ड्य देश को 'देवभूमि' समभने लगे। नीचे कुछ मिश्री देवताओं के नाम दिये जाते हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जायेगा कि वे भारतीय ही हैं:—

| मिश्री देवता | हिन्दू देवता |
|--------------|--------------|
| नत           | नक्त         |
| हुरस्        | सूर्य        |
| सेव          | शिव          |
| हर्          | हर           |
| मत           | माता         |
| त्रामन्      | ऋोम्         |
| वेस्         | विष्णु       |
| ईसिस्        | ईश्          |

१. देखिये, Historians History of the world, Vol I, Page 108.

२. जिसे 'श्ररव सागर' कहा जाता है उसके स्थान पर 'पश्चिम समुद्र' का प्रयोग किया गया है। क्योंकि यही इसका प्राचीन नोम है। श्ररवसागर कुछ जंवता नहीं। इसे भारतसागर ही क्यों न कहा जाये?

#### मिश्र और पाएड्य

मिश्री देवता दायनेशियस् संखित

हिन्दू देवता दिनेश शक्ति

इसी प्रकार उनका 'रा' (दिश) हिन्दुओं का ब्रह्म है। मिश्री लोग कहते थे Ra. the one without a second । उपनिषदों में कहा है— 'एकमेवादितीयं ब्रह्म'। वे 'आमन् रा' भी कहते थे। जिस प्रकार हिन्दुओं में 'ओम् ब्रह्म' कहने की प्रथा है। देवगण के अतिरिक्त, मिश्री लोगों की अन्य अनेक बातें भी हिन्दुओं से मिलती थीं। उनमें से कुछ एक का परिगणन यहां किया जाता है:—

(क) मिश्र निवासी हिन्दुओं की ही तरह अनेक वर्णों में वंटे हुए थे।

(ख) समाज में पुरोहितों और सैनिकों की बड़ी प्रतिष्ठा थी।
पुरोहितों से उतर कर सैनिकों का ही आदर था। भारत में भी
यह दशा है। ब्राह्मण तथा चित्रयों को 'द्विज' कहा जाता है। इनका
सम्मान भी दूसरे वर्णों से अधिक है। ब्राह्मण को वर्णों का प्रभु
माना गया है। मानवधर्मशास्त्र में लिखा है:—

वैश्यात्तुप्रकृतिश्रेष्ठ्यान्नियमस्य च धारणात्। संस्कारस्य विशेषाच वर्णानां ब्राह्मणः प्रभुः॥

मनु० ऋ० १० श्लोक ३॥

यहां भी ब्राह्मण से अगला दर्जा चित्रय का ही समभा जाता है। मनु महाराज कहते हैं:—

श्रजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणः स्वेन कर्मणा। जीवेत् चत्रियधर्मेण स ह्यस्य प्रत्यनन्तरः॥ मनुःश्र०१०श्लो. ८१॥

१. देखिये, Historians History of the world, Vol I, Page 200.

- (ग) मिश्र का राजा जिसे 'फ़ारो' कहा जाता था, ब्राह्मण् और चित्रय में से ही अपने मिन्त्रयों का चुनाव करता था। ऋग्वेद में लिखा है कि राजा अपनी सहायता के लिये ऋत्विक् मंत्री और अमात्य इन तीन की सभाओं का निर्माण करे। इनके सदस्यों का चुनाव दोनों वर्णों में से होता या। रामायणकाल में विशिष्ठ और विश्वामित्र की तथा महाभारतकाल में द्रोण, कृप और अश्वत्थामा की बड़ी प्रतिष्ठा थी। समयानुसार ब्राह्मण और चित्रय दोनों का ही समाज में सम्मान होता रहा है।
- (घ) मिश्री लोगों की युद्धविद्या आजकल की तरह बर्बरतापूर्ण न थी। उनके इतिहास में ऐसे बीसियों उदाहरण उपलब्ध होते हैं जब उन्होंने बंदियों को, दया की भिक्ता मांगने पर मुक्त कर दिया। जिन्होंने आश्रय मांगा उन्हें शरण दी; और जिन्होंने शस्त्र एव दिये, या युद्धक्तेत्र छोड़ दिया; उन पर वार तक नहीं किया। बिल्कुल ऐसी ही प्रथा भारत में भी प्रचलित थी। महाभारत का संप्राम छिड़ने से पूर्व कौरव और पाण्डवों ने मिल कर युद्ध के निम्न नियम बनाये थे:—

वाचा युद्धे प्रवृत्तानां वागेव प्रतियोधनम् । निष्कान्ताः पृतनामध्यान्न हन्तव्याः कदाचन ॥ एकेन सह संयुक्तः प्रपन्नो विमुखस्तथा ।

चीणशस्त्रो विवर्मा च न हन्तव्यः कदाचन ॥
भीष्म ऋ० १ श्लो० २८, ३१॥

मनु महाराज ने भी इस विषय में यह धर्म बताया है:— न च हन्यात्स्थलारूढ़ं न क्लीबं न कृताञ्जलिम्।

#### मिश्र और पाएड्य

न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम्॥

न सुप्तं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम्। नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम्॥ नायुधव्यसनप्राप्तं नार्त्तं नातिपरिच्चतम्। न भीतं न परावृत्तं सत्तां धर्ममनुस्मरन्॥

मनु० अ० ७ स्रो० ६१-६३ ॥

(ङ) हिरोडोटस लिखता है, "मिश्री लोग सभ्यता में श्रीक लोगों से मी आगे बढ़े हुए हैं। इनमें यह प्रथा है कि जब कोई युवा मार्ग में किसी वृद्ध से मिलता है तो वह उसके लिये रास्ता छोड़ देता है। यदि बैठा हुआ हो तो वृद्ध के आने पर खड़ा हो जाता है। जब वे आपस में मिलते हैं तो परस्पर घुटने तक भुक कर प्रणाम करते हैं।" यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यही प्रथा भारत में भी प्रचलित थी और आज भी है। मनुस्मृति में लिखा है:—

शय्यासनेऽध्याचारिते श्रेयसा न समाविशेत्। शय्यासनस्थश्चैवेनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत्॥ श्रिभवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते आयुर्विद्यायशोबलम्॥ मनु० श्र० २ श्लो० ११६, १२१॥

(च) हिरोडोटस एक अन्य स्थान पर लिखता है,—"मिश्री लोगों ने विविध देवों की पूजा के लिये दिवस, मासादि निश्चित कर रक्खे हैं। वे प्रहों और नच्चत्रों का सम्बन्ध मनुष्य के जीवन तथा मरण से भी जोड़ते हैं। उनका विचार है कि विशेष नचन्न

१. देखिये, Historians History of the world, vol I, Page 213

में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति, विशिष्ट गुगों से सम्पन्न होता है।" हिन्दु श्रों में भी सब देवता श्रों की पूजा के दिन निश्चित हैं। इनके यहां तो मासों के नाम भी देवतापरक हैं। 'नच्चत्र मानवीय जीवन के पथप्रदर्शक हैं।' यह विचार आज तक भी हिन्दु श्रों में पाया जाता है। इसी को टांष्ट में रख कर भृगुसंहिता की रचना हुई है। इसी उद्देश्य से जन्मपत्रियों का विकास हुआ और इसी आधार पर हिन्दू ज्योतिषशास्त्र का विशाल भवन खड़ा हुआ है।

- (छ) हिन्दुओं की भांति मिश्र निवासी भी 'श्रात्मा की श्रमरता' में विश्वास रखते थे। इसी दृष्टि से वे मृत व्यक्तियों के शरीर की सुरत्ता का प्रबन्ध करते थे। वे उसके साथ बहुत सी खाद्य सामग्री तथा पहनने का सामान भी धर देते थे। उनका विचार था कि मृत्यु जीवन का श्रम्त नहीं है। प्राणी मर कर फिर पैदा होगा और तब उसे इन सब वस्तुओं की श्रावश्यकता होगी। इसी विचार से मियां बनाई गई जो आज भी श्रपनी अमरता के सन्देश को संसार के कोने कोने में गुंजा रही हैं।
- (ज) सिश्री लोगों में यह विचार भी विद्यमान था कि हमारा त्रादि राजा 'मेनस' या 'मन' था। यह प्रथम राजा था जिसने ईसा से ४४० वर्ष पूर्व 'श्वेत' त्रौर 'लाल' वशों में सिध करवा के मिश्र के प्रथम राजवंश की स्थापना की थी। यह विचार भी हिन्दुत्रों का ही है। ये भी मानते हैं कि मनु से ही यह सम्पूर्ण सृष्टि हुई। रघुवंश में लिखा है—

वैवस्वतो मनुर्नाम साननीयो मनीषिणाम् । त्रासीन्मरीचितामाद्यः प्रणवश्छन्दसासिव॥ रघु०त्र०१,स्रो०११॥ 'लाल' और 'श्वेत' से अभिप्राय सम्भवतः सूर्य और चन्द्रवंश

१. देखिये, Historians' History of the world, Vol. I. Page 213.

#### मिश्र और पाएड्य

से हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां दोनों वंशों के लोग गये और दोनों में भगड़ा उत्पन्न हुआ। तब मनु ने दोनों को मिला कर एक कर दिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि मिश्री सभ्यता का आधार हिन्दू सभ्यता है। वे स्वयं स्वीकार करते थे कि उनके पूर्वज देवों की निवासभूमि पुण्ट देश से वहां पहुंचे थे। वे यह भी मानते थे कि उनका प्रथम राजा 'मनु' था। यहीं से वहां का वास्तविक इतिहास प्रारम्भ होता है। इतना ही नहीं पुराणों में तो यहां तक आता है:—

सरस्वत्याज्ञया करावो मिश्रदेशमुपाययौ ।
म्लेच्छान् संस्कृत्यं चाभाष्य तदा दशसहस्रकान् ॥
भविष्यपुराग्, खराड ४, अ० २१, ऋो० १६॥

इससे तो यह भी पता चलता है कि भारतीय प्रचारक धर्मप्रचार की दृष्टि से भी मिश्र पहुंचे थे श्रौर उन्होंने वहां जाकर सहस्रों
विधर्मियों को अपने धर्म में दीित्तत किया था। ऐतिहासिक शोध से
यह भी पता चलता है कि नील नदी का उद्गम स्थान एक भील है,
यह बात संसार को पुराणों से ज्ञात हुई। मिथों पर लिपटा हुआ
कपड़ा भारतीय है तथा श्राबन्स की लकड़ी भारत से मिश्र जाती
रही है। ये बातें दोनों के पारस्परिक संबन्ध को श्रौर अधिक पुष्ट
करती हैं। श्रव तो डा० प्राणानाथ यह भी सिद्ध कर रहे हैं कि
नील नदी से लेकर गंगा की घाटी तक एक ही श्रार्य जाति शासन
करती थी जिसकी भाषा संस्कृत थी। मिश्र, बैबिलोन, सीरिया श्रौर
श्रौर मोहनजीदड़ो के लेख उसी एक भाषा में लिखे हुए हैं। डा०
साहव ने इन लेखों को संस्कृत में पढ़ भी लिया है जिन्हें वे पाठकों
के सम्मुख शीघ्र ही प्रनथ के रूप में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं।
इस स्थापना से बृहत्तर भारत का पत्त और भी अधिक पुष्ट हो
जाता है।

# मैक्सिको और भारत

मैक्सिको के प्राचीन निवासियों में यह दन्तकथा प्रचलित थी कि हमारी सभ्यता का मूल किसी पश्चिमीय देश में है। यह पश्चिम देश निश्चय ही भारत है क्योंकि भारत मैक्सिको के पश्चिम में है। अमेरिकन अनुश्रति के अनुसार—''केट्सालकटल'' नामक एक व्यक्ति उनके देश में आया। इसकी दाढ़ी लम्बी, कद ऊंचा, बाल काले और रंग श्वेत था। इसने वहां के निवासियों को कृषि की शिचा दी, धातुओं का प्रयोग सिखाया और शासन प्रणाली का ज्ञान दिया। इन उपकारों के कारण अमेरिकन लोग उसे देवता की तरह पूजने लगे। केट्सालकटल के पहुंचने से वहां स्वर्णीय युग का त्रारम्भ हुवा। पृथिवी फलफूल से परिपूर्ण हो गई। अनाज बहुत होने लगा। भांति भांति के रंग की कपास उगने लगी। तात्पर्य यह कि उसके आगमन से अमेरिका में सुनहरा संसार बस गया। परन्तु यह दैवीय पुरुष देर तक वहां न रह सका, कुछ काल पश्चात् इसे वापिस लौटना पड़ा। जब वह मैक्सिको की खाड़ी के समीप पहुंचा तो उसके साथियों ने उससे विदा ली।" यह केट्सालकटल भारत का सालकटंकट ही है। रामायण को पढ़ने से ज्ञात होता है कि साल-कटंकट वंश के राचस विष्णा से पराजित होकर पाताल देश में चले में चले गये थे। वे लोग लंका के रहने वाले थे। रामायण में यह भी लिखा है कि विष्णु के डर से भयभीत हुए सालकटंकट राइस बहुत देर तक पाताल देश में रहकर पुत्रों पौत्रों के साथ खदेश लौट आये। रामायण के उत्तरकाण्ड में यह कथा इस प्रकार है:-

> एवं ते राज्ञसा राम हरिगा कमलेज्ञगा। बहुशः संयुगे भग्ना हतप्रवर नायकाः॥

१. देखिये, Conquest of Mexico by Prescott, Page 21

#### मैं क्सको और भारत

श्रशक्नुवन्तस्ते विष्णुं प्रतियोद्घुं वलार्दिताः। त्यक्तवा छंकां गता वस्तुं पातालं सहपत्नयः॥ सुमाछिनं समासाद्य राच्चसं रघुसक्तम। स्थिताः प्रख्यातवीर्यास्ते वंशे सालकटंकटे॥ सुमाली माल्यवान् माली ये च तेषां पुरःसराः। सर्व एते महाभागा रावणाद्वलवक्तराः॥

रामायण, उत्तरकारुड, सर्ग ८, श्लो० २१-२३,३४॥ चिरात्सुमाली व्यचरद्रसातलं स राज्ञसो विष्णुभयार्दितस्तदा। पुत्रैश्च पौत्रेश्च समन्वितो बली ततस्तु लंकामवसद्धनेश्वरः॥ रामायण, उत्तरकारुड, सर्ग ८ श्लो० २६॥

यहां मैक्सिको के मय लोगों और भारतीयों में कुछ समानतायें पदर्शित की जाती हैं।

(क) मय लोगों की सभ्यता का बहुत बड़ा भाग, विशेषतया मूर्त्तिनर्माणकला, भारतीय आधार पर आश्रित थी। 'कोपन' के श्राचीन मंदिर की दीवार पर एक चित्र बना हुआ है, इसमें हाथियों पर महावत सवार हैं जिनके हाथ में अंकुश, कलाई में कङ्कण तथा सिर पर पगड़ियां बंधी हुई हैं। यह भाव बिल्कुल भारतीय जान पड़ता है। प्रतीत होता है कि यह किसी भारतीय के हाथ का ही परिणाम है। 'निकल' में एक वेदी है। इस पर बनी हुई सिर के सहश आकर वाली प्रतिमायें, शिव की मुण्डमाला के लिये, दिये हुए सिरों का स्मरण करा रही हैं। मथकला के सर्पयुक्त स्तम्भ तथा मन्दिरों पर की हुई चित्रकारी स्पष्टतया सूचित कर रही है कि वह केवल मय लोगों के शिल्प का ही परिणाम नहीं प्रत्युत उसका प्रारम्भ भी भारत से हुआ है। हिन्दुओं

१. देखिये, Conquest of the Maya by J. Lelie Mitchell, Page 88.

की पौराणिक गाथाओं की वस्तुएं भी मिन्दरों की भित्तियों पर हिष्टिगोचर होती हैं। 'कीरिग्वा' में मिट्टी की बनी मकर की एक मूर्त्ति मिली है। इसी प्रकार कई स्थानों पर 'तत्त्रक' आदि के चित्र भी उपलब्ध होते हैं। मिन्दरों की दीवारों पर जो चित्र वने हुए हैं उन पर सोने का काम किया हुआ है। सोने का यह उपयोग उन्होंने भारत से ही सीखा था क्योंकि मैक्सिकों में तो सोना होता न था और साथ ही उस समय सोने का प्रयोग केवल पवित्व और धार्मिक कार्यों में किया जाता था।

(ख) अनेक हिन्दू देवता भी मय लोगों के पूजापात्र थे। उनके देवों में हाथी की सूंड वाले देवता का स्थान बहुत ऊंचा था। यह हिन्दू देवता गरोश ही है।

मय लोगों का एक देवता और था जिसे वे वर्षा और पृथिवी का अधिष्ठाता मानते थे। इसके हाथ में वज्र है। इसका नाम 'Chac' है। क्या यह भारत का शक्र अर्थात् इन्द्र ही तो नहीं ?

इनके अतिरिक्त वानराकृति के एक पूंछवाले देवता को भी वे पूजते थे। यह हिन्दुओं का हनुमान है। 3

- (ग) आतमा अमर है, वह बार बार जन्म अहण करता है, मरने के कुछ दिन बाद तक आकाश में घूमता रहता है—यह विचार भी मय लोगों में विद्यमान था।
- (घ) मय लोग अपने मृत व्यक्तियों का दाह भी किया करते थे। उसकी राख को बर्तन में रख कर ऊपर से समाधि बनाते थे।

१. देखिये, Conquest of the aya Page 113

२. देखिये, Conquest of the Maya Page 113

३. देखिये, Conquest of the Muya Page 114

४ देखिये, Conquest of the Maya Page 138

#### फिनीशियन और पशि

काली महोदय लिखते हैं, "ये सब बातें कि मय छोग मृत व्यक्ति को जलाते थे और उसकी राख इकट्ठी कर उस पर समाधि बनाते थे, हमें मिश्र और भारत का स्मरण करा देती हैं।" मुर्दों को जलाना अपने में कोई बड़ी बात नहीं। परन्तु ये सब बातें मिलकर ऐसे साहश्य को उत्पन्न करती हैं जो इस सचाई को स्पष्टतया उद्घोषित करता है कि "मय साम्राज्य तथा मय सभ्यता का संस्थापन मय लोगों के आधुनिक पूर्वजों अर्थात् युकेटन अथवा प्राचीन त्रिमुजाकार चेत्र के निवासियों ने नहीं किया था, प्रत्युत वह तो उस सांस्कृतिक कियाशीलता का परिणाम थी, जिसने चम और ख्मेर छोगों के महलों और मन्दिरों में प्रवेश किया था, और जिसने ही जावा के विश्वविख्यात बोरोबुदूर मन्दिर को तथा कलसन देवालय को खड़ा किया था।" र

# फिनीशियन और पणि

संसार के प्राचीन इतिहास के निर्माण में फिनीशियन लोगों ने बहुत बड़ा भाग लिया है। उस समय यह संसार की सब से समृद्ध और व्यापारी जाति समभी जाती थी। फिनीशियन द्वीपसमूह, सिडन और टायर, जिन्हें सिकन्दर ने मिलयामेंट किया, तथा कार्थेज— जिसे रोमन लोगों ने हल चला कर सम्पूर्णतया तहस नहस कर दिया— ये सब इन्हीं फिनीशियन लोगों की बिस्तयां थीं। कार्थेज निवासी— जिन्हें रोमन इतिहास में 'प्यूनिक' नाम से स्मरण किया गया गया है— व्यापार द्वारा इतने समृद्ध बन गये थे कि बार बार नष्ट किये जाने पर भी उनके महल फिर से खड़े हो जाते थे। ऐतिहासिक शोध के द्वारा पता चला है कि ये फिनीशियन

१. देखिये, भारतवर्ष का इतिहास, प्रो० रामदेवकृत, पृष्ठ ३३८

र. देखिये, Conquest of the maya, Page 119

# भारत में प्राग्बौद्ध कालीन का विस्तार

और प्यनिक भारत के पिए लोग ही थे। निरुक्त में कहा है, पिएई-णिग्भवति ।' ये पणि लोग भी व्यापारी थे । इन्होंने व्यापार की इच्छा से भारत का पश्चिम घाट छोड़ कर ईरान की त्रोर प्रशान किया। वहां कुछ काल तक रहने के पश्चात् जब इन्होंने देखा कि पर्शियन आक्रमणों के कारण वह स्थान व्यापार के लिये सरिचत नहीं रहा, तो ये वहां से हट कर वर्त्तमान सीरिया के समुद्र तट पर बस गये, जिसका नाम उन्होंने अपने नाम के आधार पर फिनीशिया (पिण लोगों का देश) रक्खा। वहां रह कर इन्होंने यीक द्वीपसमूह, द्विणीय योरूप तथा उत्तरीय अफ़ीका से व्यापार प्रारम्भ किया। इस व्यापार से इनकी शक्ति अपरिमेय हो गई। अब इन्होंने उत्तरीय अफ़ीका और भूमध्यसागर के द्वीप आवासित करने आरम्भ किये। कार्थेज इन्हीं का बसाया हुआ था। इतिहास का प्रत्येक विद्यार्थी भलीभांति जानता है कि कार्थेज का दिल्ए योरप के इतिहास में कितना प्रमुख भाग है। अपनी समृद्धि के समय इसकी जनसंख्या छ: लाख थी। पिए लोग यहीं नहीं रुके, वे और आगे बढ़े और प्रेटब्रिटेन, गाल ( वर्त्तमान फ्रांस ) श्रौर स्कैन्डेनेविया तक व्यापार करने लगे। वहां के निवासियों ने इन्हीं से धातु का प्रयोग तथा कृषि करना सीखा। इस प्रकार पिए लोगों ने, न केवल सैमेटिक लोगों में ही, अपित अरब, पश्चिम एशिया, उत्तरीय अफ़ीका, श्रीस, गॉल, ब्रिटेन और नारवे तक, आर्य्यसभ्यता का प्रचार किया। बोस्टन-अद्भतालय के अध्यत्त श्री कुमारसामी ने हाल में ही एक प्रन्थ प्रकाशित किया है जिससे यह भी ज्ञात होता है कि आइसलैंड के प्राचीन निवासियों का धर्मप्रनथ 'वल्स्पा' ऋग्वेद का अनुवाद है। सम्भव है कि यह भी पिए लोगों के साहस का ही परिणाम हो। इन्हीं पिए लोगों द्वारा प्रयुक्त की





किस समय कितना कम हुआ—

५०० ई० में -पश्चिम एशिया + मिश्र + साइरिनी।

१००० ई० में-पारस + गान्धार + खोतन + अरब।

१५०० ई० में — सुमात्रा + जावा + बोनियो + सँछिनस + मठाया।



#### पारस और भारत

की जाती हुई वर्णमाला के आधार पर त्रागे चल कर बीक लोगों ने त्रुपनी वर्णमाला तय्यार की।

# पारस और भारत

मैक्समूलर ने लिखा है कि, "भौगोलिक आधार से यह सिद्ध हो चुका है कि पारसी लोग ईरान जाने से पूर्व भारत में रहते थे। वे लोग यहीं से जाकर वहां बसे थे। यह बात उतनी ही स्पष्ट है जितनी कि मैसीलिया के निवासियों का ग्रीस से आकर बसना। पारसी लोग उत्तरभारत से जाकर ही वहां बसे थे। वहां पहुंच कर इन्होंने अपने बसाये नगरों के नाम भारतीय ही रक्खे। उनका 'हरयू' भारत का 'सरयू' है।"<sup>?</sup> नमः जरदुश्त प्रन्थ में लिखा है कि, "व्यास नामक एक महान् विद्वान्, जो पृथिवी में ऋद्वितीय है, भारत से आयेगा। वह जरदुश्त से बहुत से प्रश्न करेगा।" पांचवे शासन में लिखा है कि व्यास वलख में गुस्तास से मिला। राजा ने सब विद्वानों को बुलाया, वहां जरदुश्त भी आया।" इसी प्रन्थ में एक अन्य स्थान पर लिखा है, "सिकन्दर की विजय के पश्चात् प्रथम सासन भारत गया। वहां जाकर उसने ध्यान, समाधि आदि किये। परमात्मा ने प्रसन्न होकर उसे पैग़म्बर बनाया। वहां रहते हुवे उसने दार्शनिक प्रनथ भी लिखे।" दें 'होमयष्ट' में लिखा है, "जरदुश्त से पहले केवल चार व्यक्तियों ने सोम तय्यार किया था। (१) विवन्वत और उसका पुत्र थिम (२) अथव्य और उसका पुत्र थेतान (३) थित और (४) पौरुषास्प। इस पौरुषास्प का लड़का तू जरदुश्त है, जो कि आर्ट्यानबीज में अतिप्रसिद्ध 'श्रहर' में भक्ति

१. देखिये, Rigvedic India Page 204-205

२ देखिये, The Fountaina Head of Religions, Page 163.

इ. देखिये, The Fountain Head of Religions. Page 166.

४. देखिये, The Fountain Head of Religions. Page 167.

रखता है।" ये सब नाम बैदिक हैं। विवन्त्रत और थिम वैवस्तत और यम; अध्व्य और धेतान, आप्य तथा त्रैतन; धित, त्रित तथा पौरुषास्प पुरुषाश्व है। ये सब वैदिक साहित्य में बहुत प्रयुक्त होते हैं। जिन्दावस्था में अथवेवेद का निर्देश भी पाया जाता है। हॉग साहब लिखते हैं कि, "होम केरिस्तानी ने राजा को गद्दी से उतार दिया, क्योंकि इस राजा ने यह आज्ञा निकाली थी कि कोई 'अथवी' 'अपां अविष्टय' मंत्र का उचारण न करे।" यहां भी केरिस्तानी कुशानु और अपां अविष्टय 'अपां अभिष्टय' है। यही मन्त्र अथवेवेद की कई प्रतियों में प्रथम मन्त्र है। इन समताओं के अतिरिक्त उनकी भाषा भी संस्कृत से बहुत मिलती है। यहां कुछ एक ऐसे नियम दिये जाते हैं जिनसे जन्द शब्द वड़ी सुगमता से संस्कृत बन जाते हैं:—

(१) संस्कृत 'स' जन्द में 'ह' हो जाता है।

| THE . | सं <b>स्कृत</b> |      |           |      |    | ज़न्द       |     |
|-------|-----------------|------|-----------|------|----|-------------|-----|
|       | सोम             |      |           |      |    | होम         |     |
|       | सेना            |      |           | Dip. |    | हेना        |     |
| in.   | सप्त            | 1 78 |           |      |    | हप्त        |     |
|       | सन्ति           |      |           |      |    | हन्ति       |     |
|       | त्रसुर          |      | 在 1000    |      |    | <b>अहुर</b> |     |
|       | अस्मि           |      |           |      |    | ग्रह्म      |     |
| (२)   | संस्कृत         | 'ह'  | ज़न्द में | 'ল'  | हो | जाता        | है। |
|       | हस्त            |      |           |      |    | जस्त        |     |

वराज

जोता

वराह होता

१. देखिये, The Fountain Head of Religions. Page 159.

२. देखिये, The Fountain Head of Religions, Page 161.

#### पारस और भारत

हिम जिम (३) संस्कृत 'श्व' ज़न्द मे 'स्प' हो जाता है।

संस्कृत जुन्द् विश्व विस्प अश्व ग्रम्म

अश्व (४) संस्कृत 'त' जन्द में 'थ' हो जाता है।

संस्कृत जन्द

मिल्र मिथ्र

बित थ्रित

मंत्र मंत्र

कुछ संस्कृत शब्द जन्द में बिना किसी परिवर्त्तन के विद्यमान हैं। यथा-युष्माकम्, पशु, गो, उत्तन्, स्थूर, वात, अभ्र, यव, नमस्ते, इषु, रथ, रथेष्ठ, गन्धर्व, गाथा, इष्टि। इन नियमों के आधार पर जन्द के वाक्य के वाक्य संस्कृत बन जाते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं जिनसे यह बात स्पष्ट हो जायेगी:—

जान्द संस्कृत

यथा हिनोति एशं वाचम् यथा शृ्णोति एतां वाचम् विस्प दुरच्च जगैति विश्व दुरच्चो जिन्वति

भाषा के अतिरिक्त छन्दों की एकता भी पाई जाती है। गाथा 'स्पन्तामन्यु' और 'उष्टन्वैति' अनुष्टुप छन्द में, गाथा 'अहुन्वैति' गायती आसुरी में और गाथा 'बाहुक्त्र' उष्णिक् आसुरी में है।

वैदिक चातुर्वर्ण्य भी पारिसयों के यहां पाया जाता है। जिन्दा-

वस्था में इनके नाम इस प्रकार हैं:-

(१) अथर्वन (पुरोहित) (२) रथेस्तर (सैनिक)

(३) वस्तियोफश्यस् (कृषक) (४) हुईतस् (सेवक)

ये कमशः ब्राह्मण, च्रतिय, वैश्य और शूद्र हैं।

४६७

पुनर्जन्म का विचार भी पारिसयों में विद्यमान है। होशङ्ग में लिखा है, "पुराना चोला उतार कर नया चोला पहनना श्रानिवार्य है।" नभा मिहबद में लिखा है, "प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के श्रानुसार स्वर्ग या नरक में स्थान प्राप्त करता है। वह वहां सर्वदा नहीं रहता। यदि कोई संसार में लौटना चाहता है तो—यदि उसने श्रान्छ कर्म किये होते हैं—वह राजा, मंत्री या श्रामीर बनकर पैदा होता है। जैसा करता है वैसा ही भरता है। पैराम्बर वशदाबाद ने कहा है कि राजाओं को जो दु:ख होते हैं वे उनके पूर्वकर्मों के परिगामखरूप होते हैं।

सोम की जो महिमा हिन्दूशास्त्रों में है वही पारसियों के यहां भी। गोमेध, दर्शपौर्णमासेष्टि, चातुर्मास्येष्टि, ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ भी पारसियों में होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि पारसी भी अपनी संस्कृति के लिये भारत के ऋणी हैं।

# सुमेर और सुवर्ण

प्राचीन समय में यूफेटीज और टाईप्रिस निद्यों की घाटियों में एक जाति राज्य करती थी जिसे 'सुमेर' कहा जाता है। सुमेर साहित्य में सर्वत्र पाया जाता है कि सुमेर लोग ईरान की खाड़ी में से होकर मैसोपोटामिया में पहुंचे और वहां 'इरीदु' नामक बन्दरगाह को सुमेरों के सर्वप्रथम राजा 'उक्कुसि' ने अपनी राजधानी बनाया। अब देखना यह है कि ये सुमेर लोग कौन थे? यदि ये कहीं बाहर से आये तो कहां से और यह उक्कृसि कौन था?

महाभारत को पढ़ने से ज्ञात होता है कि भारत में 'सुवर्ण' नाम की कोई जाति रहती थी, और उनसे आवासित प्रदेश का नाम

१. देखिये, The Fountain Head of Religions. Page 139.

२. देखिये, The Fountain Head of Religions. Page 140.

# सुमेर और सुवर्ण

सुवर्णप्रदेश था। यह सुवर्ण जाित कीन थी ! सुवर्ण का अर्थ है—
सु=उत्तम, वर्ण=जाित अर्थात् उत्तम लोग। इन्हीं के नाम से
भारत के एक प्रान्त का नाम प्राचीन समय में 'सुराष्ट्र' था। सुराष्ट्र
का अर्थ भी—सु=उत्तम, राष्ट्र=प्रदेश अर्थात् उत्तम लोगों का देश था।
जिस प्रकार, गुर्जरों के नाम से गुजरात, भोटों के नाम से भूटान,
मंगोलों के नाम से मंगोलिया और तुर्कों के नाम से टर्की आदि
देशों के नाम पड़े; ऐसे ही सुर्वण लोगों के नाम से सुराष्ट्र नाम पड़ा
था। इस प्रकार सुर्वण लोग सुराष्ट्र के निवासी थे और सुर्वणप्रदेश यही सुराष्ट्र था।

अब 'सुमेर' शब्द को देखिये। सुमेर का अर्थ है—सु=उत्तम, मेर=जाति। अर्थात् उत्तम लोग। अतः सुमेर और सुवर्ण एक हुए। सुमेर सभ्यता के संस्थापक ये सुवर्ण लोग ही थे जो सुराष्ट्र से जाकर मेंसोपोटामिया, यूफोटीज और टाई श्रिस निदयों की अर्थचन्द्राकार घाटी में बसे थे। यह बात दोनों की वंशाविलयों से भी सिद्ध होती है। निष्पुर, इसिन और किश आदि नगरों से मिट्टी की बहुत सी ईटें उपलब्ध हुई हैं। इनमें सुमेर राजाओं की वंशाविलयां दी हुई हैं। इनमें से किश वंशावली सबसे प्राचीन है। इसमें प्रथम राजवंश से पांचवें राजवंश तक के सब नाम तथा उनका काल भी दिया हुआ है। इसके अनुसार इरीदु के प्रथम राजवंश का वर्णन इस प्रकार है:—

उक्कुसि ने ३० वर्ष राज्य किया। उक्कुस ने ४२ वर्ष राज्य किया। पुनपुन ने ६ वर्ष राज्य किया। नक्तऋनेनु ने ३७ वर्ष राज्य किया।

१. विस्तृत ज्ञान के लिये देखिये—'विशालभारत' नवम्बर १९३६ तथा जनवरी १९३७।

अब इनकी तुलना भारत के सूर्यवंशी राजाओं से कीजिए-

सुमेरिया की किशवंशावली भारत की सूर्यवंशावली

१. वैवस्वत मनु

२. उक्कुसि २. इच्वाकु

३. वक्कुस ३. विकुच्चि

४. पुनपुन ४. पुरञ्जय

४. (नच् ) अनेनु ४. अनेना

इन दोनों वंशावितयों में केवल एक ही भेद है और वह यह कि सुमेरिया का प्रथम राजा इच्वाकु था और भारत का वैवस्तत मनु। इस भेद से यह बात और भी पुष्ट हो जाती है कि सुमेर का प्रथम राजा इच्वाकु भारतीय मनु का पुत्र था, वह भारत से ही मैसोपोटामिया गया और वहां का प्रथम राजा बना। यह इच्वाकु ही था जो सुवर्ण लोगों को लेकर वहां गया, वहां सुमेर सभ्यता की स्थापना की और स्वयं वहां का प्रथम राजा हुआ।

जब सुवर्ण लोग 'इरीदु' बन्दरगाह को राजधानी बना कर शासन कर रहे थे, उस समय, एक ऐसी घटना घटित हुई, जिसने न केवल मैसोपोटामिया के इतिहास में ही, अपितु भारत के इतिहास में भी भयंकर परिवर्त्तन कर दिया। वह थी 'जलप्रलय' की। जिन निद्यों की घाटियों में सुवर्ण लोग बसे हुए थे उनमें बहुधा बाढ़ें आया करती थीं। एक बार ऐसी भयंकर बाढ़ आई कि आयीं (सुवर्णलोगों) की समस्त बित्तयां बह गई। बहुत सा जन-धन का का हास हुआ। इस प्रलय के चिह्न 'किश' और 'उर' की खुदाईयों में प्राप्त हो चुके हैं। यह जलप्रलय ही सुमेर और भारतीय साहित्य की एक महान् ऐतिहासिक घटना बन गई। इस जलप्रलय में आरर्यों के नाश का प्रधान कारण यह था कि उन्हें नौका-निर्माण का अच्छा ज्ञान न था। परिणामतः आर्थ्य लोग मैसोपोटामिया

# सुमेर और सुवर्ण

छोड़ कर भारत चले आये। इस समय भारत में 'मनु' राज्य कर रहा था। 'शतपथ' ब्राह्मण भी इसी समय तय्यार हो रहा था। मनु के समय यह घटना होने से शतपथ के रचियता ने इसे उसी में श्रंकित कर दिया। सुवर्ण लोगों को नौकानिर्माण का ज्ञान न था इस विषय का एक प्रमाण यह भी है कि शतपथ ब्राह्मण में एक मछली आकर मनु से नौका बनाने को कहती है। यह बात वहां बड़े आलंकारिक ढंग से कही गई है। साथ ही विविध प्रकार की नौकाएं बनाने की विधियां शतपथ ब्राह्मण में बताई गई हैं। इन सव का अभिशाय यही है कि इस जलप्रलय के पश्चात् आर्थों ने नौकानयन में दत्तता प्राप्त की। सुराष्ट्र के किनारे एक वन्दरगाह भी इसी उद्देश्य से बनाया गया था जहां सुवर्ण लोग नौकानयन में निपुरणता प्राप्त कर सकें। जब सुवर्ण लोगों ने इसमें पूर्ण चतुरता प्राप्त कर ली तो वे पुनः मैसोपोटामिया गये। परन्त इस वार इचवाकु इरीदु में नहीं बसा। क्योंकि, उसने देखा कि तब भी निदयों में बाढ़ें आ रही थीं। अतः वह सीधा एशियामाईनर (मैसोपोटामिया के उत्तर में ) गया त्रौर वहां 'तल-हलफ' के निकट अपनी नई राजधानी बनाई। इदवाकु ( उक्कसी ) के पश्चात् विकुत्ति ( वक्कस ) ने भी यहीं राज्य किया। परन्तु अपने राज्यकाल के १२वें वर्ष में वह युफेटीज और टाईग्रिस निद्यों की घाटियों में उतर गया। क्योंकि अब बाढ़ें आनी कम हो गई थीं। यहां (उत्तरी मैसोपोटामिया में) उसने 'किश' नामक नगर बसाया और इसी को अपनी राजधानी बनाया। यह किश नगर सुमेर जाति का प्राचीनतम नगर माना जाता है। जब बाढ़ें और कम हुई तो उन्होंने फरात नदी के किनारे मिट्टी का बांध बना कर स्थान को ऊंचा कर 'उए' नामक एक नये नगर की स्थापना की। इस प्रकार इद्वाकु की ऋध्यत्तता में आये सुवर्ण लोग ही सुमेर थे जिन्होंने सुमेरियन सभ्यता को विकसित किया।

मैंसोपोटामिया की नदियों में बाढें आने के कारण प्रारम्भ में तो ये एशियामाईनर में बसे। इच्वाकु ने अपना राज्यकाल वहीं समाप्त किया। किन्तु ज्यों ज्यों वाढ़ें कम होती गई सुवर्ण लोग नीचे उतरते गये। पहले उन्होंने 'किश' को अपनी राजधानी बनाया और पीछे 'उर' को। इन सुवर्ण लोगों ने ही पहले पहल सुमेरिया और एशियामाईनर में सूर्यपूजा तथा कृषि को प्रचलित किया था। इसकी पृष्टि में एशियामाईनर से प्राप्त इच्वाकु की वे मुद्राएं हैं जिन पर उसके एक हाथ में सूर्य और साथ में गरुड़ बना हुआ है। गरुड़ सूर्य्य का वाहन माना जाता था। मिश्र में गरुड़ को पृथ्वी पर सूर्य्य का प्रतिनिधि समका जाता था। सूर्य्य आर्यों की पूजा का प्रधान पात्र था। इसलिये सुमेरिया में गये आर्थ्य लोग भी इसके उपासक थे। 'निप्पुर' सुमेर लोगों की सूर्यपूजा का केन्द्र बना हुआ था। सूर्य्यपूजा के साथ साथ आर्य लोग कृषि के भी प्रचारक थे। 'बोगज-कोई' नामक स्थान पर 'बक्कस' (विकृत्ति) की एक विशाल मूर्ति चट्टान पर खुदी हुई है। इसके एक हाथ में गेहूं की बालें और दूसरे में 'हल' है। इससे स्पष्ट है कि आर्थ लोग किस उद्देश्य को लेकर बाहर गये थे ? उनके एक हाथ में कलम और दूसरे में तलवार न थी। आर्य्य जाति कृषि की प्रचारक थी। कृषि सभ्यता का आधार मानी जाती है। आर्घ्य लोग इसके प्रचारक थे। दूसरे शब्दों में आर्थ्य लोग सभ्यता के प्रचारक थे। जिस प्रकार, भारतीय आर्थ्य लोग रथ का उपयोग करते थे। वैसे ही समेर लोग भी। 'उर' की खुदाई में अनेक रथ भी प्राप्त हुए हैं। जिस प्रकार आर्य लोग मृतकों का दाह संस्कार करते थे। वैसे ही सुमेर लोग भी। इस प्रकार स्पष्ट है कि सुमेर सभ्यता के संस्थापक वे लोग ही थे जो सुराष्ट्र से इच्वाकु की अध्यत्तता में मैसेपोटामिया पहुंचे थे।

#### मितनी और भारत

# मितनी और भारत

१६०७ ई० में जब 'ह्यूगो-विकंत्रर' नामक एक जर्मन महानुभाव कपादोसित्रा (संस्कृत कपादोष) स्थान पर खुदाई करवा रहे थे तो 'बोगज्ज-कोई' स्थान पर मितनी भाषा में लिखा हुत्रा एक लेख प्राप्त हुत्रा। यह लेख ईसा से १३६० वर्ष पूर्व मिश्री लोगों के विरुद्ध हित्ताईत और मितनी लोगों में परस्पर संधि के रूप में लिखा गया था। इसमें मितनी राजा दुसरथ (Dusratha) अपने देवों की इस प्रकार शपथ खाता है:—

"इलानी मित्तर अस्सुइल इलानी उरूवना श्रस्सुइल इलु इनदार नस अतिया श्रन्ना।"

अर्थात मित्तर (मित्र) उरूवना (वरुण) इनदार (इन्द्र)
और नसअतिया (नासत्य) देवता सान्नी हैं। इस लेख ने आर्थ
जाति के प्राचीन इतिहास के विषय में एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी
है। अब तक यह माना जाता था कि प्राचीनकाल में पश्चिम एशिया
में शासन करने वाली जातियां सैमेटिक ही थीं परन्तु इस संधिपत
ने यह प्रमाणित कर दिया है कि आर्य लोग पश्चिम एशिया तक भी
पहुंचे थे और वहां उन्होंने अपने राज्य भी स्थापित किये थे। यह
सचमुच आर्श्चय का विषय है कि ईसा से १३६० वर्ष पूर्व, उत्तरीय
मैसोपोटामिया में वैदिक देवता पूजे जाते थे। न केवल पूजे जाते
थे परन्तु जहां संसार के अन्य देवता परस्पर लड़ाते हैं, एक दूसरे
का रक्त पीने को उकसाते हैं, वहां भारत के देवता 'शान्ति के
देवदूत' सममें जाते थे। बड़े बड़े सम्राट् उनकी शपथ प्रहण
करते थे। इतना ही नहीं, इस संधिपत्र में मितनी राजा दुसरथ
(दशरथ) का नाम भी आर्य पाया जाता है। पुराणों में अनेक

१. देखिये, The Combridge History of India, Vol. I, Page 72.

दशरथों का वर्णन है। उनमें से यह कौन सा था, यह बता सकना तो अभी कठिन है। फिर भी इतना निश्चित है कि वह आर्थ ही था।

इसी बोगज-कोई स्थान से एक तख्ती और मिली है। इस पर सुतर्न (Sutarna), दुसरथ (Dusratha), अर्ततम (Artatama) आदि मितनी राजाओं के नाम अंकित हैं। वे नाम आर्थ नामों से बहुत मिलते हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि मितनी लोगों में एक वीर लड़ाका जाति थी जिसका नाम (Marianana) था। यह संस्कृत 'मर्थ' है। पुरातत्व विभाग द्वारा यह भी पता चला है कि तज्ञ-अल-अर्मन (Tell-el-Amarna) तिस्तियों में सीरिया और पैलस्टाईन के प्राचीन राजकुमारों के नाम विद्यमान हैं इनमें Biridaswa of Yenoam, Suwardata of Keilah, Yasdata of Taanach and Artamanya of Tir-Bashen बिरिद्स, सुवरदत्त, यसदत्त, अर्त्तमन्य आदि नाम संस्कृत नामों के अपभ्रंश है। ये राजा ईरानी नहीं हो सकते, क्योंकि यदि ये ईरानी होते तो 'अस्व' शब्द 'अस्प' हो जाता। परन्तु ऐसा नहीं हुआ।

प्रश्न यह है कि ये मितनी लोग कौन थे ? इस विषय पर ऐतिहासिकों में बहुत मतभेद है । कुछ ऐतिहासिक इनके राजाओं के नाम देख कर इन्हें भारतीय आर्यों की उपशाखा मानते हैं । कुछ इनके देवताओं से इन्हें अविभक्त—भारतीय—ईरानी—देवतावादी (Undivided-Indo-Iranian-Pantheon) कहते हैं । श्रीयुत् 'हडन' के मत में ये वे आरमीनियन थे जिन्हें किसी भारतीय देवताओं को मानने वाली जाति ने बसाया था । 'वॉन जुशन'

१-२. देखिये, The Calcutta Review, Sept-and Oct. 1937.
Article of B. N. Date.

# हित्ताईत और भारत

श्रारं 'चाइल्ड' की सम्मित में ये नारिडक नस्ल से मिले हुए (संकर) श्रार्य लोग थे। इनमें से श्रिधकांश कल्पनायें इस आधार पर श्राश्रित हैं कि आर्य लोग भारत आने से पूर्व नारिडक लोगों से मिल चुके थे। जब वे कॉकेशियस पर्वत पार कर भारत की ओर आ रहे थे तो मार्ग में उन्होंने मितनी राज्य की स्थापना की। परन्तु यह धारणा भ्रमपूर्ण है क्योंकि अभी तो यह भी निश्चित नहीं हुआ कि भारत के आर्य लोग कॉकेशियस पर्वत के पार से आये थे। वस्तुस्थिति तो यह है कि मितनी लोग भारत से गये आर्य लोग थे। 'महेन्जोदारों' की खुदाई से यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि 'सिन्धुतट की सभ्यता' मैसोपोटामिया की सभ्यता से मेल खाती है। यह भी देखा जा चुका है कि मितनी भाषा प्राकृत भाषा से समानता रखती है। उनके देवता और राजाओं के नाम भारतीय हैं। ये सब बातें, यह मानने को विवश करती हैं कि भारत से गये आर्यों ने ही मितनी राज्य की स्थापना की थी।

# हित्ताईत और भारत

प्राचीन काल में, एशियामाईनर में जो जाति राज्य करती थी, उसे 'हित्ताईत' या 'खत्ती' कहा जाता है। खत्ती छोग अपने को 'खत्तिया' भी कहते थे। ये खत्तिया भारत के 'च्रित्रय' ही थे। इनकी प्रारम्भिक राजधानी 'तलहलफ' के समीप थी, जिसका पता 'फान-त्र्योपनहेन' नामक एक जर्मन विद्वान् ने लगाया है। कालान्तर में इन्होंने श्रपनी राजधानी बोगज़-कोई के निकट बनाई, जिसके अवशेष वर्त्तमान समय में भी उपलब्ध होते हैं। इनके कई लेख भी मिले हैं, जिन पर आर्यभाषा का प्रभाव स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है। एक लेख में दौड़ने की खेल का वर्णन करते हुए एक-वार्ताञ्च (Aika vaartaanna), तीरवार्ताञ्च (Tiera vaartaanna),

पांजवार्तान्न ( Paanzavaartaanna ), सात्तवार्तान्न ( Saattavaartaanna ), नावार्तान्न, ( Naavaartaanna ) ये शब्द लिखे हुए हैं। वे क्रमशः संस्कृत के एक, त्रि, पद्ध, सप्त और नव वार्तन शब्द हैं। देखने में हिन्दी के अधिक निकट प्रतीत होते हैं। इसी लेख में 'वसन्न' और 'अजमेन' ये दो शब्द और पाये जाते हैं। इनका ठीक ठीक अभिप्राय अभी तक ज्ञात नहीं हुआ। सम्भवतः ये क्रीड़ाचेत्र ( वसन्न ), और दौड़ने के छिये ( अञ्जमेन, अञ्जगतौ) प्रयुक्त किये गये हैं। यह खेल 'कबड़ी' का सा जान पड़ता है।

हित्ताईत लोगों की सभ्यता और देवता भी भारतीय थे। एक हित्ताईत लेख में मिल, वरुण और अग्नि—इन देवताओं का वर्णन है। सीरिया से एक हित्ताईत राजा का सिका प्राप्त हुआ है। इसके एक ओर सिंहारूढ़ देवी और दूसरी ओर युषभारूढ़ देवता का चित्र है। इसमें किसी को भी सन्देह नहीं हो सकता कि ये कमशः 'भवानी' और 'महादेव' हैं। बोग-कोई में हित्ताईत लोगों द्वारा पत्थरतराश कर बनाई हुई एक मूर्त्ति मिली है। इसमें एक देवता है जिसके हाथ में त्रिशूल है। पास में एक देवी की मूर्ति है, जिसके सामने एक सिंह खड़ा है। देवी और देवता—दोनों के बीच में एक बच्चा बैठा हुआ है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह चित्र शिव, पार्वती और स्कन्द का है। हित्ताईत लोगों में वर्णव्यक्था की सत्ता भी उपलब्ध होती है। 'इकोनिअम' में प्राप्त हुए लेख के विषय में 'रैम्सी' लिखता है—''यह लेख चार मालाओं के बीच में लिखा हुआ है। ये चार मालाएं चार जातियों की प्रतिनिधि

४७६

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

१-२ देखिये, The Calcutta Review, Sept. 1937. Article By B.N. Datta. A.M. (Brown) Dr. Phil (Hambarg) इ देखिये, The Calcutta Review, Sept. 1937. Article By B,N, Datta.A.M. (Brown) Dr. Phil (Hambarg)

#### कसित और भारत

हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हित्ताईत लोगों में भारत की चातुर्वण्य-व्यवस्था भी प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त हित्ताईत लोग जो जूते पहनते थे उनके अगले भाग पर ऊपर की ओर ऐसे उठे होते थे जैसे भारतीय जूतों के। ये सब बातें सिद्ध करती हैं कि हित्ताईत लोगों की सभ्यता तथा भाषा भारतीयों से मिलती थी। वे किस समय और भारत के किस भाग से वहां गये यह अभी तक खोज का विषय बना हुआ है।

# कसित और भारत

एशियामाईनर में हित्ताईत लोगों के समीप ही एक जाति और रहती थी। इसका नाम 'किसत' था। किसत शब्द 'चल्न' का अपभ्रंश है। ये लोग मीडिया और बैबिलोन के बीच जगरस (Zagros) की पहाड़ियों में निवास करते थे। इन्होंने १७४६ ई० पू० से ११८० इ० पू० तक लगभग छः सौ वर्ष बैबिलोन में शासन किया। किसत लोग हित्ताईत लोगों की तरह ही भारत के रहने वाले थे जो अत्यन्त प्राचीन काल में ही उपनिवेश-स्थापन के लिये अपने देश से निकल पड़े थे।

अब तक कसित लोगों की भाषा के केवल ४० शब्द ढूंढे जा सके हैं। यह प्रमाणित हो चुका है कि इनमें से आबे वैदिक शब्दों से निकटता रखते हैं और आधे भारतीय-योरुपीय भाषा परिवार के हैं। असीरिया में प्राप्त हुए एक लेख में एक हित्ताईत राजा का नाम 'अंजु' दिया हुआ है। यह संस्कृत 'अंशु' है। इसी लेख में टाईपिस नदी के तट पर ११०० ई० प्र० के एक नगर का नाम

१. देखिये, The Calcutta Review, Sept, 1937. Article By B.N. Datt. A.M. (Brown) Dr. Phil (Hambarg) २. देखिये, Rigvedic India, Page 307.

'बगदादु' दिया हुआ है। यह संस्कृत 'भगधात' है। यही आगे जाकर बगदाद हो गया।

कासित लोगों के देवता भी भारतीय देवताओं से मेल खाते हैं। नीचे उनके कुछ देवताओं की तुलना भारतीय देवताओं से की गई है:—

कसित देवता

भारतीय देवता

सुरिश्चन्

सूर्यस्

मरुतस्

मरुतस्

वगस्

भगस्

शिमालय

हिमालय

(इसे वे हिमयुक्त पहाड़ों की रानी मानते थे)

ये कुछ बिखरी हुई वातें है जो किसत और भारत के बीच सम्बन्ध की कड़ी को प्रकट करती हैं। इसमें सन्देह नहीं कि किसत लोगों की भाषा पर कुछ ईरानी प्रभाव अवश्य है। यथा हिमालय शिमालय हो गया है। इसी प्रकार अन्य भी उदाहरण दिखाये जा सकते हैं। यह प्रभाव किस प्रकार पड़ा इस विषय में अभी अधिक अन्वेषण की आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसत लोग ईरान में से होकर गये थे।

802



१. देखिये, The Calcutta Review, Sept 1937.

२. देखिये, The Combridge History of India, Page 76.



# भारत अमगा करने वाले

# चार चीनी यात्रियों का परिचय

काहियान, सुङ्-युन् , ह्वेन्त्साङ् , ईचिचङ्

## फ़ाहियान

चीन में बौद्धधर्म का प्रवेश होने के अनन्तर, वहां के निवासियों में शाक्यमुनि के प्रति भक्ति का स्रोत उमड़ पड़ा। ज्यों ज्यों भारतीय पिएडत बौद्धमन्थ लेकर चीन पहुंचने लगे, त्यों त्यों चीनियों में बौद्धसाहित्य के अमूल्य प्रन्थों को प्राप्त करने की अभिलाषा प्रबल होने लगी। अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिये अनेक चीनियों ने इस ओर कदम उठाया। इनमें बहुत से तो पंजाब से आगे ही नहीं बढ़े, और न उन्होंने अपना कोई यात्रावृत्तान्त ही लिखा जिससे उनके विषय में कुछ जाना जा सके। जिन्होंने भारत का भ्रमण कर अपना यात्राविवरण लिखा, उनमें फाहियान सर्वप्रथम है।

यह 'उयङ्' का रहने वाला था। इसका पहला नाम 'कुङ्' था। दस वर्ष की अवस्था में इसके पिता की मृत्यु हो गई, तब चचा ने उसे अपने पास रहने को कहा। कुङ् ने साफ साफ कह दिया कि उसे तो भिद्ध बनना ही पसन्द है। वह गृहस्थों के संसर्ग से सर्वथा पृथक् रहना चाहता है। इसके कुछ समय उपरान्त उसकी माता की भी मृत्यु हो गई। शामगोर अवस्था को पहुंच कर 'कुङ्' ने

## भारत भ्रमण करने वाले चार चीनी यातियों का परिचय

प्रवाहिया प्रहेश की । उस समय इसका नाम 'फ़ाहियान' पड़ा । 'फ़ा' का अर्थ है 'धर्म', और 'हियान' का अर्थ 'आचार्य' है। इस प्रकार 'फाहियान' का अर्थ 'धर्मगुरु' हुआ। धार्मिक शिक्ता प्रह्ण कर जब वह त्रिपिटक पढ़ने लगा तो उसे ज्ञात हुआ कि चीन का त्रिपिटक तो अधूरा और कमभ्रष्ट है। विशेषतया विनयपिटक तो सर्वथा क्रमहीन और अपूर्ण है। उसने निश्चय किया कि वह भारत से विनयपिटक की पूरी प्रति अवश्य लायेगा। इस समय फाहियान चाङ्गान् विहार् में रहता था। इसने अपने चार साथी और तय्यार किये। ४०० ई० में पांचों भिज्ञओं ने भारत की त्रोर प्रस्थान किया। ये लोग चाङ्गान् से लुङ् होकर 'कीन्-कीई' आये। यहां वर्षावास कर 'चाङ्-पी' पहुंचे । यहीं पर इन्हें पांच यात्री और मिले। ये भी भारत की तीर्थयात्रा को आ रहे थे। चाइ-पी में उन दिनों अशान्ति फैली हुई थी अतः एक वर्ष तक सबको रुकना पड़ा। एक वर्ष उपरान्त ये 'तुन्ह्वाङ्' पहुंचे । यहीं पर नये पांच साथियों को छोड़कर ये गोबी के मरुखल को पार कर शेन् शेन् पहुंचे। यहां एक मास रहकर, 'उए' आये। उए के बाद इन्हें अपनी यात्रा में अनेक कष्ट मेलने पड़े। फाहियान ने लिखा है कि ऐसे कष्ट किसी ने कथी न मेले होंगे। पांच मास तक इन विपत्तियों को मेलकर ये खोतन पहुंचे। खोतन में तीन मास रहकर कवन्ध, योहो, ईखा, पोसी त्रादि प्रदेशों में से होता हुत्रा यह दल उद्यान पहुंचा। फिर 'शिवि' देश में से होकर गान्धार आया। गान्धार से तच्चशिला और वहां से पुरुषपुर (वर्त्तमान पेशावर ) गया । पेशावर पहुंचने पर फाहियान के साथ केवल 'तावचाड़' ही रह गया। उसके शेष साथी स्वदेश लौट गये। पेशावर के बाद मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती, रामग्राम, कुशीनगर, वैशाली, पाटलियुत्र, नालन्दा, राजगृह, काशी, सारनाथ, चम्पा आदि नगरों को देखते हुए दोनों यात्री ताम्रलिप्ति

#### सुङ्-युन्

(वर्तमान तामुल्क) पहुंचे। वताम्रलिप्ति में दोवर्ष रहकर फाहियान एक व्यापारिक जहाज पर चढ़कर दित्तरण पश्चिम की और गया। चौदह दिन पश्चात् वह सिंहल्द्वीप पहुंचा। वहां से ६० दिन में जावा पहुंचा। वहां पांच सास रह कर फिर एक जहाज द्वारा 'सिङ्चाव' की चोर चल पड़ा। तीन मास तक तूफान के कारण भटकते रहने के पश्चात् इसका जहाज 'चाङ्काङ्' के किनारे लगा। वहां के शासक ने फाहियान का बहुत खागत किया और वह इसे अपने साथ सिङ्चाव ले गया। वहां से यह 'नानिकङ्' पहुंचा। स्वदेश पहुंचकर फाहियान ने सम्पूर्ण याता अपने एक मित्र को सुनाई। उसने इसे लिखित रूप दे दिया। उन दिनों नानिक में बुद्धभद्र नामक एक भारतीय परिडत रहता था। उसके साथ मिलकर इसने उन प्रन्थों का अनुवाद किया जिन्हें यह अपने साथ भारत से लाया था। फाहियान अपनी यात्रा के प्रारम्भिक स्थान पर छौटकर किर नहीं पहुंच सका। वह नानिकङ् में वौद्ध प्रन्थों का अनुवाद ही करता रहा । 💶 वर्ष की अवस्था में, जब यह किङ्चाव गया हुआ था, इसकी मृत्यु हो गई।

## सुङ्-युन्

फाहियान के पश्चात् सुङ-युन् भारत आया। यह तुन्ह्वाङ् का रहने वाला था। तुन्ह्वाङ् छोटे तिब्बत का एक विशेष नगर है। ४१८ ई० में इसे उत्तरीय 'वी' वंश की महारानी ने पुस्तकें खोज लाने के लिये पश्चिम के देशों में भेजा था। सुङ्युन्, तान्ह्वाङ् से खोतन पहुंचा और वहां से यह उसी मार्ग द्वारा भारत आया जिससे फाहियान आया था। भारत में यह गान्धार, तच्चशिला, पुरुषपुर और नगरवाह में रह कर ४२१ ई० में वापिस छौट गया। लौटते

१. इस समय मगभ का राजा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य था।

## भारत भ्रमण करने वाले चार चीनी यात्रियों का परिचय

हुए यह अपने साथ १७४ मन्थ तथा महायान धर्म की कुछ पुत्तकें चीन ले गया। अपने देश में जाकर सुङ्युन् ने एक यात्रा वृत्तान लिखा जो अब तक उपलब्ध होता है। सुङ्युन् के साथ लोयइ से एक और भिद्य भी आया था इसका नाम 'हुईसाङ्' था।

## ह न्त्साङ्

बहुत समय पश्चात्, जब चीन में थॉङ्वंश शासन कर रहा था, ह्वेन्त्साङ भारत आया। उस समय भारत में हर्षवर्धन राज्य कर रहा था। ह्वेन्त्साङ् का जन्म 'होनान्-फू' के समीप एक नगर में, ६०५ ई० में हुआ था। यह वह समय था, जब चीन में बौद्धधर्म का पर्याप्त प्रचार हो चुका था, और हजारों भारतीय परिडत बौद्ध-प्रन्थों का चीनी भाषा में उल्था करने में व्यापृत थे। इसके बड़े भाई ने बचपन में ही भिज्ञवत धारण किया था। अपने भाई की देखादेखी यह भी शीघ्र ही भिच्न बन गया । भिच्न बन कर ह्वेन्-त्साङ् कुछ समय तक शिचा और अध्ययन के लिये चीन के विविध स्थानों में घूमता रहा । अन्ततोगत्वा 'चङ् गन्' (वर्तमान सि-नान्-फू ) में रहने लगा। यहां रहते हुए इसके हृदय में भारत-याता की, तथा भारत से उन बौद्ध प्रन्थों को खोज छाने की, प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई, जिनका तब तक चीन में प्रचार नथा। उस समय 'क्यू सूत्रा' चीन का सम्राट् था। ह्वेन्-त्साङ् तथा उसके अन्य कई साथियों ने उसके दुरबार में उपस्थित होकर भारत की याता करने के लिये आज्ञा और सहायता मांगी, परन्तु उसने अस्वीकार कर दिया। कारण यह था कि इससे पहले सम्राट् को कई लड़ाईयां लड़नी पड़ी थीं, जिससे देश की आन्तरिक अवस्था बहुत शोचनीय हो गई थी। ह्वेन्-त्साङ के अन्य साथी तो राजाज्ञा न मिलने से हताश होकर बैठ गये, परन्तु उसने अपना विचार नहीं



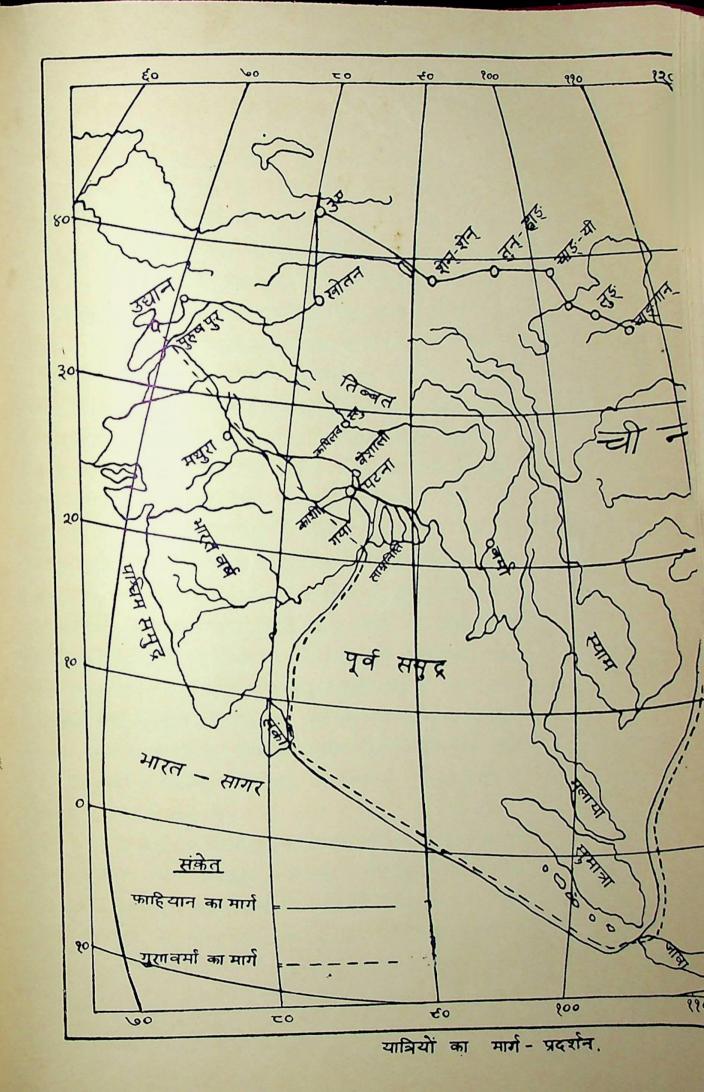

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA



CC-0. Gurukul Kanसा जिल्हों क्रा मार्ग - प्रदर्शन.

### ह्वेन्-त्साङ्

बदला । उस समय वह २४ वर्ष का था । उसने राजाज्ञा की परवाह न करके ६२६ ई० के एक दिन भारत के लिये प्रस्थान कर दिया। उसके साथ दो साथी और थे। ये लोग 'लाङ्गजू' की ओर चले। वहां उन दिनों तिब्बत तथा दूसरे सुदूरवर्ती देशों के व्यापारी एकत्र होते थे। व्यापारियों ने ह्वेन्-त्साङ का साहस देखकर तथा यात्रा का उद्देश्य सुनकर, बड़ी श्रद्धा प्रकट की और अपने पास से धन खर्च करके उसके लिये याता का सामान एकत्र कर दिया। परन्तु बाधात्रों ने इतने पर भी पिएड न छोड़ा। इस प्रदेश का शासक वहुत कठोर था। देश की राजनीतिक स्थिति के कारण उसने घोषणा कर रक्खी थी कि कोई भी मनुष्य प्रान्त से बाहर न जाए। ह्वेनत्साङ ने अपनी यात्रा का उद्देश्य उसे बताया और प्रार्थना की कि मुक्ते जाने दिया जाये, परन्तु उसने एक न सुनी। अन्ततः वह अपने साथियों के साथ रात को चोरी से निकल भागा। वह रात को चलता और दिन में किसी निर्जन स्थान में जा छिपता। इस प्रकार सौ मील चल चुकने पर, उसका घोड़ा मर गया। अब उसके सामने एक नई समस्या उपस्थित हो गई। सामने एक तीत्रवाहिनी नदी थी जिसके वेग में कोई नाव भी नहीं चल सकती थी। उस पार लान्स प्रान्त का विशाल दुर्ग सिर उठाये खड़ा था। इस स्थान से कुछ त्रागे विशाल मरुखल था, जहां हरियाली का नाम भी नहीं था। उससे आगे का देश तुर्कों के आधीन था, जो पश्चिमीय देशों की कहानियों में 'औगर' के नाम से विख्यात थे, उन दिनों ये भयंकर उत्पात मचाते थे।

मार्ग के कष्टों का ध्यान करके ह्वेन्-त्साङ कुछ हताश हो गया। वह कई मास तक वहीं पड़ा रहा। इतने में एक दिन प्रान्ताधीश का आज्ञापत्र भी उसे मिला जिसमें उसे शीघ्र ही राजदरबार में उपस्थित होने की आज्ञा थीं, और लिखा था कि बिना हमारी आज्ञा के एक

# भारत भ्रमण करने वाले चार चीनी यात्रियों का परिचय

पग भी आगे न बढ़ो। प्रान्ताधीश की आज्ञा ने उसे उत्तेजित कर दिया। अधिकारी से मिलकर उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वह अपनी यात्रा कदापि स्थगित नहीं कर सकता। प्रान्ताधीश उसका तेज देखकर दङ्ग रह गया। परन्तु राजाज्ञा का पालन उसके लिये अनिवार्य था। अतः उसने संकेत से ह्वेन्-त्साङ को कह दिया कि यदि जाना ही है तो शीघ चल दो। उसने तुरन्त ही दूसरा घोड़ा खरीदा और याला प्रारम्भ कर दी। यहीं पर ह्वेन्-त्साङ ने अपने दोनों साथियों को छोड़ दिया क्योंकि एक तो रुग्ण होगया था और दूसरा शक्तिहीन था। अब वह अकेला ही आगे बढ़ने लगा। आगे चल कर एक जंगली मनुष्य से भेंट हुई। वातचीत से पता चला कि वह उस प्रान्त के मार्गों से परिचित है। ह्वेन्-त्साङ ने उसे अपने साथ ले लिया। उस जंगली मनुष्य ने उसे एक ऐसे व्यापारी से मिला दिया जो तुर्की के देश में कई बार जा चुका था। वह व्यापारी एक बूढ़ा मनुष्य था। उसने रास्ते की कठिनाइयों का वर्णन करके ह्रेन्-त्साङ को घर छौट जाने को कहा। परन्तु उसने वृद्ध को उत्तर दिया कि मैं जिस महान् उद्देश्य को लेकर घर से निकला हूं उसके सम्मुख जीवन तुच्छ है। या तो मैं अपनी याता सफल कर के लौदूंगा या मर मिदूंगा। वृद्ध उसकी दृढ़ता देखकर प्रसन्न हुवा। उसने ह्वेन्-त्साङ के घोड़े से अपना घोड़ा बदल लिया क्योंकि उसका घोड़ा उस मार्ग से कई बार जा चुका था। थोड़ी देर चलने के उपरान्त उसी तीव्रवाहिनी नदी के किनारे जा पहुंचे। इसे लांघना बड़ा कठिन कार्य था । वृद्ध ने एक तरीका सोचा । वह जंगल से वृत्तों की वड़ी बड़ी शाखायें तोड़ लाया और उन द्वारा, जहां का पाट थोड़ा था, वहां पुल बनाया। उसी पर छलांग मार कर दोनों अपने घोड़ों सहित पार हो गये, नदी पार कर दोनों आगे बढ़े। सर्य ब्रास्त होने पर उन्होंने एक साफ सुथरे स्थान पर डेरा डाला।

## ह्वेन्-त्साङ्

खा पीकर दोनों लेट गये। ह्वेन्-त्साङ् को अपने साथी पर विश्वास कुछ कम था। इस छिये वह उससे कुछ दूरी पर सतर्क होकर लेट रहा। कुछ रात बीतने पर उसे किसी के पांव की आहट सुनाई पड़ी। वह अभी जाग ही रहा था। तुरन्त उठ बैठा। उसने देखा— कि वही जंगली मनुष्य हाथ में नंगी तलवार लिये उस की श्रोर आरहा है। उसे देख ह्वेन्-त्साङ् ऊंचे खर से ईश्वर की प्रार्थना करने लगा। यह देख वह जंगली लौट गया। सम्भवतः वह ह्वेन्-त्साङ् को भयभीत करके लौटाना चाहता था।

दूसरे दिन प्रातः काल ही यात्रा प्रारम्भ हुई । आगे एक भयानक जंगल था। जंगली मनुष्य ने ह्वेन्-त्साङ् को फिर छौट जाने को कहा। परन्तु वह किसी तरह भी न माना। दोनों आगे बढ़े। रास्ता अत्यन्त दुर्गम था। हिंस्र पशुओं का भय था। जंगली मनुष्य ने अपना धनुष तान लिया। इसके बाद उसने ह्वेन्-त्साङ को आगे बढ़ने को कहा। परन्तु रात बाछी घटना के कारण वह ऐसा करने को उद्यत न हुआ। अन्त में उसके साथी ने भी जवाब दे दिया कि वह और आगे जाना नहीं चाहता। ह्वेन्-त्साङ् ने उसे प्रचुर धन्यवाद तथा घोड़ा देकर विदा किया।

अब उसने अकेले ही 'गोबी' की मरुभूमि में पग बढ़ाया । यह मरुखल संसार के बड़े मरुखलों में से हैं। मीछों घास या पौधे का नाम तक नहीं। इस पर वह रास्ता भी नहीं जानता था। कुछ दूर चलने पर वही विशाल दुर्ग आया। इसके समीप ही एक रेतीले टीले के पीछे उसने पड़ाव डाला और चमड़े की थैछी लेकर पानी दूंढने निकला। दुर्ग के पास पानी की एक भील थी। बड़ी सतर्कता से वह पानी भरने लगा। इतने में एक तीर सनसनाता हुआ उसके पास से निकल गया। वह थैछी भर कर भील से बाहर होना ही चाहता था कि दूसरा तीर उसे छू कर निकल गया। उसने थैली

## भारत भ्रमण करने वाले चार चीनी यात्रियों का परिचय

पृथ्वी पर रख कर चिल्लाना आरम्भ किया— "भाई मैं यात्री हूं। सम्राट् की आज्ञा लेकर आया हूं। सुक्ते मत मारो।" यह सुन कर सन्तरी उसे पकड़ कर अधिकारी के पास ले गये। उसने हेन्-त्साङ् की यात्रा का उद्देश्य सुन कर उसकी बड़ी सेवा की। इसने भी उसे छौट जाने को कहा, परन्तु वह किसी तरह भी न माना। दूसरे दिन वह दूसरे दुर्ग के पास पहुंचा। यहां भी पानी का प्रश्न था। जलाशय ठीक दुर्ग के नीचे था। वह छिपता हुआ जलाशय के निकट पहुंचा। परन्तु दुर्ग रच्चकों की दृष्टि से अपने को किसी प्रकार भी न बचा सका। ज्योंही वह नीचे उतरा त्यों ही तीरों की वर्षा प्रारम्भ हुई। वह चिल्लाता हुआ बाहर निकटा सैनिक लोग उसे पकड़ कर अध्यक्त के पास ले गये। उसने हेन्-त्साङ्क का वृत्तान्त सुनकर उसके साहस की बड़ी प्रशंसा की और ठहरने आदि का प्रबन्ध कर दिया।

अगले दिन, पौ फटने से पूर्व ही उसने अपनी याता फिर प्रारम्भ की आगे एक सूखे मैदान के अतिरिक्त कुछ दिखाई न देता था। घास का एक तिनका भी दृष्टिगोचर न होता था। इसी बीच उसकी पानी की थेली गिर गई और पानी बह गया। साथ ही वह मार्ग भी भूछ गया। थक कर प्यासा ही वह एक स्थान पर लेट गया रात की ठएडी हवा से कुछ थकावट दूर हुई। घोड़ा भी, जो प्यास के कारण मरा जा रहा था, हिनहिना कर उठ खड़ा हुवा। यह देख वह कुछ रात रहते ही चल पड़ा और प्रातः काल होने तक जलाशय पर पहुंच गया। वहां उसने दिन भर विश्राम किया। वहां से वह 'हामी' नगर गया। वहां एक मठ था। मठ में उसे बहुत आराम मिला। इस नगर के शासक ने जब उसके आगमन का समाचार सुना तो बड़े आदर से उसे बुला भेजा और राजप्रासाद के समीप ही ठहरने का प्रबन्ध कर दिया। यह शासक बहुत दिनों से एक ऐसे

## ह्वेन्-त्साङ्

विद्वान् धर्मोपदेशक की खोज में था जो उसकी प्रजा में धर्म का प्रचार करे। उसने धन आदि का प्रलोभन देकर ह्वेन्-त्साङ को रोकना चाहा । परन्तु वह न माना । तब उसने उसे कैंद करने की धमकी दी। पर ह्वेन्-त्साङ ने भूख हड़ताल कर दी और चार दिन तक अन्न जल कुछ भी प्रहरा न किया। अन्त में राजमाता ने वीच में पड़ कर यह निर्णय किया कि ह्वेन्-त्साङ् १ मास तक वहां धर्म प्रचार करे और तदनन्तर वह जहां चाहे, चला जाए। जपायान्तर न देख कर उसने यह बात मान ही। मास की समाप्ति पर राजा ने बहुत से उपहार देकर उसे विदा किया। अगले राजाओं के नाम पत्न भी लिख दिये। कई मील तक रानी के साथ वह वह स्वयं उसे पहुंचाने गया। सेना की एक दुकड़ी भी राजा ने उसके साथ करदी। आगे वह एक दुर्गम पहाड़ी मार्ग से चला। रास्ते में डाकू मिले जिन्हें कुछ देकर उसने अपना पिंड छुड़ाया । फिर वह 'काशार' नाम राज्य में पहुंचा। यहां के राजा को उसके आने की सूचना पहले ही भिल चुकी थी। उसने बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत किया और दो मास तक अपने पास रक्खा । क्योंकि उन दिनों भीषण हिमपात हो रहा था। ऋतु अनुकूल होने पर उसने बड़े समारोह से उसे बिदा किया। आगे का मार्ग बड़ा भीषण था। तुर्की डाकू दिन दहाड़े लूट लिया करते थे। परन्तु अब उसे डाकुओं का डर न था क्यों कि उसके पास पर्याप्त रचक थे। इस प्रकार घने वनों, ऊंचे पर्वतों और बर्फ के टीलों को पार करते हुए उसने कई सौ भील का मार्ग तय किया। मार्ग में कई भीषण तूफानों का सामना करना पड़ा। कई दिन तक कोई सूखी जगह न मिली जहां ठहर कर आराम करने या खाने पीने का प्रबन्ध कर सकते। मार्ग के इन कष्टों के कारण कई साथी रोगी हो गये और कई मर गये। यही दशा घोड़ों की थी।

### भारत भ्रमण करने वाले चार चीनी यात्रियों का परिचय

कई सप्ताह पश्चात् ह्वेन-त्साङ् का दल पठानों के राज्य में पहुंचा। पठानों के सरदार ने उसका बड़ा आदर किया और ठहरने आदि का प्रबन्ध कर दिया। सायंकाल अतिथिसत्कार किया गया। ह्वेन-त्साङ् के लिए सरदार के आसन के समीप ही एक लोहे की चौकी रक्खी गई। शराब के प्याले पर प्याले उड़ने लगे। इसके पश्चात् नृत्य गीत प्रारम्भ हुआ। खाने के लिए उबले हुए मांस के दुकड़े लाये गये। परन्तु ह्वेन-त्साङ बौद्ध था, अतः उसके लिये निरामिष भोजन का प्रबन्ध किया गया। उसे रोटी, चावल, मलाई, दूध, खांड, अंगूर आदि वस्तुएं दी गई। भोजन के उपरान्त सरदार ने भारत की निन्दा करते हुये उससे कहा कि वह वहां न जाये। परन्तु ह्वेनत्साङ्ग ने कहा कि वह तो बुद्ध की प्रेरणा से जा रहा है। उसका उद्देश्य पविल है, इसलिए उसे कोई कष्ट न होगा। कुछ दिन विश्राम करके उसने सरदार से विदाली। सरदार कुछ दूर तक पहुंचाने के लिये स्वयं गया। कई दिन की याता के पश्चात् वह 'समरकन्द' पहुंचा। वहां बौद्धधर्म विलुप्त हो चुका था। मन्दिर खाली पड़े हुए थे। उसने एक मन्दिर में डेरा किया। परन्तु वहां के निवासियों ने गरम लोहे फेंक कर उसे भगा दिया। जब राजा को पता चला उसने अपराधियों को कठोर द्रख दिया। परन्तु ह्वेनत्साङ्ग के कहने पर राजा ने अपराधियों को छोड़ दिया। कुछ दिन वहां व्यतीत कर वह एक तङ्ग तथा अन्धकारपूर्ण घाटी में से होता हुआ आक्सस नदी के तट पर पहुंचा । वहां से जब वह आगे चलने लगा तो संयोगवश एक व्यक्ति उसे मिला जो बहुत दिनों तक भारत में रह चुका था। वह बौद्धधर्मावलम्बी था। श्रब ये दोनों एक साथ भारत की श्रोर चले। कुछ दिन पश्चात 'बलख़' पहुंचे। यहां बौद्धधर्म का प्रचार बहुत था। अनेक मठ और स्तूप खड़े थे। यहां का शासक ह्वेन-त्साङ्ग के

आगमन की प्रतीचा पहले से कर रहा था। परन्तु शीघ्र ही भारत जाने की इच्छा से उसने राजा का आतिथ्य स्वीकार नहीं किया। वह भयानक जंगलों और निर्जन घाटियों को पार करता हुआ आगे बढ़ने लगा। मार्ग में कई वार भीषण जन्तुओं का सामना करना पड़ा। नाना प्रकार की विपत्तियों को मेलता हुआ वह हिन्दुकुश पर्वत के समीप 'बामियान' नगर में पहुंचा। यह नगर उन दिनों बौद्धधर्म का केन्द्रस्थल समभा जाता था। यहां कई दिन ठहर कर हिन्दूकुश पर्वत को पार कर, काबुल नदी के किनारे किनारे चलता हुआ यह 'नगरहार' आया। यह आज भी 'नगर' नाम से विख्यात है। यह स्थान वर्त्तमान जलालाबाद के समीप स्थित है। यहां से पेशावर और पेशावर से चलकर सिन्ध नदी को पार कर तत्त्रशिला पहुंचा। तत्त्रशिला से काश्मीर गया। यहां ६३१-६३३ तक दो वर्ष एक विहार में अध्ययन में बिताये। कारंमीर के पश्चात् मथुरा और थानेश्वर होता हुत्रा भारत की राजधानी कन्नौज पहुंचा। यहां उस समय हर्षवर्धन राज्य करता था। भारतीय राजा ने चीनी याती का बहुत शानदार स्वागत किया। इसके स्वागत के लिये मण्डप और विहार वनवाये गये। हजारों भिच्न, जैन और ब्राह्मण इस समारोह में एकत्र हुए। स्वागत के ऋतिरिक्त हर्ष ने द्रव्यादि से भी ह्रेन्-त्साङ् की बहुत सहायता की। इसके बाद अप्रोध्या, प्रयाग, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, गया, और राजगृह देखता हुआ नालन्दा पहुंचा। नालन्दा में इसने दो वर्ष तक संस्कृत अगैर बौद्धसाहित्य का अध्ययन किया। तद्नन्तर आसाम होते हुए यह ताम्रलिति गया। यहां से चलकर यह उड़ीसा में से निकलता हुआ ६४० ई० में कांचीपुर ( वर्त्तमान काञ्जीवरम् ) आया। यहां से महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, सिन्ध, मुलतान और गजनी होता हुआ अपने पुराने रास्ते काबुल नदी के किनारे जा पहुंचा। यहां से पामीर की

## भारत भ्रमण करने वाले चार चीनी यात्रियों का परिचय

पर्वतमाला को पार कर, काश्घर, खोतन होते हुए ह्वेन्-त्साङ् खदेश पहुंच गया। चीन पहुंचने पर राजा ने इसका राजकीय खागत किया। इसने अपने जीवन का शेषभाग भारत से लाये हुए प्रन्थों का अनुवाद करने में व्यतीत किया। स्वदेश छौटने पर इसने अपना यात्रावृत्तान्त भी छिखा जो, 'पश्चिमीय देशों का इतिहास' नाम से प्रसिद्ध है। ६६४ ई० में ह्वेन्-त्साङ् परछोकगामी हुआ।

## ईच-चिङ्

ह्वेन्-त्साङ् की मृत्यु के पश्चात् शीघ्र ही ईच-चिङ् नामका एक अन्य भिन्न ६७१ ई० में भारत की ओर चला और ६७३ ई० में बंगाल के ताम्रलिप्ति बन्दरगाह पर उतरा, भारत आकर इसने नालन्दा विश्वविद्यालय में बहुत काल तक अध्ययन किया। यहां रहते हुए ईच-चिक् ने चार सौ संस्कृत प्रन्थों का ं प्रह किया। जिनके ऋोकों का जोड़ पांच लाख था। तदनन्तर यह चीन लौट गया। छौटते हुए रास्ते में सुमात्रा में पेलम्बङ् में रहते हुए ईच-चिङ् ने एक प्रन्थ लिखा जिसका नाम "नन्-है-ची-कुएइ-नै-फा चुत्रन" है। इसका अभिप्राय है-- "द्विण सागर से स्वदेश भेजा हुआ बौद्ध अनुष्ठानों का इतिहास"। यह अन्थ ईच-चिङ् ने तात्सिन् नामक एक चीनी भिचु के हाथ, जो उस समय चीन जा रहा था। ६६४ ई० में ईच-चिक् स्वयं चीन लौटा । स्वदेश लौटने पर इसका बहुत स्वागत हुआ। वहां जाकर यह शिचानन्द, ईश्वर श्रादि नौ भारतीय परिडतों के साथ बौद्ध प्रन्थों का चीनी भाषा में श्रनुवाद करने लगा। इस काल में इसने ४६ प्रन्थों का अनुवाद किया तथा पांच स्वतन्त प्रन्थ लिखे जिनमें से एक इसका अपना याता विवरण भी है। अपने वृत्तान्त में ईच-चिङ् भारत भ्रमण का प्रयोजन वर्णन करते हुए लिखता है-"६७० ई० में चीन की पश्चिमीय राजधानी 'चन्-अन्' में जब मैं व्याख्यान सुन रहा था, उस समय मेरे साथ दो तीन

भिक्त बंठे थे । हम सबने गृधकूट जाने का निश्चय किया और बोधिद्रुम को देखने की इच्छा प्रकट की। परन्तु वे सब तो अपने निजू कारणों से मेरा साथ न दे सके और अपने अपने रास्ते चले गये। केवल 'शन्-हिङ्' ने ही इस याता में मेरा साथ दिया। प्रणाम करने से पहले मैंने अपने गुरु 'हुई-हु-सी' से इस प्रकार परामर्श मांगा-"हे पूज्य देव, मेरा सङ्कल्प लम्बी यात्रा करने का है। क्यों कि यदि में उसे देखूंगा जिसके दर्शन से मैं अभी तक वंचित हूं तो निश्चय ही मुमे लाभ होगा। किन्तु श्राप वयोवृद्ध हैं। इसलिये आपसे परामर्श लिये बिना मैं अपने संकल्प को पूरा नहीं कर सकता हूं मेरे गुरु ने मुक्ते इस प्रकार उत्तर दिया कि तुम्हारे लिये यह उत्तम अवसर है। यह दुबारा नहीं मिलेगा। मुमे ऐसे संकल्प को सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। तुम्हारे लौटने तक यदि में जीवित रहा तो तुम्हें प्रकाश फैलाते देख कर मुभे बहुत प्रसन्नता होगी। निःसंकोच जाश्रो। पीछे छोड़ी वस्तुश्रों की श्रोर मुंह तक न मोड़ो। संशय को बिल्कुल दूर कर दो। स्मरण रक्खो कि धर्म की समृद्धि के लिये प्रयत्न करना सचमुच वड़ा उद्योग है। प्रयाण से पूर्व में अपने मृत्गुर की समाधि पर पूजा करने के लिये गया। मैंने उसका सम्मान ऐसे किया मानो वह अब भी वहां उपिथत हो। अपनी यात्रा का संकल्प सुना कर मैंने उससे आध्या मिक सहायता मांगी और मुक्त पर किये उपकारों का ऋण चुकाने की इच्छा प्रकट की। ६७१ ई० के ग्यारहवें मास में एक ईरानी जहाज से मैंने पुण्यभूमि की याता के लिये प्रस्थान किया। इः मास पश्चात जहाज सुमात्रा पहुंचा। यहां कुछ दिन ठहर कर स्याम तथा बर्मा होते हुए में ६७३ ई० में ताम्रिलिप्ति के बन्दरगाह पर पहुंचा।" लगभग पचीस वर्ष भारत में रहने के बाद ईच-चिङ् स्वदेश लौट गया। वहां जाकर इसने अनेक संस्कृत प्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया।

१. देखिये, त से फ तक 'ईत्सिङ्की भारत याला' लेखक सन्तराम दी.ए. xiii

# भारतीय प्रचारकों की समयानुसार तालिका

| काल                  | सीबोन                                                | खोतन         | चीन                                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ईसवी सन् से पूर्व    | महेन्द्र, इत्तिय,<br>उत्तिय, सम्बल,<br>बद्धसाल श्रीर | त्रहंतवेरोचन | कश्यपमातङ्ग श्रीर धर्मरच                                                              |
| प्रथम शताब्दी में    | सङ्घमित्रा<br>×                                      | ×            | त्रार्यकाल, श्रमण-सुविनय<br>त्रादि                                                    |
| द्वितीय शताब्दी में  | ×                                                    | ×            | महाबत्त                                                                               |
| तृतीय शताब्दी में    | ×                                                    | मन्त्रसिद्धि | धर्मपाल, धर्मकाल,<br>कल्यागारण, कल्याण                                                |
| चतुर्थं शताब्दी में  | बुद्धघोष                                             | ×            | ×                                                                                     |
| पांचवीं शताब्दी में  | ×                                                    | ×            | कुमारजीव, विमलाच,<br>धर्मप्रिय, बुद्धभद्ग,<br>गुणवर्मन, गुणभद्र<br>धर्मजालयशस् श्रादि |
| छठी शताब्दी में      | ×                                                    | ×            | बोधिरुचि, बोधिधर्म,<br>परमार्थ, धर्मरुचि<br>गौतमप्रज्ञारुचि ग्रादि                    |
| सातवीं शताब्दी में   | ×                                                    | ×            | जिनगुप्त श्रीर इसके साथी<br>श्रतिगुप्त, नदि श्रादि                                    |
| श्राठवीं शताब्दी में | ×                                                    | बुद्धसेन     | गौतमसिद्ध, गौदमार<br>श्रमोघवज्                                                        |
| नवं शताब्दी में      | ×                                                    | ×            | ×                                                                                     |
| दसवीं शताब्दी में    | ×                                                    | ×            | सामन्त, मञ्जूश्री धर्मदेव                                                             |
| ग्यारहवीं शताब्दीमें | ×                                                    | ×            | धर्मरच, ज्ञानश्री                                                                     |

भारतीय प्रचारकों की समयानुसार तालिका

| काल                  | जापान    | तिब्बत              |      | ग्रस्ब           |
|----------------------|----------|---------------------|------|------------------|
| ईसवी सन् से पूर्व    | ×        | ×                   |      | ×                |
| प्रथम शताब्दी में    | ×        | ×                   |      | ×                |
| द्वितीय शताब्दी में  | ×        | ×                   |      | ×                |
| तृतीय शताब्दी में    | ×        | ×                   |      | ×                |
| चतुर्थं शताब्दी में  | ×        | ×                   |      | ×                |
| पञ्चम शताब्दी में    | ×        | ×                   | 198  | ×                |
| छुठी शताब्दी में     | होदो १   | ×                   | ×    | ×                |
| सातवीं शताब्दी में   | ×        | ×                   |      | ×                |
| श्राठवीं शताब्दी में | बुद्धसेन | शान्तरचित           | मारि | त्क्य ग्रीर वहला |
| part of              |          | पद्मसम्भव<br>कमलशील | X    |                  |
| नौवीं शताब्दी में    | ×        | जिनमित्र,           |      | ×                |
| Non State of         |          | शीलेन्द्रबोधि       | ×    |                  |
| दसवीं शटाब्दी में    | ×        | दानशीलग्रादि<br>×   |      | ×                |
| ग्यारहवीं शताब्दीमें | ×        | श्रतिशा,            |      | ×                |
| ×                    |          | भूमिगर्भ,           | ×    | THE PARTY OF     |
|                      |          | भूमिसंघ श्रादि      |      |                  |
|                      |          |                     | 177  |                  |

१. यह भारतीय पण्डित का जापानी नाम है।

# समसामधिक ऐतिहासिक व्यक्तियों की सारिएी

| त्राव  | सरगन                            | सिकन्दर के                               | साम्राटन का मह    | मुह्म्मद            |  |
|--------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------|--|
| तिङ्बत |                                 |                                          |                   | स्रोङ-चन्-<br>गम-पो |  |
| जापान  |                                 |                                          |                   |                     |  |
| कोस्या |                                 |                                          |                   |                     |  |
| वीन    | कनफ्यूशस                        | श्रीहाङ् तो                              |                   | थाईमुङ्             |  |
| खोतन   | ×                               | वीरान पड़ा था।                           |                   | preparation of      |  |
| सीलोन  |                                 | देवानाम्प्रियविष्य                       | महासेन            |                     |  |
| भारत   | (a)                             | श्रयोक                                   | समुद्रगुप्त       | To ho               |  |
| काव    | क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क | भू ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ | w,<br>o<br>c.thu, | o<br>hn'<br>w       |  |

# रमरणीय-तिथियां

| घटना                                        | तिथि         |
|---------------------------------------------|--------------|
| भारत                                        |              |
| भगवान् बुद्ध का जन्म                        | १६७ ई० पूर्व |
| भगवान् बुद्ध का निर्वाण                     | ४८७ ई० पूर्व |
| प्रथम बौद्धसभा                              | ४८७ ई० पूर्व |
| द्वितीय बौद्धसभा                            | ३७८ ई० पूर्व |
| तृतीय बौद्धसभा                              | २४३ ई० पूर्व |
| श्रशोक का राज्यारोहण                        | २७२ ई० पूर्व |
| विविध देशों में प्रचार का उपक्रम            | २४३ ई० पूर्व |
| सिंहलद्वीप                                  |              |
| देवानास्प्रियतिष्य का राज्यारोहण            | २४४ ई० पूर्व |
| महेन्द्र का लंका-प्रयाण                     | २४३ ई० पूर्व |
| संघमित्रा का लंका-प्रयाय                    | २४१ ई० पूर्व |
| महेन्द्र की मृत्यु                          | ३६६ ई० पूर्व |
| संघिमत्रा की मृत्यु                         | १६८ ई० पू०   |
| लंका में पोर्चुगीज़ों का श्र गमन            | १४०४ ई०      |
| लंका में डच लोगों का श्रागमन                | १६०२ ई०      |
| लंका पर अंग्रेजों का आक्रमण                 | १७६५ ई०      |
| खोतन                                        |              |
| खोतनराज्य की स्थापना                        | ३१० ई० पूर्व |
| खोतन के प्रथम राजा विजयसम्भव का राज्यारीहरा | १८ ई० पूर्व  |
| खोतन में बौद्धधर्म का प्रवेश                | ४३ ई० पूर्व  |
| खोतन में श्रर्हत वैरोचन                     | ४३ ई० पूर्व  |
| खोतन में फाहियान                            | ४०० ई०       |
| खोतन में सुङ्-युन्                          | ५१६ ई०       |

# स्मरणीय-तिथियां

| घटना                                              | तिथि                        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| खोतन में ह्वेन-त्साङ्                             | ६४४ ई०                      |
| खोतन से भिन्नुश्रों की हिज़रत                     | १००० ई०                     |
| खोतन पर यूसुककादरखां का त्राक्रमण                 | 9000 \$0                    |
| चीन                                               | THE RESERVE OF THE PARTY OF |
| चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश                      | ६१ ई० पू०                   |
| चीन में कश्यपमातङ्ग श्रौर धर्म (त                 | ६४ ई० पू०                   |
| चीन में गुणवर्मन्                                 | ४३१ ई०                      |
| चीन में गुणभद                                     | ४३५ ई ०                     |
| चीन में बोधिरुचि                                  | ४२० ई०                      |
| चीन में परमार्थ                                   | ५२६ ई०                      |
| चीन में हिन्दु तिथिक्रम                           | ७१४ ई०                      |
| चीन में धर्मदेव                                   | ह७३ ई०                      |
| चीन में ग्रन्तिम भारतीय परिडत-ज्ञान श्री          | १०५३ ई०                     |
| चीन पर मङ्गोलों का प्रभुत्व                       | १२८०से १३६ मई० तक           |
| चीन में मिङ्वंश का शासन                           | १३६८से१६४४ई ०तक             |
| चीन में मंचू लोग                                  | १६४४से१६१२ई०त क             |
| चीन में प्रजातन्त्र की स्थापना                    | १६१२ ई०                     |
| कोरिया                                            | 2                           |
| कोरिया में बौद्धधर्म का प्रवेश                    | ३६६ ई०                      |
| कोरिया पर जापानी प्रभुत्व                         | १६१० ई०                     |
| जापान                                             |                             |
| जापान में बौद्धवर्मप्रवेश का प्रथम प्रयास         | ४२२ ई०                      |
| जापान में बौद्धधर्मप्रवेश का द्वितीय प्रयास       | ११२ ई०                      |
| जापान में कुदारा के राज्य का दूतमण्डल             | ४४२ ई०                      |
| जापान के प्रशोक-शो-तो-कु-ताईशो का का उपराज बनना   | ४६३ ई०                      |
| शो-तो-कु-ताईशी की मृत्यु                          | ६२१ ई०                      |
| जापान की सर्वप्रथम स्थायी राजधानी-नारा-की स्थापना | ७१० ई०                      |
| जापान में बुद्धसेन                                | ७३६ ई०                      |

# स्मरग्रीय-तिथियां

| घटना                                 | तिथि           |
|--------------------------------------|----------------|
| सियेको की स्थापना                    | ०६४ ई०         |
| धन-गयो-ताई शी या साईचौ-का जनस        | ७६७ ई०         |
| घन-ग्यो ताईशी की मृत्यु              | <b>८२२ ई</b> ० |
| कोबो-ताईशी या कोकई का जन्म           | ७४४ ई०         |
| कोबो ताईशी की मृत्यु                 | म३४ ई०         |
| कामाकुरा की स्थापना                  | ११८६ ई०        |
| होनेन् का जन्म                       | ११३३ ई०        |
| होनेन् की सृस्यु                     | १२१२ ई०        |
| निचिरेन् का जन्म                     | १२२२ ई०        |
| निचिरेन् की मृत्यु                   | १२८२ ई०        |
| जापान पर कुबलेईखां का आक्रमण         | १२८१ ई०        |
| तोकुगावा वंश का अभ्युदय              | १६०० ई०        |
| तोकुगावा वंश का पतन                  | १८६८ ई०        |
| मेईजी युग का प्रारम्भ                | उम्हम ई०       |
| तिब्बत                               | 中海海南           |
| तिब्बत में बौद्धधर्म का प्रवेश       | ६४१ ई०         |
| भारत में थोनमी सम्भोट                | ६३२ ई०         |
| तिब्बत में शान्तरिच्चत               | ७४७ ई०         |
| तिब्बत में पद्मसंभव                  | ७४७ ई०         |
| तिव्बत में दीपङ्कारश्रीज्ञान श्रतिशा | १०३८ ई०        |
| तिब्बत पर मंगोल श्राधिपत्य           | १२०६ ई०        |
| तिब्बत का प्रथम पोप                  | १२७० ई०        |
| प्रथम ताले-लामा                      | १६४० ई०        |
| त्रुप्त                              | -1 5-160       |
| हज़रत सुहम्मद का जन्म                | ५७० ई०         |
| हज़रत मुह∓मद की मृत्यु               | ६३२ ई०         |
| ख़लीफा हारू रशीद का राज्यारोहरा      | ७८६ ई०         |
| खजीमा हारू रशीद की मृत्यु            | ८०६ ई०         |
|                                      |                |

# सहायक ग्रन्थों की सूची

पुस्तक का नाम

Ancient Khotan I and II Part

श्ररब श्रीर भारत के संबन्ध

Budhist Records of the Western World

बौद्धकालीन भारत

Budhist Monuments in China

भारतीय इतिहास की रूपरेखा

Chinese Budhism

Collection of Antiquities From

Central Asia.

Early History of India

फाहियान

Hinduism and Budhism Part III

History of Japanese Budhism

History of India

India and China

Innermost Asia I, II, III and IV Vols.

Indian Teachers of China

Japan from the Old to the New

जापान

Lamaism

Life of the Budha

Mahavansa

Manual of Indian Budhism

Medieval Researches from Eastern-

Asiatic Resources

लेखक का नाम

Stein

बावु रामचन्द्र वर्मा

Beal

जनादंन भा

Daijo Tokiwa

प्रो॰ जयचन्द्र विद्यालंकार

Edkins

A. F. Rudoll Hoernle

V. A. Smith

जंगमोहन वर्मा

Eliot

Masaharu Anesaki

Eliot

Prabodh Chandra Bagchi

Stein

Phanindra Nath Bose

Robert (frant Webster

राहुल सांकृत्यायन

Waddell

Rockhill

Tornour

H. Kern

## सहायक प्रन्थों की सूची

पुस्तक का नाम

मौर्यं साम्राज्य का इतिहास

Ruins of Desert of Cathay I and II Ser India I, II, III and IV vols

The Pilgrimage of Budhism and

a Budhist pilgrimage

The Creed of Holy Japan

तिब्बत में बौद्धधर्म

लेखक का नाम

प्रो॰ सत्यकेतु विद्यालंकार

Stein

Stein

James, Bissett Pratt.

Arthur Lloyd

र।हुल सांकृत्यायन

# **अनुक्रम**िंगका

| श्रंगुत्तर निकाय               | 35            | अङ्कोरवत् २८४,३०४,३        | 199,397,  |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| श्रंजु                         | 800           |                            |           |
| <b>त्रंदमा</b> न               | २६०           | <b>श्र</b> ङ्गदेश          | =         |
| <b>ऋं</b> बजाल                 | २७०           | ग्रङ्गो                    | २६=       |
| त्र <u>ं</u> शु                | 800           | अजन्ता के भित्तिचित्र      | १६६       |
| त्र शुवर्मन्                   | 290           | श्रजन्ता के मन्दिर         | २७८       |
| त्र्यं क्सपिल                  | 304           | त्रज्ञमेव                  | 806       |
| श्रगस्त्य ऋषि की मूर्त्तियां २ | <b>48,830</b> | त्रज्ञरक किरमानी           | २६२       |
| अगोवि देवता                    | <b>£8</b>     | त्रजातशत्रु                | 308       |
| अग्नि देवता                    | ४७६           | <b>श्रजिशक</b>             | २८१,४२४   |
| अग्नि का प्रतिनिधि, शंकु सदश   | 7             | श्रठ्ठकथाओं का श्रनुवाद    | 40        |
| पाषाण स्मारक,                  | 209           | श्रठ्ठसालिनी,बुद्धघोष की ए | पुस्तक ४७ |
| श्रिगिक्लन्धोपम सुत्त          | 98            | श्रतिगुप्त, भारतीय परिडत   | 920       |
| श्रद्भिपू जक                   | २६१           | <b>अ</b> विशा              | ३८,२२१    |
| श्रप्तिस्कन्धोपम सूत्र         | 98            | <b>श्र</b> थर्वन्          | 840       |
| श्रिहोतारियः, एक सम्प्रदाय     | २७२           | <b>त्र्यवैवेद</b>          | ४६६       |
| <b>अ</b> प्रिहोत्री            | २७२           | श्रथर्वा                   | 8६६       |
| त्र <del>ङ्कोर</del>           | २८४           | म्रथ्व्य                   | ४६४       |
| अङ्कोरथोम् ३००,३०४,३०४         | 4,299,        | <b>श्रद्</b> रीसी          | 850       |
| ३१४,३१४                        |               | श्रदसकं                    | 99        |
|                                |               |                            |           |

| 2.0                                 |              | =176)=                    | 0.0         |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|
| श्रिधिचित्त                         | 30           | ग्रमथित                   | 90          |
| ग्रधिप्रज्ञा                        | ३०           | <b>अमरावती</b>            | ३३म         |
| <b>अधिशील</b>                       | ३०           | त्रमात्यसभा               | ४४६         |
| ग्रनाथ पिगडक                        | €,5          | ग्रमित                    | १म३         |
| ग्रनाम                              | २८०          | ग्रमितसम्प्रदाय           | १८०,२०२     |
| श्रनामी                             | २८३          | श्रमिताभ                  | १४६,२०२     |
| ग्रनु                               | 290          | श्रमिताभगृह               | २०१         |
| श्रनुमत                             | 90           | श्रभिताभ भवन              | २०२         |
| <b>अनुरुद्ध</b>                     | ७,२८         | ग्रमितायुष सूत्र          | 920         |
| ग्रनुवादकसंघ                        | १४३          | ग्रमोधवज्र                | 128,131     |
| ग्रनेना                             | 800          | श्रम्-दो                  | २२०         |
| ग्रन्धकविन्द                        | Ę            | श्रम्बपाली                | 5           |
| <b>अ</b> न्धमहासागर                 | 843          | श्रम्बमालक मन्दिर         | 40          |
| <b>ग्रपरान्त</b>                    | <b>म, १३</b> | अयोध्या, भारत की          | ६२          |
| ग्रपर्णा                            | ३०२          | श्रयोध्या, स्याम की       | २८०,२८३,३८० |
| ग्रब्सरा                            | ३६३          | 447                       | 354,380,805 |
| ऽफगस्पा                             | 158          | <b>अरकन्द</b>             | २६८         |
| श्रफ्रीका                           | १०६, २४८     | <b>ग्र</b> रजब <b>ह</b> द | २६म         |
| श्रवुत्तकासिम श्रसबग                | २६८          | ग्ररजबहर                  | २६म         |
| ग्रवू ज़ैद सैराफी                   | २७२          | ग्ररव                     | ३१,२४८      |
| ग्रवूजेंद्र हसन                     | 834          | ग्रस्व सागर               | २५७         |
| श्रवृ-सालह-विन-शुएब                 | २५६          | ग्ररबी                    | २६४         |
| त्रब्दु ल्लाह-बिन <b>-मु</b> कप्रका | २६६          | त्रशकान                   | ६२          |
| ग्रब्बान                            | २६६          | ग्रक                      | 888         |
| श्रहत्रासी खलीफा                    | २६४          | ग्रर्क-कुटुक-तिम          | 904         |
| श्रद्यासी वंश                       | २७३          | त्रुर्ततम                 | 808         |
| श्रभयगिरि                           | 48,40        | <b>अर्तमन्य</b>           | 808         |
| श्रभिधम्म                           | स्द          | अर्थशास्त्र, चाणक्य       | का २७८      |
| ग्रिभिधमं                           | 20.938       | श्रर्ल स्टाइन             | 33          |
|                                     |              |                           |             |

# श्रनुक्रमणिका

| त्रहंत                     | 11,138  | -<br>- श्राइसलै <b>ग्</b> ड | ४५१,४६४     |
|----------------------------|---------|-----------------------------|-------------|
| अहीत या अष्टादशलोहन,       |         |                             | 150         |
| a war                      | 938     |                             | 10          |
| अहंत यश                    | 99      |                             | Ęo          |
| ग्रर्हत वैरोचन             | 33,08   |                             | २१म         |
| <b>श्रलाउद्दीन</b>         | 888     | <b>त्रा</b> दित्यवर्मदेव    | 883         |
| श्रल्तन खगन                | २३७     | -<br>श्रानन्द               |             |
| <b>अल्बरू</b> नी           | 834     | श्रानन्द की मूर्ति          | 980         |
| <b>अल्वूकर्क</b>           | 883     | त्रानन्द, स्याम का वर्त्तम  | ान राजा ३६२ |
| श्रत्नकप्प                 | 5       | त्रान्ध्र                   | ३४,२७८      |
| श्रवतारवाद, तिब्बतियों में | २३७     | ग्राप्त्य                   | ४६६         |
| श्रवन्ति<br>-              | Ę       | ग्राबन्स                    | 848         |
| अवलोकितेश्वर का अवतार      | . 480   | श्रामन्, मिश्री देवता       | 848         |
| अवलोकितेश्वर सूत्र         | 230     | त्रामन् रा, मिश्री देवता    | 844         |
| अशिकागा ताकोज़ि            | 988     | श्राम्रस्थल                 | **          |
| श्रशिकागा योशिमासा         | 383     | श्रारमीनियन                 | 808         |
| श्रशिकागा योशिमित्सु       | 983     | त्रारवाल                    | 18          |
| अशिकागा वंश                | 950,980 | त्रार्यकाल                  | 113         |
| अशोक १२,०४,                | 908,200 | <b>ग्रायं</b> जाति          | ४४१,४७३     |
| श्रश्वघोष .                | 994     | <b>ऋार्यदेव</b>             | २१४         |
| <b>श्र</b> श्वत्थामा       | ४४६     | त्रार्यदेश                  | 588         |
| अधमेध का उद्धार            | 38      | ग्रार्यं <b>भ</b> ह         | २६म         |
| श्रश्वमेध का पुनरुद्धारयुग | 38.     | श्रार्यसमाज                 | 8.5         |
| अष्टादश लोहन या अर्हत      | 338     | ग्रार्यानबीज                | ४६४         |
| ग्रसङ्ग                    | 158     | ग्रार्यावर्त                | 358         |
| श्रसीरिया                  | ४७७     | श्रावास                     | 90          |
| श्रस्सिंद हिन्द            | २६म     | श्रासाम                     | २८०         |
| श्रहुन्वैति, गाथा          | ४६७     | श्रास्ट्रिया                | 88          |
| <b>अहुर</b>                | 855     | इककाविल, एकविहार            | 48          |
|                            | 3       |                             |             |

| <b>इ</b> केगमि           | 355      | इयसु                  | 420 620        |
|--------------------------|----------|-----------------------|----------------|
| इकोनिश्रम                | ४७६      | इरोदु                 | 438,984        |
|                          |          | इष्टिय                | ४६८,४६१,४७०    |
| इख़वानुस सफा             | २६७      |                       | 88             |
| इ्ष्त्राकु               | 800      | इसाइयत                | २१म            |
| इटली                     | 300      | इसिन                  | ४६६            |
| इनदार, इन्द्र            | ४७३      | इसीहा                 | 3              |
| इन्डोनेशियन्             | 838      | इस्लाम                | २४८,४१३        |
| इन्द                     | ३६३,४६२  | इस्लाम का विश्वको     | ष २६३          |
| इन्द्र की तलवार          | २८४      | ईच-चिङ् ३             | १,१२७,४२२,४३२  |
| इन्द्र की मूत्तियां      | ६२,२००   | ईराक                  | २६०            |
| इन्द्रगिरि               | 880      | ईरान १६               | ११,२६०,४४२,४६४ |
| इन्द्रतत्ताक, एक सरोवर   | 303      | ईरान की खाड़ी         | २६०            |
| इन्द्राज, स्याम का राजा  | इदद      | ईवन्                  | 820            |
| इन्द्रलप्मी              | ३०५      | ईश्                   | 848            |
| इन्द्रवर्मा ३०४,३१७,३२१, |          | ईशानदत्त, सुनि        | २१८,२१६        |
| ३४७,३६६                  |          | ईशानपुर               | 385            |
| इ्न्द्रवर्मा तृतीय       | 382,309  | ईशानभद्रेश्वर         | 386            |
| इन्द्रवर्मा द्वितीय      | 385      | ईशानवर्मा             | २६८,३२१,४१७    |
|                          | ,३१६,३४० | ईश्वर                 | ४०६            |
|                          | ,३८०,३८४ | ईश्वरकरुप, उपाधि      | ३६७            |
| इन्द्रेश्वर              | 309      | ईसा                   | 3,00           |
| इंटनदहन                  | २६६      | <b>ईसाइयत</b>         | १३६            |
| <b>इ</b> टननदीम          | २६३      | ईसाई                  | ६०,२३१         |
| इंटनरोस्तेह              | ४३४      | ईसिस्                 | 848            |
| इ्ब्नसईद                 | 834,830  | उईगुर                 | २३२            |
|                          | २६१      |                       | ४६६            |
| इब्तुल् फकीह             | 741      | उक्कुस                | ४६८,४६६        |
| इब्राहीम, हजरत           |          | उक्कुसि,राजा          | £ Ę Ę          |
| इब्राहीम, फिज़ारी        | २६४      | उक्तिय                | 880            |
| इमित्सु                  | 988      | ं उग्रसेन<br><b>≀</b> |                |

| <b>उङ्</b> -खोर        | 280            | उरुवेल                    | Ę        |
|------------------------|----------------|---------------------------|----------|
| उजुन-ताति              | १०४            | उरूवना                    | ४७३      |
| उज्जैन                 | २६             | उलाघ मजर                  | 304      |
| उद्दीसा                | ३६             | उष्टक्वेति, गाथा          | ४६७      |
| उत्तर                  | 33             | ऋग्वेद                    | ४४६      |
| उत्तरकारड              | ४६०            | ऋत्विक्                   | ४४६      |
| उत्तरीय कनारा          | 93             | ऋषि, धर्मप्रचारक          | 50       |
| उत्तरीय भारत           | २६             | एकवार्तान                 | 805      |
| उत्तरीय महाससुद        | 843            | प्काचिपङ्गव               | ३६३      |
| उत्तरीय संग्रह         | १३६            | एकेश्वरवाद, मुहम्मद का    | 950      |
| उथन नदी                | ৩ৢ             | पुन्देर                   | 808,33   |
| <b>उदन्तपुरी</b>       | ३८,२१४         | एमोनिश्रर                 | ३३३      |
| उदयन                   | ६,८६           | एशिया                     | £3,803   |
| उदयादित्यवर्मा         | 308,399        | एशियाई साएबेरिया          | २४६      |
| उदयादित्यवर्मा द्वितीय | ३३२            | पृशिया माईनर ४५१          | ,809,804 |
| उद्यानदेश              | २०५            | ऐरलङ्                     | 800      |
| उन्मारुत               | 804            | ऐरावत                     | ४२६,४३२  |
| उपराज                  | १६४            | <b>ग्रोगोतेईखाँ</b>       | १३४      |
| उपसम्पदा               | 383            | श्रोडोरिक-डि-पोरडिनन्     | ३६म      |
| उपसंपन्न               | ६३             | श्रोमन्                   | 834      |
| उपालि                  | 9              | श्रोम्                    | 848      |
| उपाली, महास्थविर       | 280,380        | श्रोम् ब्रह्म             | 844      |
| उपोसथ .                | ६४             | श्रोम्-म-त्रे-मु-ये-सलेदु | 308      |
| उपोसथागार              | 48             | श्रोम्-मनि-पे-मे-हुन्     | 208      |
| उप्पातश्रन्ति          | 808            | श्रीवारिप्रदेश            | 388      |
| उमरबिन                 | 2 5 5 5        | त्रोसाका<br>श्रोसाका      | 154,188  |
| उमरविन श्रज्ञरक किरमा  |                | श्रोसाका मठ               | 188      |
| उर, नगर                | 800, 809<br>94 | कंस                       | 369      |
| उरगाधिप                | 14             |                           |          |

| कङ्शो             |                  | 2   | क.इ.बु,सेनापति   | 308,310     |
|-------------------|------------------|-----|------------------|-------------|
| कज़वीनी           | २६२,४३           | ३७  | कम्बुज राजक्षदमी | 785         |
| कटाह ( सलाय       | ा प्रावहीप ) ४९  | 90  | कबुज राजयंश      | २६४         |
| किंडन (त्यौहा     | 80               | 0   | कबुपुर           | ३०४         |
| करव               | 38,0             | 98  | कम्बु स्वयद्भव   | 883         |
| क रवराजा भूमि     | मित्र प          | ક્ર | कबोडिया          | २८०         |
| कथावत्थु          | 92,              | 0   | करकीरतिस         | 03          |
| कथासिरसागर        | 8                | 94  | करण्डच्यूह सूत्र | £ 90        |
| कनती              | 92               | १८  | कराकाश           | ७ ३         |
| कनारा, उत्तरीय    | Parties Transfer | 12  | कराकुरम          | <b>2</b> ₹9 |
| किंग्ल            | ₹, \$ \$         |     | करेट्स           | २३०         |
| कन् ग्युट्        | २३               |     | कर्णवेध          | ४०२         |
| कन्-तो-लि         | 8 2              |     | कर्ण श्री        | २११         |
| <b>क</b> न्धार    |                  | 13  | कर्मकाराड        | ४१,१२८,१३६  |
| कन्नोज            | 3                | Ę   | कर्मापि          | २४८         |
| कन्पयूशस          | 997,73           |     | कर्मपति          | २१४         |
| कन्-शिन्          | 9 ६              |     | कर्म नदी         | ४३१         |
| कपादोष            | ४७               |     | कर्न             | 815         |
| कपादोसिश्रा       | ४७               | 2   | कलनक             | 48          |
| कपिलवस्तु         | 5,113,80         | Ę   | कलन्द            | *8          |
| कपु-ग्रस          | ४३०,४३           |     | कलस              | 818         |
| किपयकारक          | 3 \$             |     | कलसन, देवालय     | 8 ई ३       |
| कपस               |                  | *   | कलस्सन           | ४३८         |
| कफ़्स द्वितीय     | 3                | 8   | कलहराज्य         | 834         |
| कबिलवत्थु         | 80               | Ę   | कितांग           | २८०;२७१,४३६ |
| कबीर              | 8                | 2   | कलियुग           | 3 8 8       |
| कमलशील            | ३८,२१            | Ę   | कलेला दमना       | २६६         |
| कम्बु ग्रादिपुरुप | 3.5              | 8   | <b>ब</b> .ल्प    | २६⊏         |
| करवुज             | २८०,२६३,४०७,४२   | 0   | करमुरक           | २४६         |
|                   |                  | E   |                  |             |

| कल्यागा                | 993   | काशी ४,८                              |  |  |  |
|------------------------|-------|---------------------------------------|--|--|--|
| कल्याण्रत              | 993   | कारवर ८४,६४                           |  |  |  |
| कल्याणी विहार          | ६६,६७ | कारमीर १३,१४,२६,७४,६६,२६३             |  |  |  |
| कल्लवाल मुत्तगाम       | Ę     | काश्मीरी प्रिडतसुभूति श्री शान्ति २२१ |  |  |  |
| <b>कश्यपगो</b> ह्य     | 3932  | काश्यपबन्धु ७                         |  |  |  |
| कश्यप मातङ्ग           | ३३    | काश्यप-लंकाराज धातुसेन का पुत्र ५७    |  |  |  |
| कसित                   | 800   | काश्यपमानङ्ग १११,११२                  |  |  |  |
| कस्तनहेदा              | 888   | काषायवास ११                           |  |  |  |
| काईहुङ्ग               | 388   | किताबुल्फेहरिस्त २६६                  |  |  |  |
| काकेशियस पर्वत         | ४७४   | " बिद्ग्रवत्तारीख १२,७१               |  |  |  |
| कागोशिया               | 388   | " हिन्द २६३,२७३                       |  |  |  |
| काग्यो, एक सस्प्रदाय   | २२४   | किन्नर ३६३                            |  |  |  |
| काज़ी साइंद ग्रन्दलासी | २७१   | किन्नरों के चित्र १०४                 |  |  |  |
| काठियावाङ्             | २६०   | कि इवल ७                              |  |  |  |
| का-दम्-पा, एक संप्रदाय | २२३   | कि माई १०६                            |  |  |  |
| कानृत ससऊदी            | २७३   | किश नगर ४६६,४७०,४७१                   |  |  |  |
| कान्डि                 | ६०    | किश वंश ४७०                           |  |  |  |
| कापिलानी               | 9     | कीर्त्तिपरिडत ३२४,३२४                 |  |  |  |
| काबुल २६,३१,१६         | ,२६१  | कीर्त्ते श्रीराजसिंह ६२               |  |  |  |
| कामाकुरा               | 900   | कुन्नानयिनसु १४१                      |  |  |  |
| कामाकुराकाल            | १७६   | कुङ्, तिब्बत की कुलीन श्रेणी २४४      |  |  |  |
| कामि, जापानी देवता     | १६३   | कुङ् नगर १५३                          |  |  |  |
| कामो नदी               | 308   | कुगडलवनविहार २७                       |  |  |  |
| कार्तिक् देवता         | ३६१   | कुगढली बनाना २४०                      |  |  |  |
| कार्तिकेय की मूर्ति    | ६२    | कुती ४२६                              |  |  |  |
| कार्थेज                | ४६३   | कुदारा १६२                            |  |  |  |
| कालकाराम सूत्र         | 98    | कुनाल ७४                              |  |  |  |
| काली, ऐतिहासिक         | ४६३   | कुबलेईखां ६४,१३४,२३१,३४७,४४३          |  |  |  |
| काली देवी              | 202   | कुबेर ३६३                             |  |  |  |
| 9                      |       |                                       |  |  |  |

| कुमार                    | ३६१     | कोबोलाई शी            | १७३,२०२    |
|--------------------------|---------|-----------------------|------------|
| कुमार गुप्त              | ३४      | कोम्बेङ्              | 850        |
| कुमारजीव                 | 338     | कोरिया                | ३६,१४६,२०७ |
| कुमारभका                 | 808     | कोयाशान जापानी बौद्ध  | धर्म १८०   |
| कुमारश्री                | रेश्र   | कोयाशान् पर्वत        | १७४, १६२   |
| कुमारस्वामी              | ४६४     | कोरिन्, जापानी कलाका  | र १६६      |
| कुर                      | 5       | कोश्यित सन्दिर        | . 200      |
| <b>कु</b> लंबाल          | 48      | कोरियन लोग            | १६४,२००    |
| कुशान                    | 24,930  | कोलंबो                | ६६         |
| कुशीनारा                 | 5       | कोवैनफिङ्को           | 990        |
| कुस्तन                   | ७६,७५   | कोसल                  | 5          |
| कृचा                     | 54,998  | कोसलदेश               | ६,२३८      |
| कृतनगर                   | 850,858 | कोहमारी पर्वत         | 03         |
| कृप                      | ४४६     | ाौरिडन्य, फूनान राज्य | संस्थापक   |
| <b>कृशा</b> नु           | ४६६     | 5.                    | 52,280,220 |
| <b>इ.</b> टग्            | २४७,३६१ | को चिडन्य दूसरा       | 838        |
| केम्रोसङ्                | 388     | कौरिडन्य जयवर्मा      | २६२        |
| केम्रोतु                 | १२४     | कौरव                  | ४५६        |
| केरल                     | 340     | कौशाम्बी              | 5,28,58    |
| केरिस्तानी               | ४६६     | भारत से बाहर बसाया    | नगर २८०    |
| कैबिनिट, तालेलामा की     | २४७     | क्यागा                | २२६        |
| कैथोलिक प्रचारफ जापान मे |         | क्यी                  | २२३        |
| कैलास का प्रतिनिधि, स्या |         | क्योतो (हीश्रन) जापा  | न की       |
| राजकुम                   |         | एक राजधानी            | 909,900    |
| कैसङ्जि                  | 289     | क्रमुक जाति           | ३६७        |
| कोकेई, जापानी महात्मा    |         | क्रङ्देव (वैङ्काक)    | ३२२,३६०    |
| को-गुर्-यू               | 980     | क्राइव (लार्ड)        | 380        |
| कोचीन चीन                | २म्ह    | कंबुज                 | 900        |
| कोपन का मन्दिर           | ४६१     | <b>क्वान्तुन</b>      | 929,282    |
| 4040 00 00 3             |         | E                     |            |

| क्वीरिग्वा          | २४६             | गन्स्सर चैत्य         | <b>F</b> 2 |  |  |
|---------------------|-----------------|-----------------------|------------|--|--|
| <b>क्वेट्सालकटल</b> | ४६०             | गम्धर्व               | 908,353    |  |  |
| चत्र                | 800             | गन्धर्वी              | 88         |  |  |
| चत्रप               | 38              | गया                   | २६८        |  |  |
| च्च त्रिय           | ३६६,४७४         | गंभीरेश्वर            | 288        |  |  |
| चेमा                | y               | ग-री                  | २२०        |  |  |
| क्सय                | ४०५             | गरुड़ारूढ़            | 802        |  |  |
| 'खरडन खाद्यक        |                 | गहजग                  | =*         |  |  |
| खत्तिया ( चत्रिय    |                 | गान्धार               | 13,28,83   |  |  |
| खत्ती               | 805             | गाँ-त्रि-जङ           | २१२        |  |  |
| खदरग्राम            | <b>४</b> न      | गामान्तरं             | 90         |  |  |
| खरोष्ट्री जिपि      | 80              | गाल                   | 8 6 8      |  |  |
| खलीफ्रा             | २४म             | गिञ्बन                | 120        |  |  |
| खात्रो-फ्र-नररई     | ४०म             | गिरनार                | \$8        |  |  |
| खाबिद बरामकं        |                 | गीवा                  | २इ४        |  |  |
| खिखाफत              |                 | गुङ्-तुङ्             | र २६       |  |  |
| खुरासान             | २६३             | गुजरात                | ३६,४६६     |  |  |
| खोतन                | २६,७३,६६,२०७    | गुजराती               | 259        |  |  |
| ख्मेर भाषा          | <b>३२४,३३३</b>  | ्रायाचा ।             | 221        |  |  |
| रूमेर कोग           | २६४,२६७,४६२     | गुगाभद्र              | 120        |  |  |
| गंगा                | २४७,३६३,४०६     | गुर्यावर्मा           | 116,820    |  |  |
|                     | ३३७,३३६,३४०,३४३ | गुप्तकाल              | 38,908     |  |  |
| गङ्गा               | 849             | गुप्तवंश              | 34         |  |  |
| गज़बी               | 3.5             | गुर्जर                | 888        |  |  |
| गियात               | र६४             | गुजर जोग              | 38         |  |  |
| गणित विद्या         | २६७             | गुसरीखां, मंगोज सरदार | 938        |  |  |
| गयोश                | 88,807,830,882  | गुस्तास्प             | 844        |  |  |
| गन्-जिन्            | 185             | गे-दॉन्-रुप्-पा       | र३६        |  |  |
| गन्-देन             | २३१             | गेदाँन्-न्रुप्-पा     | २३७        |  |  |
| 3                   |                 |                       |            |  |  |
|                     |                 |                       |            |  |  |

| गो-लुक्-पा, एक संप्रदाय १२४,२३६ गोल-रब् ११६ गोकण १४४ गोन्दीना ११६ गोन्दीना १६२ गोन्दीना १६२ गोन्दीना १६२ गोपालपुर १६०,४०८ गोमित विहार १६०,४०८ गोमित विहार १६२ गोमित विहार १६२ गोमित विहार १६०,४३२ गोमित विहार १६२ गोमित १६२ गोमित १६२ गोमित १६४ गोमित १६६ गोमित १६६ गोमित १६६ गोमित १६६ गोमित १६६ गोमित १६६ गोमित १६४ गोमित १६६ गामित १ | गेन्-को                  | 323        | म्रीक २५,२७८                          | ,४६१        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------|-------------|
| गोकर्ण ४४ वन-गयो-ताई शी १७१,२०२ वन्ने गोन्देगो १८३ वन-गयो-ताई शी १७१,२०२ वन्ने गोन्देगो १८३ वन-गयो-ताई शी १७१,२०२ १८७ वन्ने गोण्डापुर २०६ वन्ने गुल्ला १३,१३४,२३०,३४७ वक् का विह्न, जावा में ४३२ वन्न्युव-क्रो २२२ वन्न्युव-क्रो २२२ वन्न्युव-क्रो २२२ वन्न्युव-क्रो २२२ वन्न्युव-क्रो १८६ वन्न्युव-क्रो २२२ वन्न्युव-क्रो १८६ वन्न्युव-क्रो १८०० वन्न्युव-क्रो १८०० वन्न्युव-क्रो १८०० वन्न्युव-क्रो १८०० वन्न्युव-क्रो १८००,२६००,२६०० वन्न्युव-क्रो १८००,२६००,२६००,२६०० वन्न्युव-क्रो १८००,३६००,२६००,३६००,३६००,३६००,३६००,३६००,३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | २२४,२३६    |                                       |             |
| गो-देगो १६० चंगेज़खी ६३,१३४,२३०,३४७ चक का गिद्ध, जावा में ४३२ चक का गिद्ध, जावा में ४३२२ चक का गिद्ध, जावा में ४३२२२२२२२२ चक का गिद्ध, जावा में ४३२२ चक का गिद्ध, जावा में ४३२२ चक का गिद्ध, जावा में ४३२२ चक का गिद्ध, जावा में ४३२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२                                                                                                                                                                              |                          | २१९        | ग्रेट ब्रिटेन                         | <b>४</b> ६४ |
| गोर्-देना-गोन् १६३ चक्र का चिह्न, जावा में ४३२ चक्र-ग्रुव-ग्रो २२२ चक्र-ग्रुव-ग्रो २२२ चक्र-ग्रुव-ग्रो २२२ चक्र-ग्रुव-ग्रो २२२ चक्र-ग्रुव-ग्रो २२२ चक्र-ग्रुव-ग्रो २२२ चक्र-ग्रुव-ग्रो ३६३ चन्द्र ३६२ गोमिष्ठ ४६६ वन्द्र १३३ चन्द्र वन्द्र वन्द | गोकर्ण                   | 48         | घन-ग्यो-ताई शी १७१                    | ,२०२        |
| गोपालपुर २०६ वह-युव-स्रो २२२ वह-युव-स्रो तेतुमार देवता, चंपा निवासियों का उद्दश्य विद्या कर्मा क्षेत्र विद्या विद्या कर्मा विद्या विद्या कर्मा विद्या विद् | गो-दैगो                  | १८०        | चंगेज्वां ६३,१३४,२३०                  | ,३४७        |
| गोपालपुर २०६ चङ्-शुब्-स्रो २२२ यापुर ११९८ विहार तम्स ११३२ व्याप्त ११३२ व्यापुर ११३२२ व्यापुर ११३२२ व्यापुर ११३२२ व्यापुर ११३२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | गो-दैना-गोन्             | \$38       | चक्रका चिह्न, जावा में                | ४३२         |
| गोपुर २६०,४० चतुरानन देवता, चंपा निवासियों का उद्देश पन्द्र गोमित नदी ४२६,४३२ चन्द्र चन्द्रकला, शिवजी के सिर पर १०२ चन्द्रगुस (मीर्यंसम्राट्) २७८ चन्द्रगुस (मीर्यंसम्राट्) २७८ चन्द्रगुस (मीर्यंसम्राट्) २०८ चन्द्रगुस (मीर्यंसम्राट्) २०० चन्द्रवाहु ४३० चन्द्रवाहु ४२० गोतम धर्म-ज्ञान १२० चन्द्रवाहु ४२० चन्द्रवाहु ४२० चन्द्रवाहु ४२० चन्द्रवाहु ४८० चन्द्रवाहु ४८० चन्द्रवाहु ४८० चन्द्रवाहु ४८० चन्द्रवाहु ४८० चन्द्रवाहु ४८० चन्द्रवाहु उद्दर्भ ३२० चन्द्रवाहु चन | गोपालपुर                 | २७६        | चङ्-शुब्-ग्रो                         | २२२         |
| गोमति, विहार गोमती नदी  ४२६,४३२ गोमेघ  ४६८ गोमेघ  ४६८ गोमेघ  ४६८ गोमेघ  ४६८ गोरेष  ११३ गोवर्ष ११३ गोविजात  ६३ गोविजात  ६३ गोशिं  ७७ गोशिं  ७७ गोशिं  ७० गोशिं  ७० गोशिं  ७० गोशिं  ६३ गोशिं  ६३ गोरेष  ६३ गोतम  १३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | गोपुर                    | 280,805    |                                       |             |
| गोमिश अद्द चन्द्र चन्द्र चन्द्र विद्या ११८० वन्द्र प्राप्त १९८० वन्द्र प्राप्त वन्द्र प्राप्त १९८० वन्द्र प्राप्त वन्द्र प्राप्त वन्द्र प्राप्त १९८० वन्द्र प्राप्त वन्द्र वन्द्र प्राप्त वन्द्र वन्द्र प्राप्त वन्द्र प्राप्त वन्द्र वन्द्र प्राप्त वन्द्र प्राप्त वन्द्र प्राप्त वन्द्र व | गोमति, विहार             | 54         |                                       |             |
| गोरख १९३ चन्द्रकला, शिवजी के सिर पर १०२ गोरख १९३ चन्द्रगुप्त (मौर्यक्षम्राट्) २७८ चन्द्रगुप्त (मौर्यक्षम्राट्) २७८ चन्द्रगुप्त (मौर्यक्षम्राट्) २७८ चन्द्रगुप्त (मौर्यक्षम्राट्) २५० चन्द्रगिमिन् २१० चन्द्रमाहण्ण, स्यामिर्यो का त्यौहार ४०१ वन्द्रमाहण्ण, स्यामिर्यो का त्यौहार ४०१ चन्द्रमाहण्ण, स्यामिर्य ३६४ चन्द्रमाहण्ण, स्यामिर्य ३०१ चन्द्रमाहण्ण, स्यामिर्य ३६४ चम्पा २०५,२६०,३६६,४६३ चम्पा २०५,३६६,४६३ चम्पा २०५,४६३ चम्पा २०५ | गोमती नदी                | ४२६,४३२    | चन्द्र                                |             |
| गोरख ११३ चन्द्रगुप्त (मीर्यंसम्राट्) २७८ गोवर्धन पर्वत ३६१ चन्द्रगुप्त (मीर्यंसम्राट्) २९० चन्द्रगोमिन् ११० गोविजाति ६३ चन्द्रमहत्य, स्यामिर्यो का त्यौहार ४०१ गोविन्द ३६१ चन्द्रमा चन्द्रमा उपर प्रभाव ३६४ चन्द्रमा वेवता ३६४ चन्द्रमा देवता ३६४ गोश्क, विहार घन्द्रवंश ४८८ चन्द्रमा देवता ३६४ गोतम धर्म-ज्ञान १२८ चन्द्रवंश ४८८ चन्द्रवंश ४८८ गोतम धर्म-ज्ञान १२८ चम्प्रचर्मा २०१,२६०,२६१ चम्प्रचर्मा २०१,२६०,२६१ चम्प्रचर्मा २०५,२६०,३६१,४८० गोतम संघदेव ११६ चम्प्रचर्मा २०५,२६०,३६१,४८० गोवी ११२ चर्म्स १२० गोवी ११२ चर्म्स १२० गोवी ११२ चर्म्स १६६ चाङ्ग्ल, इतिहास लेखक ४०४ गावीर्म भाग्य पर प्रभाव ३६४ चाण्यस्य का प्रधंशास्त्र २०५ घर्म घर्ममा १६६ चाण्यस्य का प्रधंशास्त्र २०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | गोमेघ                    | ४६५        | चन्द्रकला, शिवजी के सिर पर            |             |
| गोवर्षन पर्वत ३६१ गोवि जाति शैर चन्द्रगोमिन् २१० गोविन्द ३६१ गोशिष ७७ गोशिष ७७ गोश्क, पर्वत प्रमा देवता ३६४ गोश्क, विहार पर चन्द्रवर्ग ४४६ गोतम धर्म-ज्ञान १२४ गोतम प्रमान १२४ गोतम प्रमान १२४ गोतम संघदेव ११६ गोतमसिख १२८ गोतमसिख १२८ गोतमिसिख १२८ गोती ११२ गोवी १६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गोरच                     | 993        |                                       |             |
| गोवि जाति  गोविन्द  गोशिष  ७९  गोशिष  ७९  गोशिष  ७९  गोशिष  ७९  गोशिष  ७९  गोशिष  ७९  गोशिष  ०९  गोशिष  ०९  गोशिष  ०९  गोशिष  ०९  गोशिष  १२८,४३२  गोशिष  १२८,४३२  गोतिम  १२८  गोतिम  १२८  गोतिम  १२८  गोतिम  १२८  गोतिम  १२८  गोतिम  १२८  गोतिम  १३०,१४३  गोतिम  १३०,१४३  गोतिम  १३०  गोति  १६८  गोतिम  १६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | गोवर्धन पर्वत            | ३६१        |                                       |             |
| गोशिषं ७७ चन्द्रभागा ४२६,४३२ गोश्वाक, पर्वत मा चन्द्रभा देवता ३६४ गोश्वाक, पर्वत मा चन्द्रभा देवता ३६४ गोश्वाक, विहार मा चन्द्रमा देवता ३६४ गोतम धर्म-ज्ञान १२४ चम्द्रवर्मा २०६,२६०,२६१ गोतम धर्म-ज्ञान १२४ चम ३०७,३३६,३६२,४६३ गोतम प्रज्ञारुचि १२०,१४३ चम्पा २०५,२६०,३६६,४२० गोतम संघदेव ११६ चम्पापुर ३३६ गोतमसिद्ध १२म चय, एक स्थान ४३७ गोवी १६ चाह्ल्ड, इतिहास लेखक ४०४ गावी १६म चाँ-जुकु-आ, इतिहास लेखक ४४७ प्रहों का मार्य पर प्रभाव ३६४ चाण्वस्य का अर्थशस्त्र २९म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | गोवि जाति                | <b>6</b> 3 |                                       | 801         |
| गोशिष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गोविन्द                  | , ३६१      |                                       | 839         |
| गोश्व पर्वत पर चन्द्रमा देवता ३६४ गोश्व पर्वत पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | गोशीर्ष                  | 99         |                                       | .,832       |
| गोतम दे चन्द्रवंश १४६ चन्द्रवंश १४६ चन्द्रवंश १८६ चन्द्रवंश १८६ चन्द्रवंश १८६३ चन्द्रवंश १८६६ चन्द्रवंश १८६६ चन्द्रवंश १८६६ चन्द्रवंश १८६६ चन्द्रवंश १८६६ च | गोश्रङ्ग, पर्वत          | <b>T</b> T |                                       |             |
| गौतम धर्म-ज्ञान १२४ चम २०७,३३०,३३६,३६२,४६३ गौतम प्रज्ञारुचि १२०,१४३ गौतम संघदेव ११६ गौतमसिद्ध १२५ गौदमार १२७ गौवी ११२ गौबी ११२ गौबी २६ चाङ्ल्ड, इतिहास लेखक ४७४ ग्रांची १६८ चाँ-जुकु-आ, इतिहास लेखक ४४७ प्रहों का माग्य पर प्रभाव ३६४ चाण्क्य का प्रथंशास्त्र २९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गोश्ज, विहार             | <b>=</b> 2 | चन्द्रवंश                             |             |
| गौतम प्रज्ञारुचि १२०,१४३ चम्पा २७८,२८०,३६१,४२० गौतम संघदेव ११६ चम्पापुर ३३६ चम्पापुर ३३६ चय, एक स्थान ४३७ गौदमार ११२ चरक २६६ चाइल्ड, इतिहास लेखक ४७४ गौबी १६८ चाङ्-अन् नगर १४४ गोरी १६८ चाँ-जुकु-आ, इतिहास लेखक ४४७ प्रहों का माग्य पर प्रभाव ३६४ चाण्क्य का प्रथंशास्त्र २९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | गौतम                     | 3          | चन्द्रवर्मा २७१,२१०                   | ,289        |
| गौतम प्रज्ञारुचि १२०,१४३ चम्पा २७४,२४०,४६१,४२० गौतम संघदेव ११६ चम्पापुर ३३६ चम्पापुर ३३६ चम्पापुर ३३६ चय, एक स्थान ४३७ गौदमार ११२ चरक २६६ चाइल्ड, इतिहास लेखक ४९४ चाङ्-प्रज्ञ नगर १४४ प्रोगि १६८ चाँ-जुकु-न्न्रा, इतिहास लेखक ४४७ प्रहों का माग्य पर प्रभाव ३६४ चाण्क्य का प्रथंशास्त्र २९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | गौतम धर्म-ज्ञान          | १२४        | चम ३०७,३३७,३३६,३६                     | र,४६३       |
| गौतम संघदेव ११६ वम्पापुर ३३६ वम्पापुर ३३६६ वम्पापुर ३३६ वम्पापुर ३३६६ वम्पापुर ३६६६ वम्पापुर | गौतम प्रज्ञारुचि         | १२०,१४३    | 104 134 044                           |             |
| गौदमार १२५ चय, एक स्थान ४३७ चरक २६६ गौबी ११२ चाङ्ल्ड, इतिहास लेखक ४७४ गौबी ०६ चाङ्ल्ड, इतिहास लेखक ४७४ गाँवी ०६ चाङ्ल्ड, इतिहास लेखक ४७४ गाँवी १६८ चाँ-जुकु-श्रा, इतिहास लेखक ४४७ प्रहों का माग्य पर प्रभाव ३६४ चाण्क्य का श्रथंशास्त्र २९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | गौतम संघदेव              | ११६        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |             |
| गौबी ११२ चरक २६६<br>गौबी ११२ चाइल्ड, इतिहास लेखक ४७४<br>ग्या (चीन) ७६ चाङ्-श्रन् नगर १४४<br>ग्योगि १६८ चाँ-जुकु-श्रा, इतिहास लेखक ४४७<br>ग्रहों का भाग्य पर प्रभाव ३६४ चाग्रक्य का श्रर्थशास्त्र २९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | गौतमसिद्ध                | 125        |                                       |             |
| गोबी २६ चाइल्ड, इतिहास लेखक ४७१<br>ग्या (चीन) ७६ चाङ्-अन् नगर १४४<br>ग्योगि १६८ चाँ-जुकु-आ, इतिहास लेखक ४४७<br>प्रहों का भाग्य पर प्रभाव ३६४ चाग्यक्य का स्रर्थशास्त्र २९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | गौदमार                   | 129        |                                       |             |
| गांबा २६<br>ग्या (चीन) ७८ चाङ्-श्रन् नगर १४४<br>श्योगि १६८ चाँ-जुकु-श्रा, इतिहास लेखक ४४७<br>प्रहों का माग्य पर प्रभाव ३६४ चाग्यक्य का श्रर्थशास्त्र २९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 112        |                                       |             |
| भ्योगि १६८ चाँ-जुकु-न्ना, इतिहास लेखक ४४७<br>प्रहों का भाग्य पर प्रभाव ३६४ चाग्यक्य का न्नर्थशास्त्र २९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | २६         |                                       |             |
| प्रहों का भार पर प्रभाव ३६४ चाराक्य का अर्थशास्त्र २७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |            |                                       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>स्योगि</b>            | १६८        |                                       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रहों का भारत पर प्रभाव |            | े चाण्क्य का श्रर्थशास्त्र<br>१०      | २७५         |

| चा-ता कान् एक चीनी यात्री ३१६,          | चूगूचि मन्दिर १६६                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| ३२६,३२६                                 | चूडाकृन्तन मङ्गल ४•१                |
| चातुर्मास्येष्टि, पारसियों में यज्ञ ४६८ | चूडालंकार ३११                       |
| चातुर्वगर्यवस्था, हित्ताईत लोगी में     | चूता-इतो, १४८                       |
| ४७७                                     | चेन्-रे-जी २११                      |
| चाफन-चि, एक प्रन्थ ४३७                  | चैतन्य ४२                           |
| चार महाराजार्थ्यों के भवन, चीनी बौद्ध-  | चोल २७७,४१३,४३६                     |
| मन्दिर के प्रथम चार भवन १३८             | चौ-वङ्-फू १४१                       |
| चालूक्य, एक जाति ३६,४३६                 | छेड्याङ् रानी १४१                   |
| चाव-फाय-चक्री स्थाम का एक राजा          | जंबि ४४२                            |
| ३६१                                     | ज़ख़ाऊ २६३,२६७                      |
| चिकित्सा, भारतीय विद्या २६३             | जगदाला ३८                           |
| चिकित्सा पद्धति, भारतीय २६८             | ज्ञगरस की पहाड़ियां ४७७             |
| चिङ्-मङ् नगर १४१                        | जज़िया १४४                          |
| चिङ्जुङ्-सु विहार १४४                   | जनमेजय ३४६                          |
| चित्रसेन २६३,२६६                        | ज्ञन्द ४६६                          |
| चिन वंश ११४                             | जन्मपत्री बनाना २५०                 |
| चिनान् फु १४७                           | जम्बु ४२४                           |
| चिनाबुन् ४०७                            | जम्बुद्वीप ४०६,४२१                  |
| चिन्-लङ् ११३                            | जयइन्द्र लोकेश्वर ३४६               |
| चिरु प्रतन् ४२४                         | जयइन्द्रवर्भदेव ३७१                 |
| चिलुकाच १३६                             | जयइन्द्रवर्मा ३४६,३६४               |
| चिद्द-हिङ् १२८                          | ॥ श्रष्टम ३४६                       |
| ची १२४                                  | " सप्तम ३४१                         |
| चीन ३,२६,३१,२०७,२७७,४४३                 | जयनाश ४२२                           |
| चीनी तुर्किरतान २६,२४६                  | जयपरमेश्वरवर्भदेवर्श्वरमूर्त्ति ३४४ |
| चीनी भूमि का सौन्दर्य, चैत्य १३८        | जयवर्मा २१०                         |
| चुम्द २३                                | " द्वितीय २००,३०१,३१६,४३४           |
| चुन्बि घाडी २०म                         | ॥ पद्मम ३०७,३०८,३२४,३२६             |
|                                         | <b>११</b>                           |

| » प्रथम ३००,३२४              |        | जीव, ऋचा की राजकुमारी        | 998         |
|------------------------------|--------|------------------------------|-------------|
| » सप्तम ३१४,३१ <sup>८</sup>  |        | जीवक                         | 9           |
| जयसिंहवमदेव                  | ३४८    | जूडिग्रा, स्याम देश की बस्ती | ३७८         |
| जयसिंहवर्मा ३४३,३४४,२४७,     | 350,   | जेङ्                         | २१६         |
| 388                          |        | जेतवन, चीन का विहार          | 398         |
| जयहरिवर्म देव                | ३४४    | जेन् धर्म                    | 328         |
| जरदुश्त                      | ४६४    | जेन् भिचुत्रों का जीवन       | 338         |
| जर्मनी                       | 909    |                              | 0,955       |
| जलभक्त, जलभक्तिय             | २७२    | जेन् के मन्दिर               | २०२         |
| जलोहि                        | १०     | ज़ैनु ज ग्राविदीन            | 248         |
| जॉन जॉन, आक्रमणकारी लोग      | =4     | जैरोमिश्रस-वन-वलीत           | ३७          |
|                              | ET SAR | जोगजा                        | २८४         |
| जापान, बौद्धधर्म के पथ पर    | 348    | जोदो-शिनशू, शिनरिन् शोनिन्   | का          |
| जापान की सुन्दरतम वस्तु      | 203    | सम्प्रदाय                    | १८३         |
| जापान, स्योदय का देश         | २०३    | র্নী                         | <b>ध</b> २३ |
| जाबज द्वीप, स्वर्णाद्वीप     | 838    | ज्ञानभद                      | १२४         |
| जावा इतिवृत्त, का इतिहास २०६ |        | ज्ञानश्री                    | 933         |
| जाहिज, प्रस्व लेखक           | २७३    | ज्ञानोदय, बुद्धघोष की पुस्तक | vy o        |
| जिकालमालिनी, स्यामी यौद्ध    |        |                              | ३,२६३       |
| साहित्य का प्रन्थ            | 804    | ज्योतिष विद्या               | २६७         |
| जिगक्तवि ब्राह्मण का स्योतिष |        | ज्योतिषशास्त्र, हिन्दू       | 8ग्रम       |
| विवरण                        | १२८    | ज्योतिषी, ईरानी              | २६म         |
| जिचिन, एक विदार का महन्त     | १८८    | ज्योतिष्टोम यज्ञ             | 8६=         |
| जिनगुप्त                     | १२४    | टंगुत्स, श्राक्रयं गकारी जोग | =4          |
| जिन्मित्र                    | २१७    | टकी                          | 8६६         |
| जिनयश                        | १२४    | टाईब्रिस, नदी ४६=,४६         | 8,800       |
| जिन्दावस्था                  | 844    | दागौर                        | 83          |
| जिन-सु                       | १४१    | टायर                         | 8 इ इ       |
| जीन-सुङ्                     | १३०    | टाल्मी                       | <b>४२३</b>  |
|                              | 9      | (2                           |             |

#### श्रनुक्रमणिका

| डंगन-क्रान्ति                     | . 88              | 1                            |             |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|
| डच कोगों का लंका में प्रवेश       | 80                | तातार<br>तात्सिन्            | ११६         |
| " साम्राज्य                       | 880               | 4                            | ४३३         |
| डन्-डरस्                          | 28                | ता-थुङ्<br>तान्त्रिक-उपचार   | 580         |
| डब्ल्यू वर्थात्ड                  | २६३               | ता-सन्                       | २२१         |
| तंजीर                             | ४३६               | तान्-मी-सम्-वी-ता            | 290 290     |
| तकोपा                             | ३१४               | ताँ-पा-गाँ                   | २१०,२४०     |
| तक्-पो                            | २४३               | ताप्रोम् का लेख ३१           | <b>२२६</b>  |
| तचक का चित्र                      |                   | तामिल राजाश्री के लक्का      |             |
| तचिशिलां का गवर्नर                | <b>४६</b> २<br>७४ | तामिल राजात्रा के लक्का      |             |
|                                   |                   | त्तामिल भाषा                 | 8°,4°       |
| तस्त्रिला, भारत से बाहर बस<br>नगर |                   | ताम्रपर्शी                   | યુષ         |
| तथागत                             | 2=0               | ताम्रिक्षा<br>ताम्रिक्षिप्ती | २७६         |
| तन्त्रवाद से भिले वीद्धधर्म का    | 56                | तारुम                        | ४२६         |
| संगोधन                            | २३१               | तारुमनगराधिपति               | <b>४</b> २५ |
| तन्त्रशास्त्र, चीन में प्रचार १३  |                   |                              | ४२६         |
| तन्त्रशास्त्र भारतीय              | 243               | तारुमपुर                     | २३३         |
| तबकातुल उभभ                       | 209               | ता-लुङ्<br>ताले-लामा २३६,२४  | १,२३८,२४५   |
| तब-था-शेल्ख्यी-सीलन               | 999.              | ताशिलामा                     | १३६,२३      |
| तमाह, राजपुत्री                   | 128               | वाशि-लुन-पो                  | 230         |
|                                   |                   | तारानु-कु-सु विहार           | १८८         |
|                                   | १,४७४             |                              | 38,80.      |
| त्व-श्रव-श्रमर्न                  | 808               | तिब्बत                       | २६,१६१      |
| ताई चो                            | १६म               | विद्वत का साहित्य            | 200         |
| ताई-हो                            | १४२               | तिब्बत में बौद्ध संस्कृति    | २७०         |
| ताउधर्भ वाली द्वारा बीद्धधर्म क   | -                 | तिरीफल                       |             |
|                                   | ११२               | तिस्वलम्                     | ३७८         |
| ताऊधर्म का प्रतिनिधि              | २३१               | तिष्य मोद्गलिपुत्र           | 92          |
| तात्रो होङ्                       | <b>४३३</b>        | ति-सोङ्-दे-सेन्              | 233         |
| ताङ्-हो नदी                       | 184               | तीन्-ताङ्-विहार              | 185         |
|                                   | 4:                |                              |             |

| तीरवार्तान           | ४७४     | त्रिफला                    | 200      |
|----------------------|---------|----------------------------|----------|
| ती-सोङ्-देसन्        | २३०     | त्रिरत                     | 83       |
| तुन् सुन्            | 833     | न्निश्रूल                  | 835      |
| तुकं                 | 83,848  | थाई-वू                     | 382      |
| तुर्किस्तान          | 84,282  | थाई-सु                     | 134      |
| तुत्तसी              | 88      | थाई-सुङ् द्वितीय सुङ सम्रा | ट् १३०   |
| तुद्धान              | 933     | थाई-सुङ् संचू राजकुमार     | १३६      |
| तेज                  | २६०     | थाङ् काल                   | 63       |
| तैन्दाई              | २०२     | थाङ् वंश                   | १२४      |
| तैरा वंश             | 900     | थाङ्वंशीय इतिहास           | ४२८      |
| तोकिमुने             | 328     | थान्-यात्रो, भिच्चराजा     | 382      |
| तोकिमोनि             | 3=8     | थानाख्यभात                 | २६०      |
| तोकियो विश्वविद्यालय | 182     | थेई                        | २८३, ३६२ |
| तोकुगावा, वंश        | 438     | थेर १३,१४,१                | ४,१६,३८७ |
| तोकुगावा शोगुन       | 536     | थेर मज्मन्तिक              | 98,94    |
| तोक्यो               | 980     | थेर मिकिसम                 | 98       |
| तो-तो-रि             | २०६     | थेर महादेव                 | 98       |
| तो-दाइजी             | 3 ह ७   | थेर महारक्खित              | 15       |
| तो-दाइजी घंटा        | 988     | थेर मौद्गलिपुत्र           | 93       |
| तोया तिम             | 33      | थेर योनधम्मरिखत            | १६       |
| तोयोतोमि हिदयोशि     | 838     | थेर रिक्खत                 | 98       |
| वोबा                 | 95      | थोद-कठिन, त्यौहार          | 800      |
| সঙ্-নজ্              | 885     | थ्रित                      | ४६४      |
| त्रा-येर-पा          | २२२     | थेतान                      | ४६४      |
| त्रित                | ४६६     | दक्-कक थोम्                | ₹00      |
| त्रित्व              | 348     | दिख्या गिरि                | Ę        |
| त्रि-दे-सक्-तेन्     | 299     | दिच्णागिरि                 | 48       |
| त्रिपिटक २७,४६,१२१,  | १३१,२१८ |                            | ३६६      |
| त्रिपिटक भद्नत       | 995     | दङ्-दोङ्                   | ३६६      |
|                      | 3,      | 8                          |          |

| दङ फुक              | ३६०   | दुवा (नदी)         | 03          |
|---------------------|-------|--------------------|-------------|
| दज्ञनाम             | 248   | दुर्बल वापितिण्य   | 48          |
| दन्त धातु           | 45    | दुसरथ              | ४७३,४७४     |
| दन्दानपूलिक         | 33    | दूरतिष्यकवापि      | 48          |
| दन्-पेई             | \$8\$ | देव                | ३६१         |
| दमिश्क              | २६१   | देवता              | 3.3         |
| द्रहम               | २६६   | देवनगर             | ₹60,₹₹€,8°= |
| दर्शन               | २४३   | देवानास्त्रियतिष्य | ६६          |
| दर्शवीर्णमास्येष्टि | ४६८   | देवपाल             | २८०,४३६     |
| दशस्थ               | ४७३   | देवभूमि            | १६१,४१४     |
| दशाध्याय विनय निदान | 998   | देवमातृक           | <b>१</b> ८  |
| द।दू                | ४२    | देवन               | २६०         |
| द।न                 | ४३२   | देवराज             | ३०१         |
| दानपाति             | 820   | दे-सी-सङ्-पा       | २३ ६        |
| दानशील              | २३७   | दी-कुङ्            | २३३         |
| दायनेशियस्          | 844   | द्र-पुङ्           | २३६         |
| दास्रवान्           | 850   | द्रो-गान्          | २३२         |
| दिनेश               | 844   | द्रो-गान्-यक्-पा   | २३२         |
| दिमस्त्री           | ४३७   | द्रोण्             | 818         |
| दिलीप               | 284   | द्रोमतान्          | <b>२२२</b>  |
|                     | 120   | द्वापर             | इ६४         |
| दिवा : र            |       | द्वारवती           | २०,३६५      |
| दिवाकर राजगुरु      | 399   | द्विज              | <b>ड</b> ६त |
| दिग्यावदान          | ३०,३२ | द्वितीय अशोक       | २६          |
| दीपवंश              | १२,३१ | द्वितीय संगीति     | १२          |
| दीपङ्कर             | ३८    | द्रयङ्गुल          | १०          |
| दीर्घवापि           | 4.8   | धनद                | \$\$\$      |
| दीर्घ-भवन           |       | धनपति              | 3.5         |
|                     |       | १५                 |             |

| -                    |       |                |            |
|----------------------|-------|----------------|------------|
| ध\$मकथिक             | २६    | नक             | 848        |
| ध\$मयद               | 80    | नत्त धनेनु     | ४६६        |
| ध‡मविजय              | १=    | <b>नच</b> त्र  | 3 6 8      |
| ध#माशोक              | 40    | नक्-सो         | २२२        |
| धर्मकाल              | ११३   | नगरमन्त्री     | 280        |
| धर्मकीर्त्ति         | २१५   | नगरवत्         | 311        |
| धर्मचोम              | ११६   | नगरवाट्        | 399        |
| धर्मजालयशस्          | १२०   | नटराज          | २८,४०६     |
|                      | 280   | नत             | 848        |
| धर्मपाल, श्राचार्य   | २२१   | निद            | 350        |
| धर्मपान, उपाध्याय    | 833   | ननिवा          | १६७        |
| धर्मपाल, परिडत       | ११३   | नन्द           | G          |
| धर्मीप्रय            |       | नन्दि बैल      | ३६१        |
| धर्ममहासंघसभा        | 338   | नन्दी          | ४२०,४३०    |
| धर्ममित्र            | ६६    | नन्दीश्वर      | 830        |
| धर्मयशम्             | ११६   | नभा मिहबद      | ४६८        |
|                      | 998   | नम जरदुश्त     | ४६४        |
| धर्मरच ३३, १११, ११६, |       | नयपाल          | २८०        |
| धर्मराज (यम)         | ३६३   | नरपतीन्द्रदेवी | 300        |
| धर्मरुचि             | १२०   | नरोपा          | २२४        |
| धर्म विजय            | 98    |                | . <b>.</b> |
| धर्म सचिव            | २४७   | नव-विहार       |            |
| धर्मानन्द            | 58    | नस ऋतिया       | 803        |
| धर्माशोक ७३          | , ३६६ | नाकातोमी       | १६३        |
| धवलप्रासाद का तिथिकम | १२८   | नाग            | १४,७६,४०६  |
| धातुसेन ४            | 9, 40 | नागकन्या       | 280        |
| धार्मिक              | 380   | नागपूजक        | 280        |
| ध्यानमुद्रा          | 808   | नागराज         | 18,788     |
| ध्रमिश्र             | 24    | नागसेन         | २४,२६२     |
| नक्तवरम्             | २७८   | नागार्जुन      | 114        |
|                      | ?     | Ę              |            |

| 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0       |
|-----------------|---------|
| अनुका           | गंगाका  |
| .0              | 11/1/11 |

| नागिनी                | 13           | १   निशिन          | 189        |
|-----------------------|--------------|--------------------|------------|
| नानक                  | 8:           |                    | 33         |
| नानिकङ्ग              | 338          |                    | 33         |
| नान्कित्ति            | 808          |                    | 348,848    |
| नाफर                  | २७३          |                    | २३०        |
| नामकरण                | 808          |                    | १३४,२३२    |
| नामु-त्रोमि-तोफो व    |              |                    | ४३६        |
| नार डिक               | 804          |                    | ४०,१२६,२१० |
| नारडिक-संकर-ग्राय     |              |                    | 838,888    |
| नारवे                 | 8६४.         |                    | 280        |
| नारा                  | 989          | नोन्-वोन्          | 580        |
| नाराकाल               | 950          | नोत्रनागा          | 182,183    |
| नारा-दाए-ब्रत्सु      | १६६          | नौबहार             | २६१        |
| नारायण                | ३६१          | नौ संचालन          | २७म        |
| नारिकेल, जावि         | ३६७          | न्यायमन्त्री       | 280        |
| नार्थे                | २३१          | न्यायाधीश          | २४म        |
| नालन्दा               | ६,३८,२८०,४३६ | पंचपुरी            | 802        |
| नालन्दा विश्वविद्यालय |              | पक्खविद            | 808        |
| नावार्तान्न           | ४७६          | पञ्चतन्त्र         | 788        |
| नासत्य                | 803          | पञ्चभूत            | ३६४        |
| निकल                  | ४६१          | पञ्चविधविद्याविज्ञ | २३२        |
| निचिजो                | 355          | पञ्चांग, भारतीय    | 920        |
| निचिरेन्              | १८०,१८४,२०२  | पटना               | २७८        |
| निचिरेन् संप्रदाय     | २०२          | पणि                | ४६३        |
| निदान                 | 208          | पतङ्गवािब          | *8         |
| निद्रा                |              | पद्मवंशीय          | 830        |
| निष्पुर               | £0£          | पद्मसम्भव          | ३८,२१३,२१४ |
| निय                   | ४६६,४७२      | पद्मा              | ३६२        |
| निर्वाणपद             | 903          |                    | 781        |
|                       | ७३ (         | पन-पन<br>9         |            |
|                       |              |                    |            |

#### श्रनुक्रम गिका

| परमक                      | २६२     | पार्ख्य                  | २७७,४४३     |
|---------------------------|---------|--------------------------|-------------|
| परमराजाधिराज              | इपद     | पातालदेश                 | 860         |
| परमार्थ                   | 943     | पान,धर्म                 | २०८         |
| परमेश्वर, राजा            | 880,889 | पान, विहार               | २०८         |
| परमेश्वर धर्मराज          | ३५१     | पालवर्मा                 | 820         |
| परमेश्वरवर्मा             | 383     | पाली                     | 24,38       |
| परमेश्वरी                 | 880     | पारस                     | ४४१,४६४     |
| पराक्रमबाहु               | ४७,४८   | पारसी                    | ४६४         |
| पराक्रमसागर               | 34      | पार्थियन                 | २४          |
| परिनिर्वाण                | 955     | पार्वती                  | ४२०,४७६     |
| पर्शियन                   | ४६४     | पार्श्व                  | २७          |
| पशिया                     | 245     | पालवर्मा                 | 820         |
| पत्तम्बङ                  | 838     | पाली                     | २४,३४       |
| पल्-दोर-जे                | 218     | पाशुपत                   | ३२६         |
| पर्वाव                    | २७८     | पिङ्-चेङ्                | 180         |
| पवित्रदन्तधातु            | १३६     | पिथि-रेक-ना-ख्वन्        | 801         |
| पवित्रधातु                | F,935   | पिथि-लाय-क्रा-थोङ्       | 808         |
| पशुचिकित्सा               | २७०     | पिप्पलिवन                | 5           |
| पश्चिमघाट                 | ४६४     | <b>पिरामिड</b>           | 843         |
| पश्चिमसमुद                | 848     | पिरित परित्राग्धर्मदेशना | ४०३         |
| पहरू                      | 820,880 | पीडमॉन्ट                 | 900         |
| पांजवात जि                | ४७६     | पीताम्बर                 | २४८         |
| पाँसे                     | 904     | पीनबाह्                  | <b>४</b> २४ |
| पा-कोर्-ग्यल्-क्यी-नम्-सो | २४३     | पीमो                     | 58,80       |
| पाक्चि                    | 940     | पीली टोपी वाले           | २४८         |
| पाटिलपुत्र                | ६,२०७   | पुरददेश                  | 843,848     |
| पािया.न                   | 210     | पुनपुन                   | 8 इ ह       |
| पारहव                     | 84 ई    | पुनर्जन्म                | २७२         |
| पारंडुरङ्ग                | ३३८     | पुनर्जन्म, पारसियों में  | ४६८         |
|                           |         |                          |             |

| पुरक्षय             | 800        | प्युनिक          | ध६३             |
|---------------------|------------|------------------|-----------------|
| पुराया              | 348        | प्रकाशधर्मा      | 338,380         |
| पुरुपाश्व           | ४६६        | ਸ਼ੁਰ             | ३२७             |
| पुष्यमित्र          | ३३,३४      | प्रजातन्त्र      | 130             |
| पूर्णप्रज्ञाचन्द्र  | ३२४        | प्रजाधिपाक       | ३१२             |
| पूर्णमैत्रायणीपुत्र | २८,२६      | प्रज्ञापारमिता   | १३४             |
| पूर्णवर्मा          | ४२४        | प्रज्ञापाल       | २२१             |
| पू्लवउमास           | 834        | प्रज्ञारशिम      | ३६              |
| पृथिवीन्द्रवर्मा    | 330,380    | प्रज्ञावर्मन्    | २१७             |
| पृथिवीन्देश्वर      | 308        | प्रताप           | ४३              |
| पृथ्वी का प्रतिनिधि | २०१        | प्रतिमागृह       | ६६              |
| पेकिङ्ग             | १३६,२४१    | प्रचीत           | Ę               |
| पेगू                | १३,२७८,३८७ | प्रधानमन्त्री    | २४७             |
| पे-ता               | 228        | प्रभातरत्न       | 382             |
| पेरिस               | २६४        | प्रभुजयभय        | 2=1,838         |
| पेशवा               | 900        | प्रमानङ्         | रूद्            |
| पेशावर              | 990        | प्रमुदितलोकेश्वर | ३६५             |
| पैग़म्बर            | ४६४        | प्रस्वानम्       | २८२             |
| पैग़म्बर बशदाबाद    | ४६म        | प्रवज्या         | £8,110,18°      |
| पैरिष्लस            | 868,388    | प्रशिया          | १७७             |
| पैिकश्रट            | ४२८        | प्रस-तबङ्        | 380             |
| पैत्तिस्थाइन        | ४७४        | प्रसंसथीम्       | ३२७             |
| पैलो                | 888        | प्रसेनजितू       | Ę               |
| पोञ्चङ              | 388        | प्रह-दमरी        | ३२७             |
| पोतला               | २११,२४०    | प्राणनाथ         | 841             |
| पो-तो-वा            | २२४        | प्राविमोच सूत्र  | <b>१</b> 88,११३ |
| पो-नगर              | ३४२,३६१    | प्रार्थनासमाज    | ४२              |
| पोर्चुगीज           | £0,881,884 | प्राह्वत्        | ३०२,३२३         |
| पौरुषास्च           | ४६५        |                  | 308             |
|                     | 017        |                  |                 |

| प्रे-इन्कोसि         | <b>३</b> ३१   | बगदा <b>द</b>     | ८७८         |
|----------------------|---------------|-------------------|-------------|
| प्रेतों की घाटी      | 843           | वगदादु            | २७८         |
| <b>प्रोम्</b>        | २७८           | बताविया           | ४२४         |
| <b>प्रोटेस्टेन्ट</b> | ६१            | बदुल्ला           | , ६२        |
| फःनो                 | ४२१           | बनारस             | १२०,२७=     |
| फरन्द                | ૪૧૫,૪૨૧       | बम्बई             | १३          |
| फरात, नदी            | ४७१           | वरवस              | 884         |
| फरिश्रा फालि सुक्र   | ोय ४०५        | बरमक              | 2६१         |
| फर्लक                | ४४३           | बरसका             | <b>२६</b> १ |
| फलित ज्योतिष         | २७४           | बरहसनी            | २७१         |
| फ़ान-ग्रीपेनहेन      | ४७५           | बरामका वंश        | २५६,२६०     |
| फ्रारसी              | २६७           | वर्मा             | ४०,५५,२६०   |
| फ्रारो               | ४४६           | बल्ख              | २६१,४६१     |
| फ्रानङ्ग             | ४३३           | बलम्बङ्           | 88६         |
| फ्रालि-सान्-नाङ्     | 808           | बल्गेरिया         | २३१         |
| फ्राहियान            | ३५,८४,११६,४२६ |                   |             |
| फ़िनीशियन            | ४६३           | षशदाबाद, पैग्र बर | ४६=         |
| 'फु' प्रथम           | १२६           | बहत:              | २७०         |
| फ्रूनान              | 208, 2=2, 2=8 | बहला              | २६६         |
| फूलों का देश         | २०३           | बहुसुवर्णक यज्ञ   | ४२६         |
| फ़्यूजिवारा युग      | 198           | बाभार             | २६६         |
| फ़्यूजिवारा वंश      | 994           | वारबोर्न वंश      | १६५         |
| फ्रोनिसत             | 8०५           | बाली              | २८०,४४६     |
| फ्रो-िंब             | ४२८           | बाहुत्तत्र गाथा,  | ४६७         |
| फ्रांस               | ४६४           | बिनुजुरु          | २०१         |
| फ्रांसिस जेवियर      | १६४           | विक्षिसार         | *           |
| वंगाल                | २७६           | बिरिद <b>स्व</b>  | 808         |
| वक्कुस               | ४७०           | विलोचिस्तान       | २६०         |
| वक्से-शङ-रङ          | २६३           | बुज्रश्रासफ्र     | 2६३         |
|                      | 2             | 0                 |             |

#### श्रनुक्रमणिका

| बुद्ध की तिं      | <b>२१</b> ५                       | बैरूनी          | २६६,२७३         |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| " घोष             | ८७                                | वोगज़-कोई       | ४७२,४७३,४७४,४७४ |
| '' चरित           | २८४,२८५                           | बोज़ा सफ        | २६७             |
| '' जीव            | <b>१</b> १६                       | बोदसःव          | २६७             |
| <b>डुद्ध</b> ःव   | २२व                               | बोधगया          | ३,३४,१२७        |
| बुद्धदत्त         | ११४                               | वोधिद्रुम       | ५७,२४६          |
| '' दास            | <b>१</b> ६                        | '' धर्म         | 920             |
| " द्वितीय         | २३६                               | बोधिरुचि        | 110             |
| ''ृपाद            | ६७                                | " सत्व          | २७८,६७,२६७      |
| " भद्र            | ११६                               | बोरोबुदूर       | २७८,३१२,४३८,४६३ |
| '' भूति           | <b>=</b> 3                        | वोर्नियो        | २८०,४१३,४२६,४४४ |
| " मन्दिर          | २०२                               | बोस्टन-श्रद्भुत | तालय ४६४        |
| '' यशस्           | ११६                               | बौद्ध           | २३१             |
| " लच्य            | 804                               | " धर्म          | ७४,२०३,३६४      |
| <b>"</b> जोकेश्वर | ३४६                               | " प्रचारक       | २०७             |
| " सेन             | ६४,१६८                            | '' मत           | 308             |
| " ग्रवतार         | २३२                               | " राज           | 83              |
| बुरि अत           | . २४६                             | " संस्कृति      | २५७             |
| वृ य्राली सैना    | २६७                               | बंगाल           | ३७६             |
| बृहत्तर भारत      | ४४६                               | व्रह्म          | ४४४             |
| बृहस्पति          | ३६४                               | ब्रह्मगुप्त     | २६८             |
| " सिद्धान्त       | २६४,२६=                           | " जाल स         | ्त्र १७         |
| बेयन              |                                   | " दत्त          | २६६,३३२         |
| वेस्              | २८४,२ <i>६७,<b>३</b>०५</i><br>४४४ | " राचस          | 303             |
|                   |                                   | 289             |                 |
| वेसनगर            | 3.8                               |                 |                 |
| वैङ्-काक          | ३२२,३२३,३८०,३८८                   | " सिंह          | २६६,३३२         |
| विलिबैङ्          | 300                               | " हत्या         | ३६६             |
| वैविलोन           | 3,848,800                         | ब्रह्मा         | ६२,२००,२०३,४३०  |
|                   |                                   | 28              |                 |

|                            | 1         |                  |           |
|----------------------------|-----------|------------------|-----------|
| ब्राह्मण ज्योतिष शास्त्र   | १२८       | भारत-एमेर कला    | ४०८       |
| " प्रतिष्ठा                | 834       | भारतवर्ष         | २६०       |
| ब्राह्मी लिपी              | 900       | भारतवासी         | २६६       |
| ब्रिगेंडेट                 | ३०६       | भारतीय           | 38        |
| ब्रिटेन                    | ६१,४६४    | भारतीय ग्रावासक  | 813       |
| भगई                        | 58        | भारतीय देवपुत्र  | २३२       |
| भगधात                      | ४७८       | भारतीय धर्म      | २७१       |
| भगवती-श्री-जय-इन्द्रेश्वरी | ₹४६       | भारतीय नीति      | २६१       |
| भगवान् बुद्ध               | ७३        | भारतीय महात्मा   | २१४       |
| भगस्                       | ४७८       | भारतीय साहित्य   | २६४       |
| भट्टदिवाकर                 | २८०,३०८   | भावी बुद्ध       | २३४       |
| भट्टदिवाकर,राजगुरु         | 339       | भिचायात्रा       | २१०       |
| भद्रक                      | ø         | भिन्नु           | ଓଥ        |
| भद्रवर्मा-तृतीय            | 303       | भित्ति–द्रष्टा   | १२६       |
| भद्रवर्मा-धर्मराज श्री     | ३३म       | भूटान            | २४०,४६६   |
| भद्रशाल                    | 88        | भूमध्यसागर       | 841       |
| भद्रा                      | o         | भूमिमित्र        | 98        |
| भद्रा कापालिनी             | २४        | भूमिस्पर्शमुद्रा | 308       |
| भद्रेश्वर स्वामी           | ३३८,३४०   |                  |           |
| भन्द                       | 88        | भृकुटि देवी      | 290       |
| भरकच्छ                     | =,208     | भृगु             | 9         |
|                            | ७,३१७,३१६ | भृगुसंहिता       | ४४=       |
| भववर्मा २६६,२६७            | 329       | भोट              | 85 ह      |
| भवानी                      | ४५.       | मंत्री           | ४४६       |
| भविष्यपुराण                | ४१=       | मकर              | ४६२       |
| भारत ७४,२०३,४६९            |           | मका              | २६१       |
|                            | 4,899     | मगध              | 5,88,245, |
|                            | .,        |                  |           |

## श्रनुक्रमणिका

| मङ्गोल               | ६३,३४७,४६६    | मरबाबु                    | 88६          |
|----------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| मङ्गोलिया २६,8       | 8,938,232,848 | मर्-पा                    | २२४          |
| मञ्जूलीप <b>त्तन</b> | २७६           | मरुतस् कसित तथा           | भारतीय देवता |
| <b>स्टक्सिन्तक</b>   | 13,18         |                           | 896          |
| मिनिकाम              | 93,98         | मलका                      | ४१३,४४१      |
| म-मङ्                | 211           | सलाबार तट                 | ४५१          |
| मञ्जु                | १३६           | मलाया                     | २८०          |
| <b>मं</b> जुश्री     | १३२,१४७       | मलायु ४                   | ११३,४२१,४३६  |
| मिणिपुर              | २८०           | मलायेशिया                 | ४१३,४३१      |
| मत,मिश्रीदेवता       | 848           | मिलक इवाहीम               | 888          |
| मतोशहर               | २६४           | मल्ला                     | 9            |
| मथुरा                | ३४,२८०        | मल्लिका                   | Ę            |
| मद                   | -             | मविफ़्फिक विल्लाह अब्ब    | ासी २६६      |
| मदीना                | १६७           | मस्जदी                    | २६ १         |
| मधुकैटभराचस          | ३६१           | मसुही                     | ३३३          |
| मध्यम                | 93            | मसनद                      | १६०          |
| मनका                 | २६८           | मसालिकुल श्रव्सार फी      | ममालिकिल     |
| मनकूख <b>ां</b>      | २३१           | ग्रम्सार, ग्ररबी विश्वकोप | २६४.         |
| मनु                  | 283.899.898   | मसूरशाह                   | 888          |
| मनुस्मृति            | ३४,४५७        | महा श्रिरष्ट              | 86           |
| मनोचहर               | २६१           | महाकात्यायन               | २८           |
| मन्                  | ४४८           | महाकाया                   | २२६          |
| मन्त्रसिद्धि         | 68            | महाकारयप &                | ,२८,१४७,१८८  |
| मन्दर पर्वत          | ३६१           | महाजनक                    | 296          |
| मन्सूर               | २६५           | 'महाजनक' जातक             | २७८          |
| ममी                  | २७७,४५३       | महात्मा गान्धी            | . 83         |
| <b>म</b> र्भदेव      | 883           |                           | १३           |
| मय                   | ४६१           |                           | ४७६          |
| मर्य                 | 898           |                           | 388          |
|                      |               | २३                        |              |

| महाध्यमरिखत, थेर,           | महाधमेरचित | <b>महाविहार</b>    | 40          |
|-----------------------------|------------|--------------------|-------------|
|                             | १३         | महासां विक         | 22          |
| महाधर्माधिराज               | 3<9        | महासाधिक संप्रदाय  | 68          |
| महानगर                      | 308        | महासेन             | ७७          |
| महानाग                      | १४         | सहिन्द             | 13          |
| महानाम                      | ४७,५६      | महिष पर्वत         | ३४५         |
| महानारद्कस्सप               | १६         | महिष सगडल          | 13          |
| महानायक                     | ६८         | महीपति वर्मा       | 300         |
| महान् प्रार्थना             | २३६        | सहुरा              | ४४६         |
| महापरिनिर्वाणसूत्र          | 6          | <b>महेन्जोदारो</b> | ४७५         |
| <b>महाप्रजापतिगौतमी</b>     | 9          | सहेन्द             | १३,४७       |
| महाबल                       | ११३        | भहेन्द्रपर्वत      | 300,308     |
| महाभारत                     | २६५,४५६    | महेन्द्रवर्मा      | २६७,२६८,३४७ |
| महाभारत काल                 | ४५६        | <b>महेश्वर</b>     | २६२,३६३     |
| महामन्त्री                  | २४७        | माईसूर             | १३          |
| महामहिन्द                   | ३८७,३=८    | माता               | 868         |
| महायान                      | ३३,१२०     | भा <b>तृदेश</b>    | 264         |
| महायान संप्रदाय             | 54         | माधव               | ३६१         |
| <b>महायानइत्युक्तिस्त्र</b> | 993        | माध्यन्तिक         | १३          |
| महायान धर्म                 | र पर       | माध्यमिक संप्रदाय  | २१६         |
| महायुग                      | २६८        | सानवधर्मशास्त्र    | ४४५         |
| महारिफ्खत,थेर               | 95,98      | भाग्याता           | ५५          |
| महारह                       | 93         | मार                | <b>e</b> 3  |
| <b>महार</b> चित             | 93         | <b>भारकीट्स</b>    | २३०         |
| महाराञ्ज्                   | ३६३        | मारकोपोलो          | ६४,३५२,४४३  |
| महाराम                      | १३         | <b>सालमीन</b>      | . 23        |
| महालामा                     | २४७        | मालाबार            | 299         |
| <b>महावंश</b>               | १२,१७,१८   | मास्को             | १७८         |
| महावश                       | ₹ 9,49,    | मॉक्मेर            | \$\$\$      |
|                             | 2          | 8                  |             |

| मिङ् वंश              | 13         | ५   मूर्तिपूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>४</b> १,२६१ |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| मिङ्ती                | 230,28     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200            |
| मितनी                 | 89         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४३२            |
| मित्तर                | es         | <b>मृत्युद्वार</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.8            |
| मित्र 💮               | ४७३,४७६    | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | १६६            |
| मिनामोतो वंश          | १७७        | The state of the s | 280            |
| मिनोबु                | १६१        | A .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २७८            |
| मिलिन्दपन्ह           | 30         | मेघवर्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39             |
| <b>मियेको</b>         | १७३        | मेनङकतु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 888            |
| मिश्र २६०,२७७,४८      | ११,४५३,४५६ | मेनस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०४,४५८        |
|                       | १९८        | मेरियानाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ୫୦୪            |
| मिश्रक                | 88         | मेरुपर्वत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | इ६२            |
| मीडिया                | ८७७        | मैक्समूलर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>४</b> ६५    |
| मीनम की घाटी          | ४०७        | मैक्सिको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४५१,४६०        |
| मीनान्डर              | 24         | मैग्नाचार्टा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e3\$           |
| मी ला                 | २२६        | मैत्रेय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५७,१३८         |
| मी ला रेपा            | २२५        | मैना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>४</b> २=    |
| मीसन ३६१३३८           | ,३४०,३४४   | मैसिडोनिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १७७            |
| मुश्रज़मुल् बुल्दान   | २६३        | मैसीबिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४६५            |
| मुश्रर                | 880        | मैसोपोटामिया ४६८,६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३६६,४७०,४७३    |
| मुत्रर कमन            | ४२६        | मैस्कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96             |
| मुज़िम्मल उ तवारीख़   | २६५        | मोङ्-कुट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३६१            |
| <b>मुज़फ्फरशाह</b>    | 883        | मोतन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २६२            |
| मुग्डन                | 801        | मोद्रलिपुत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १२             |
| मुतहरिर               | 291        | मोनोनोब परिवार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १६३            |
| मुनि                  | 2६ १       | मोहन जोदड़ो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४५१            |
| मुसलमान               | २३१,४४३    | मौखरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30             |
| <b>मुहम्मद</b>        | ६४,२४८     | मौङ् सिङ् मन्दिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४०८            |
| सुह्ममद बिन बख्रितयार |            | मौद्गलायन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,36           |
| יו אוריואור וייי      |            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |

| 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|
| मौलीवम देव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>८८</b> ३     | यामता                    | १६६         |
| मौर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98              | विम                      | 868         |
| इतेच्छ जंगली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३३७             | यी (प्रान्त)             | १२४         |
| यश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | इह इ            | यु-श्रान्-शिकाई          | 350         |
| यक् मे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 338             | युकेटन                   | ४६३         |
| यङ्–नङ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 388             | युग                      | २६८         |
| यज्ञ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४३२             | युद्धसचिव                | २४७         |
| यज्ञोपवीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३६७             | युन् कि                  | ४३३         |
| यन सुङ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १२७             | युन्न-कङ् गुहायें, पर्वत | श्रेणी १४७  |
| यम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३६३,४६६         | युरङ्क।श (नदी)           |             |
| यमुना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २१७             |                          | \$8,904     |
| यवद्वीप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४२३             | यूची                     | 24          |
| यश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,95            | यूनानी                   | 808         |
| A STATE OF THE STA |                 | यूनानी जगत्              | 93          |
| यशोगुप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 128             | यूव                      | ४३२         |
| यशोधरपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300             | यूफ्रेटीज़ नदी           | ४६८,४६६     |
| यशोधरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १०६             | यूरोपियन                 | १६८         |
| यशोवर्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३०२,३०४,३०६     | यूसुफ कादरखां            | \$3         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३०७,३१६,३२४     | यूसुफ हजरत               | २६७         |
| Alle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>३२</b> ४,३३२ | ये–तङ्                   | <b>२२३</b>  |
| यसदस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४७४             | येदो                     | 438         |
| यहिया बरमकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २७१             | येबदीस्रो                | <b>४</b> २३ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | योग                      | १७२         |
| यहूदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २७७             | योगाचारसम्प्रदाय         | १२३         |
| याकुशिजि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १६६             | योगीश्वर परिडत           |             |
| याकूत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>२६</b> २     |                          | ₹05,308     |
| याकृबवेग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 83              | योगीश्वरपुर              | 305         |
| याक्वी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २७४             | योतकन                    | ६६,१०१      |
| याङ्-ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १२४             | योन                      | १३          |
| यॉन्-तेन्-ग्या-सो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २३६             | योनधम्मरक्खित            | 83          |

| योहि            | 90          | म । राजनीति       | २६६                               |
|-----------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|
| योरितोमो        | 900         | १ राजनीतिक वि     |                                   |
| योरोप           | ६३,२४१      | राज सिंह          | ६१                                |
| योशितोकि        | 902         |                   | 34                                |
| योशिमासा        | 383         |                   | ३०३,३०७,३१६,३२४                   |
| योशिमित्सु      | 383         |                   | २७५,४३६                           |
| रिवत            | 13          | राज्य कर्याधार    | 138                               |
| रिक्तिवन थेर    | 9 ६         | राब्बर्ट नाक्स    | ६१                                |
| रक्त पर्वत      | 211         | 'राम' ५६,         | २ <b>५७,३६</b> १,३ <b>६</b> ०,३६३ |
| रक्त सागर       | <b>४</b> ११ | राम के उन         | 808                               |
| रक्ताम्बर       | २४=         | राम-रामखम्-हे     |                                   |
| रचित            | 93          | रामग्राम          | =                                 |
| रिचतराज्य       | २४३         | रामषष्ठ           | ३६२                               |
| रघुषंश          | 84=         | रामदास            | ४२                                |
| रतनपुर          | ६२          | राम               | 383                               |
| रत्नभानु        | ३००,३२४     | राम राजा          | 3=1,3=6                           |
| <b>२</b> त्नमति | 120         | राम धिर्पात       | ₹=+,३=६                           |
| रत्नसिंह        | ३००,३२४     |                   |                                   |
| रथेस्तर         | ४६७         | रामायण            | २८४,४६०                           |
| रथोत्सव         | 81          | रामायणकाल         | <b>४</b> १६                       |
| रसुपति          | ३४६         | रामेश्वर          | 8.0                               |
| रल्-पा-चन्      | 219         | राय               | 200                               |
| रवक विहार       | 303,304     | राष्ट्रधर्म       | 284                               |
| रशिया           | 231         | राहुल             | ७,२८,८१                           |
| रा              | 8पूर        | राहु              | 363,809,809                       |
| रांची           | २६          | रिन्-चेन्-जङ-पो   | 220                               |
| राजगुरु         | ११४         | रुद्र             | <b>W1</b> 8                       |
| राजगृह          |             | रुद्रवर्मा        | २६०,२६४,३६६                       |
| राजतन्त्र शासन  | १३७         | रुद्रवर्मा चतुर्थ | <b>\$88</b>                       |
|                 | 2           | 9                 |                                   |
|                 |             |                   |                                   |

| रुद्रवर्मा तृतीय               | 348         | <b>ल</b> ‡बी               | 888        |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|------------|
| रुद्रदामन्                     | 38          | लामा                       | 289        |
| रुदाणी                         | ३०३         | लामाधम व                   | २०म        |
| रूसा                           | २६६         | लालडोपी वाले               | 285        |
| रे-चङ्                         | २२८         | लालवंश                     |            |
| रे तिङ्ू                       | <b>२२</b> ४ | जानसागर<br>जानसागर         | 842        |
| रेन्-यो                        | 181         | जिगर<br>विगर               | २६०        |
| रेवत                           | 161         | लिङ <u>्</u>               | 358        |
| रेग्सी                         | HARLEY E    |                            | २१६        |
|                                | ४७६         | निज्ञपूजा                  | २७२        |
| रोख निधान, रोगनिदान            | Sof         | लिन्-लिङ्                  | 130        |
| रोम                            | २४८,३७७     | 'ब्रि-ते-से'               | 308        |
| रोमन                           | २७७,४६३     | <b>बिपिद</b> न्न           | 290        |
| रोमन कैथोलिक                   | ६१          | <b>बि</b> प्यधिदेवता       | २३२        |
| रोरक                           | -           | न्ती                       | . 08       |
| रोहगा                          | *=          | ली दूरी का चीनी माप        | 50         |
| र्योबेन (योबेन)                | १६=         | 'ली' भाषा                  | ૭૪         |
| लग्रो                          | 268         | 'ली' लिपि                  | ७४         |
| <b>ज</b> क                     | ४६६         | ली-युल                     | ७६,१६१     |
| <b>बच्</b> यतात                | ३६५         | लीहोन                      | 383        |
| लचमी                           | २६२         | लुई १५ वां                 | 284        |
| लदमीन्द्र भूरीश्वर ग्राम स्वाम |             | लुङ् तुङ् विहार गुहामन्दिर | 189        |
| <b>लघुहं स</b> चैत्य           | 488         |                            |            |
| लंका १३,४७,४६,७४,११            |             | लुङ् मैन गुहायें           | 345        |
|                                | 8६०         | लुङ् वङ् मित्रान्त्रो      | \$80       |
| लंकावतार सूत्र                 | १३४         | लुङ् यान-सूत्र             | 985        |
| लङ्-दर मा                      | २१८         | लुत्जे                     | 3          |
| तदाख                           | २११,२४६     | लुशी                       | <b>E8</b>  |
| ् <b>ल</b> प्ची                | 228         | लु-शी विहार                | <b>=</b> 3 |
| . <b>क</b> ‡पङ्                | 888         |                            | ३१४,३58    |
|                                | 2           |                            |            |

#### श्रनुक्रमणिका

| ल्कीत इ                     | 31         | ३३   वरधीरराज        | ३म्        |
|-----------------------------|------------|----------------------|------------|
| लोङ् वंश                    | 121,18     |                      | ४७३,४७६    |
| लोक नाथ                     |            | १ वर्णमाला           | २१३        |
| लोकपाल                      |            | & वर्धन              | 38         |
| <b>लोकेश्वर</b>             | 3 4 4, 3 0 |                      | 9          |
| <b>लोफ़</b> बुरी            | 80.        | -                    | 88६        |
| बोयङ्                       | 299,94=    | वल्स्वा              | ४६४        |
| जोयङ् विहार                 | ११२        | ਕੜਾਜੇ                | ३६         |
| जोवक                        |            | वशिष्ठ               | 848        |
| 'लो-सेम्-सो'                | ३१४,३३१    | वसन्तरदायग           | 804        |
|                             | 305        | वसिष्क               | 38         |
| रुहासा<br>वगस               | २११        | वसुबन्धु             | १२४,३२५    |
|                             | 892        | वस्तियोफ्रश्यस्      | ४६७        |
| वज्जी पुत्तक                | 28         | वाकाटक               | <b>इ</b> ८ |
| वज्रस्कुदिका                | १३४        | वाकुफु               | 199        |
| वज्रच्छदिका प्रज्ञा पारमिता | सुत्र १२७  | वागीश्वर परिडत       | ३१८        |
| वज्पासि                     | ३०७,३६४    | वानराधिपति बाली      | 808        |
| वज्रबोधी                    | 833        | वोनलुशन              | 808        |
| वज्रयान                     | ३३         | वायु का प्रतिनिधि    | २०१        |
| वज्रसार                     | १२४        | वासुदेव              | 38         |
| वज्रासिन                    | 129        | वास्कोडिगामा         | २६०        |
| वटम्बग                      | ३१४        | वास्तुकला            | १६६        |
| वत-क्र:-केन्रो              | ४०म        | विकुच्चि             | 800        |
| वतु-पहत                     | ४३•        | विक्रमशिला           | १३३        |
| वत्-सस्                     | 308        | विकान्त वर्मा, तृतीय | ३४०,३४२    |
| वत्-प्रे-वीर                | 300        | विधन                 | ११३        |
| वत्-लङ्                     | ३२४        | विचित्रसागर          | ३६४,३७३    |
| वनवासी                      | 13         | विजय                 | ३३८        |
| वन् थर                      | 311        | विजयकीर्त्ति         | =+         |
|                             |            | 3.                   |            |
|                             |            |                      |            |

| विजयजय                | رع ا       | वीरवर्मा         | २६६         |  |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|--|
| विजयधर्म              | <b>48</b>  | वी राज्य         | 993         |  |
| विजयनन्दी विक्रमवर्मा | ३७८        | वी वंश           | 116,280     |  |
| विजय बाहु             | ४७,४८      | वी-शी-वू-मी      | 83          |  |
| विजय वीर्य            | <b>5</b> 2 | वु-सुङ्          | 378         |  |
| विजयश्री हरिवर्मा     | 388        | वू-ती            | १२१         |  |
| विजय सम्भव            | ७३,८२      | वू राज्य         | ११३         |  |
| विजयसिंह              | 28         | वृत्र            | <b>३</b> ६३ |  |
| विद्यादेव श्रायं      | २१८        | वेद              | ४०६         |  |
| विद्याधर              | 383        | वेन्-साङ्-ती     | १२४         |  |
| विद्याविनय आचार्य     | 335        | वैन्न चङ्        | १४८         |  |
| विनय                  | ६४,११२,११३ | वैरोचन           | 33,08       |  |
| विनय की प्रथा         | 338        | वैवस्वत          | ४६६         |  |
| विनयधर                | 38         | वैवस्वत मनु      | 800         |  |
| विनयी                 | २म         | वैशाली           | ७,८,११      |  |
| विभीषग्               | ६७         | वैश्य            | ३६६         |  |
| विमलकीर्ति निर्देश    | १६७        | वैश्रवण देवता    | ७४          |  |
| विमल्धर्मसूर्यं       | <b>ξ</b> 9 | वैष्णव           | २६६         |  |
| विमलाच                | ११६        | वैष्णव धर्म      | 3 6 8       |  |
| विलङ्ग वीचि           | 48         | वोचह पर्दत       | 2=3,33=,348 |  |
| विल्कंसन              | 882        | व्यवस्थापिका सभा | २४८         |  |
| विवन्वत               | ४६१        | ब्याकरण          | २१३         |  |
| विश्वामित्र           | ४४६        | ब्याधपुर         | 300         |  |
| विश्वास               | 155        | व्यास            | ४६४         |  |
| विष्णु                | 848        | शख               | ४३२         |  |
| विसुद्धि मगग          | १७         | शक               | २४,१०४      |  |
| विहार                 | 50,205     | शक्ति            | 844         |  |
| वीएना                 | 995        | शक               | ४६२         |  |
| बी तो                 | १३८        | शंकरपिडत         | ₹०६,३१=,३३१ |  |
| 30                    |            |                  |             |  |

| शङ् शङ्           | २०५          | शिनरन               | १८०          |
|-------------------|--------------|---------------------|--------------|
| शतपथ बाह्मण       | ४७१          | शिन रन शोनिन्       | १८३          |
| शन् चिह           | १३६          | शिन सम्प्रदाय       | . 800.       |
| शन् रप्           | २०८          | शिन्तोधर्म          | १६१          |
| शन् ला            | १८३          | शिबा-तात्सु         | १६२          |
| श्रह्यल           | 88           | शिमाजय              | 968          |
| शक्रभुषुर         | 300          | शिरकव               | 908          |
| श्रभुभद्रेश्वर    | 380          | शिव १०२,१४६,        | २६६,३६१,४३०, |
| शम्भुवर्मा        | 380          | ४५४,४७६             |              |
| शिलक्रवसूत्र      | 308          | शिव कल्प            | 340          |
| शल्यभूत           | ४२४          | शिवबिन्दु           | 308          |
| शा-क-पू-लो        | ३४८          | शिवलिंग             | २१६          |
| शाक्य             | ७,२४८        | शिवाजी              | ४२           |
| शाक्यमुनि ७६,७७   | ,१३२,३६४,२०२ | शिव                 | 580          |
| शाक्यश्री         | २३४          | शिलेन्द्रबोधि       | <b>२१७</b>   |
| शादो              | १६८          | शिव क्रगा           | १४८          |
| शानाक             | २६६,२७०      | शुङ्गकाल            | <b>38</b>    |
| शान्तिरचित        | ₹८,२१२       | शुद्धोधन            | . 9          |
| शारिपुत्र         | ७,२८,३७,७७   | शू राज्य            | 993          |
| शास्त्रार्थं      | २७१          | ग्र्द               | ३६६          |
| शिंगान            | २०२          | शून्यवाद            | २१६          |
| शिंगान सम्प्रदाय  | 198,201      | शेश्रोतिन           | १२१          |
| शि:-खु-सु गुहायें | १४३          | शेषनाग              | ३६२          |
| शित्रो-ता-कान्    | ३०४,३०६      | शेंसि प्रान्त       | 1.8.1        |
| शिश्रोतिन्        | २३२          | शैलेन्द्र           | 813,831      |
| शिक्किन           | 306          | शैलेन्द्र साम्राज्य | 885          |
| शिगात्से          | २ <b>३</b> ६ | रौवाचार्यं          | 388          |
| शि-चु-मेङ         | 39           | <b>शैवधर्म</b>      | ६१,२६६,३६१   |
| शिजोनवात          | १८०          | रोवन्याकरणम्        | ३३२          |
| THU               | ¿c.          |                     |              |

| शोगुन             | १७७          | श्वेताश्व               | 213       |
|-------------------|--------------|-------------------------|-----------|
| शोय               | 13           | संगतीर                  | 28        |
| शो-तो-कु-ताईशो    | १६४          | संगाराम                 | 308,390   |
| शो-मु             | 149          | संगीतिवंश               | 804       |
| शोरेनिन् (विहार)  | १८४          | संग्रामविजयोत्तमवर्मा   | ४३६       |
| श्रमण             | 63           | संघभट्ट                 | 998       |
| श्राद्ध           | ३६४          | संघमित्रा               | ४७,३८४    |
| श्रामणेर          | 180          | संघराज                  | ६६        |
| श्रामग्रेर राहुल  | 35           |                         | ४,३८६,३६६ |
| श्री              | ३६२          | संघराज राहुल            | ξo        |
| श्री कल्प         | 349          | संघानन्द                | 995       |
| श्रीचेत्र         | 250          | संघाराम                 | 54,85     |
| श्रीखरड           | ६म           | संस्कार                 | 88        |
| श्रीज्ञान         | 36           | <b>सं</b> स्कृति        | 900       |
| श्रीधम्मपिटकनिदान |              | संस्थापकगृह             | २००,४०२   |
| श्रीवर्मराज       | ३८२          | सङ्खा                   | Ę         |
| श्रीमङ्गल         | 804          | सक्सन्बोई               | 802       |
| भीमहादेव          | 30           | संखित                   | 844       |
| श्रीमेघवर्ण       | 80,44        | सङ्-गद्                 | 930       |
| श्रीन्द्र वर्मा   | ४२२          | सङ्-वन्-ति              | 990       |
| श्रीमार           | 253,339,336  | सत्यवर्माकवीन्द्रारिमथन | ३२४,३२४,  |
| श्रीराम           | <b>२</b> न्स |                         | 388       |
| श्रीविजय          | २७८,४२२      | सत्याश्रय               | ३०६       |
| श्रीस्            | 899          | सस्व                    | २६७       |
| श्रीहरिवर्मा      | 383          | सत्सङ्ग                 | २४१       |
| श्रुतवर्मा        | 835          | सद्धर्मपुरहरीक          | 998,989   |
| श्रेष्ठवर्मा      | २६५          | सनेतोमो                 | १७८       |
| श्वेत वंश         | 846          | सपउक्                   | 850       |
| श्वेतहूग्         | 64           | सप्तपर्धी               | 3         |
|                   | 3:           | 2                       |           |

| सफ                                                 | 2६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सामन्तपद्धति                 | १६७,२४७ |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
| समङ्गमरणपर्वत                                      | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सामन्तभद्र                   | 180     |
| समज्ञा                                             | 909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सामन्तमिनु                   | १३२     |
| समज्ञा (सो मो जोह)                                 | <b>48</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सामावती<br>साम्राज्य विस्तार | र्व द   |
| समनखोदोन                                           | 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | साम्राज्यशान्तिविधायक        | २३२     |
| समनी                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सारिका                       | ४२म     |
| समन्तकृट                                           | <b>२७१</b><br>६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सारी                         | 8र=     |
| समुद्रगुप्त                                        | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |         |
| समुद्रशूर                                          | 836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स तकटंक-वंश गचसी का          |         |
| सम्ये                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सासन, प्रथम                  | 844     |
| सय्यदवंश                                           | २१४,२२०<br><b>२</b> ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सासानी सम्राट्               | २६६     |
| सरमा                                               | 57,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सिश्रान्                     | 188     |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सिम्रोडिस                    | ३१२     |
| सरयू                                               | २८४,४६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सिंहघोष                      | 210     |
| सर्पविद्या                                         | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सिंहदेव                      | 280     |
| सर्वाधिकारी                                        | 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |         |
| सर्वास्तिवादिन् सम्प्रदाय                          | <b>₹</b> 8,२१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सिंहपुर                      | 880     |
| सर्विया                                            | २३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सिंहरिम                      | 38      |
| सन-बंग                                             | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सिंहताद्वीप                  | . 356   |
| सिविबस                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सिंहजी                       | 80, €3  |
|                                                    | ४१३,४३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सिंहलीभिष्                   | १२६     |
| ससरो                                               | 3 इ.इ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सिंहवर्मा                    | . 288   |
| सहस्रबुद्धपर्वत                                    | 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सिंहानन्द                    | 820     |
| साईचो                                              | 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सिकन्दर                      | ४६३,४६४ |
| सांची का मन्दिर                                    | 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सिकन्दरशाह                   | 881     |
| सांस्कृतिक विस्तार श्रार्थी व                      | हा २७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |         |
| साक्या                                             | २३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सिकेन्देङ्                   | 831     |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सिक्किम                      | २४६     |
| साकेटीज़<br>सागरमति                                | ३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सिङ्गलोन                     | 90      |
|                                                    | No. of the last of | सिडन                         | ४६३     |
| त्तातकर्णी<br>———————————————————————————————————— | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सिद्ध                        | 363     |
| सात्तवार्ताष                                       | ४ <b>७</b> ६<br>२३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सिद्धपान                     | २२१     |
| सा-नम-ग्या-सो                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |         |
| सामन्तदेव                                          | 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सिद्धान्त                    | २७४     |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |         |

| सुङ्-युन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ८१,≡૭,१२१                   | सुसुमार पर्वत    | -           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| The Manual State of the State o |                             | सु-सुङ्          | १२द         |
| सुगजयोर नदी<br>सुग्रीव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 808                         | सुश्रुत          | २६६         |
| मुखोदय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २८३,३८०,४०८                 | सुविनय           | 113         |
| सुखावतिस्वर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १३२                         | सुवर्णभूमि       | 8.3         |
| सुखावतिन्यूह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 135                         | सुवर्णप्रदेश     | ४६९         |
| सुई-सुङ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 350                         | सुवर्गा          | ४६८,४६६,४७० |
| सुईको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १६४                         | सुवरदत्त         | 808         |
| सीलोन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३,३२,६२,१३६,२६८            | सुवन्नभूमि       | 13          |
| सीरिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अतर'स्ट्रस्थ ४०४'४०र        | सुल्तानमुहम्मद   | 888         |
| सीरियन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200                         | सुलेमान          | 834         |
| सीनान् फू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150                         | सुरेन्द्रबोधी    | 210         |
| सी-तू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २३३                         | सुरिश्रन्        | 802         |
| सिविवनितवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 243                         | सुर।ष्ट्र        | ४६६,४७१     |
| सिल्ला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १६०                         | सुमेरु           | १४०,२८४     |
| सिराञ्चोदी<br>सिरायु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>२३</b> १<br>२ <b>८</b> ४ | सुमेरिया         | २८४,४७६     |
| सियान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १४२                         | सुमेरियन         | 8.08        |
| सिमाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १६०                         | सुमेर            | ४६८,४६६,४७० |
| सिन्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १७८,२१८                     | सुमात्रा         | २७८,४२१,४४२ |
| सिन्-चङ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 188                         | सुमतिसेन         | २१४         |
| सिन्-क्याङ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83                          | सुभूतिश्रीशान्ति | <b>२</b> २१ |
| सिनान-वु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 182                         | सुभद             | 3           |

| स्यवंशीराजा        | 890         | स्कैन्डेनेविया             | 868                        |
|--------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| सूर्यवमा, द्वितीय  | ३११,३१६     | स्टाईन श्रलं               | 88                         |
| सूर्यवर्मा, प्रथम  | €18,308,308 | स्तूप                      | <b>८</b> १,१३८             |
|                    | ₹ 15,328    | स्त्रीरोग                  | 290                        |
| सूर्यस्            | 802         | स्थविर                     | 18                         |
| सूर्यास्तदेश चीन   | 988         | स्थविराम्र                 | **                         |
| सूर्योदय देश जापान | १६६,२०३     | स्पन्वामन्यु,गाथा<br>स्पेन | 850                        |
| सेङ्-गे-दु-गु      | २३=         | स्मृति<br>स्मृति           | <b>२</b> १८<br><b>२</b> २१ |
| से-दङ्             | 280         |                            | ६३,२३४,२६०                 |
| सेन वंश बंगाल का   | ३६६         | स्रीबज                     | 814                        |
| सेव                | 848         | स्रोसेंथर                  | 324                        |
| से-रा              | २३६         | स्रोङ्-सेन्-गम्-पो         | 290                        |
| सेवाय              | ₹=७         | स्वयम्भू:                  | ३६२                        |
| सैखगड              | ξ¤          | स्वर्ण निर्मित चैत्य       | २०१                        |
| स्मिटिक            | 88,803      | स्वर्णयुग                  | १८४                        |
| सोकुकुजि, मन्दिर   | 183         | स्वीकाल                    | 189                        |
| सोगापरिवार         | १६३         | हगरी                       | २३१                        |
| सोङ्-का-पा         |             | हंतुप                      | 808                        |
| सोग                |             | इंसचैत्य स्तूप             | 188                        |
| सोगाउत्तर          | (0.10       | <b>इं</b> पनगर<br>हडन      | ठूड<br>इंट                 |
| सोम                | 852         |                            | 2₹=                        |
| सोमदेव मुन         | 302         | हर्दीस                     | ४६२                        |
| सोमवंश             | 250.250     | हनुमान                     |                            |
| सोमशरण             | ३३१         | ξ                          | 848                        |
| सोमा               | 0.00-       | हरयू                       | ४६५                        |
| सोमेशवर्मा         | २६७         | हरहा के मौलरी शिलालेख      |                            |
| स्रो-मो-जोह        | 58,909      | हरि                        | ₹ 9,80€                    |
| सीगत '             | ३६४         | हरिजित्                    | 589                        |
| सीन्नान्तिक        | 364         | हरिवंश पुराण               | 38                         |
| सौराष्ट्र          | 305         | हरिवर्मा चतुर्थ            | 388,384                    |
| स्कन्द             | ३२०,४७६     | हरिवर्मा पांचवां           | 388                        |
|                    | 34          |                            |                            |

| हरिहर पूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |         |                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------|---------------|
| हर्षवर्मा ३१७ हुईतस् ४६७ हुरस् ४५४ हुस्त ४५४  | हरिहर पूजा       | २६७,३२१ | हीनयान          | ३३            |
| हस्तनापुर हाई वृ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | हर्षवर्धन        | ३६,१२६  | हुई-का-सु विहार | 184           |
| हस्तनापुर हाई वृ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | हर्षवर्मा        | 319     | हुईतस्          | ४६७           |
| हार्ष वृ ४१० हिंचा २८३ हिंचा २८३ हिंचा १८३ हि |                  |         |                 | 848           |
| हाग ४६६ हियराज २८६ हिथर ४१४ हिजा होरस ३६ हियर ४१४ हिजा होरस ३६ हिजा होरस ३६ हिजा होरस ३६ हिजा होरस ३६ हिजा होरस १०२ हो को स्वाच १०८ हो स्वाच १०८ हो स्वाच १०८ हो स्वाच १०८ हो स्वाच १८६ ह |                  | 810     | ह्य             | ३७            |
| हाचिङ् १२२ हिंग्ले ११०,३३८ हिंग्ले ११०,३३८ हिंग्ले ११०,३३८ हिंग्ले ११०० हिंग्ले १६६ हिंग्ले १६६,१६४ हिंग्ले १६६,१६६ हिंग्ले १९०,१७१ हिंग्ले १९०,१७१ हिंग्ले १९०,१७१ हिंग्ले १९०,१७१ हिंग्ले १९०,१०१ हिंग्ले १९०,१७१ हिंग्ले १९०,१९१ हिंग्ले १९६६,१६६ हिंग्ले १९०,१७१ हिंग्ले १९०,१९१ हिंग्ले १९६६,१६६ हिंग्ले १९०,१७१ हिंग्ले १९६६,१६६ हिंग्ले १९०,१९१ हिंग्ले १९६६,१६६ हिंग्ले १९६६ हिंग्ले १९०,१९१ हिंग्ले १९६६,१६६ हिंग्ले १९६६ हिंग्ले १९६६ हिंग्ले १९६६ हिंग्ले १९०,१९१ हिंग्ले १८६६,१६६ हिंग्ले १९६६ हिंग्ले १ |                  | 88६     | हृद्यराज        | २८३           |
| हानवंश ११०,३३८ हैंड-वु ११४ हैंड-वेंड-विहार १०२ होंको मवन १०२ होंको विहार १०० होंको विहार १०२ होंको विहार १००  |                  |         | हेथर            | 848           |
| हारीत १५ हैनरीक ४४५ होको सवन १०२ होको विहार १०८ हो |                  |         | हेलिश्रोडोरस    | 3.5           |
| हारू (शीद २६५,२६६ होको भवन १०२ हो जो विहार १०८ हो जो विहार १० | हानवंश           | ११०,३३६ | हैंड-बु         | र १४४         |
| हिरोशि-होड ्-वन्-जि हिरोशि-होड ्-वन्-जि हिरोशि-होड ्-वन्-जि हिरोशि-होड ्-वन्-जि हिरोशि-होड ्-वन्-जि हिरोशि-होड ्-वन्-जि हिरोशि १८६,१८८८ होजो परिवार १९८,१८०० होजो परिवार १९८०० होजो परिवार १८०० होजो परिवा | हारीत            | 97      | हैनरीक          | 880           |
| हिगेशि-होड ्-वन्-जि  हिताचि  इस्ति  हिताचि  हित्तचीन  हित | हारू (शीद        | २६५,२६६ | होको भवन        | १०२           |
| हितिच १ % ४ १ % १ % १ % १ % १ % १ % १ % १ % १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |         | होको विहार      | १०२           |
| हित्ताईत ४७३,४७५ होजो परिवार १७६,३८० होदी १६६ होनान प्रान्त १५३ होनान प्रान्त १५३ होम केरिस्तानी १६६,६६६ होम केरिस्तानी १६६ होम केरिस्तानी १६६,६६६ होम केरिस्तानी १६६ होम होम होम केरिस्तानी १६६ होम होम केरिस्तानी १६६ होम होम केरिस्तानी १६६ होम केरिस्तानी १६६ होम होम होम होम केरिस्तानी १६६ होम होम केरिस्तानी १६६ होम केरिस्तानी १६६ होम केरिस्तानी १६६ होम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         | होजो तोकिमासा   | 306           |
| हिदेवादा हिदेवादा हिदेवादा हिद्योशि श क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |         | होजो परिवार     | 195,160       |
| हिदयोशि १६३,१६४ होम केरिस्तानी १६६<br>हिन्दचीन १६८,२८१ होमयष्ट ४६५<br>हिन्दमहासागर २६०,२८१ होग्नझ ३६८<br>हिन्दुधर्म ३६३ होरयूजि १८०,१८१,१६६,२०२<br>हिन्दुधर्म ३६३ होरयूजि १६६,१६६<br>हिन्दु प्रचारक २५७ होली-खोकिया ८६,६०<br>हिमालय १३,४७८ ह्यूगी-विकंजर ४९३<br>हिरोडोटस ४५७ ह्यूगी-विकंजर ४९३<br>हिरोडोटस १५०,१९१ ह्यूगी-विकंजर १९३<br>ही-प्रद्र पर्वत १७२ ह्यू-श्रह्म ११०<br>ही-पुर्द पर्वत १७२ ह्यू-श्रह्म १३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |         | होदो            | १६४           |
| हिन्द्चीन १६८,२८१ हो म कारस्ताना १६६,१८१ हो मयष्ट ४६५ १६६ १६६ १६६ १६६ १६६ १६६ १६६ १६६ १६६ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |         | होनान प्रान्त   | १५३           |
| हिन्दचीन १६ द, २६ १ हो सपष्ट १६ ५ ६ हो सप्त १६०, १८०, १८०, १८०, १८०, १८०, १८०, १८०, १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 165,168 | होम केरिस्तानी  | ४६६           |
| हिन्दमहासागर २६०,२८१ होशङ्ग ३६६ होनेन् १८०,१८१,१६६,२०२ होनेन् १८०,१८१,१६६,२०२ होनेन् १८०,१८१,१६६ १६६,१६६ होस्युजि १६६,६० होस्युजि १६६ होस्युजि १६ | हिन्दचीन         | 18=,2=1 |                 |               |
| हिन्दुधर्म ३६३ होत्यू १८०,१८१,१६६<br>हिन्दुधर्म ३६३ होरयूजि १६६,१६६<br>हिन्दुप्रचारक २५७ होलो-लोकिया ८६,६०<br>हिमवन्त १३ होस्-श्र १६१<br>हिमालय १३,४७८ ह्यूगो-विकंलर ४७३<br>हिरोडोटस ४५७ ह्यान-विकंलर १२६<br>ही-ग्रन १७०,१७१ ह्यान वंश ११०<br>ही-पुई पर्वत १७२ ह्या-शङ् ११४<br>ही-पुई विहार १७२ ह्या-शङ् १३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | हिन्दमहास।गर     | २६०,२८१ |                 | 38=           |
| हिन्दुधर्म ३६३ होरयूजि १६६,१६६ हिन्दु प्रचारक २५७ होलो-खोकिया ८६,६० हिमवन्त १३ होस्-शु १६१ हिमाजय १३,४७८ ह्यूगो-विकंतर ४७३ हिरोडोटस ४५७ ह्याङ-वेन्-सी १२६ ही-ग्रन १७०,१७१ ह्यान वंश ११० हा-ग्रह विहार १७२ ह्या-शङ् १३० ही-पुई विहार १७२ ह्या-शङ् १५३६,७५,१२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>हिन्द्</b> सा | २६७     |                 | 0,159,188,202 |
| हिन्दु प्रचारक  हिमवन्त  १३ हिमवन्त  १३ हिमाजय  १३,४७८ ह्याने-विकंकर  १५९ ह्याने-विकंकर  १५९ ह्याने-विकंकर  १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९ ह्याने-विकंकर १५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | हिन्दुधर्म       | ३६३     |                 |               |
| हिरोडोटस ४५७ ह्यूगो-विकंबर ४७३<br>हिरोडोटस ४५७ ह्याङ्-वेन्-सी १२६<br>ही-ग्रन १७०,१७१ ह्यान वंश ११०<br>ही-पुई पर्वत १७२ ह्या-शङ् ११४<br>ही-पुई विहार १७२ ह्य-साङ ३५,३६,७५,१२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | हिन्दु प्रचारक   | २५७     |                 | 03,35         |
| हिरोडोटस ४५७ ह्यूगो-विकंबर ४७३<br>हिरोडोटस ४५७ ह्याङ्-वेन्-सी १२६<br>ही-ग्रन १७०,१७१ ह्यान वंश ११०<br>ही-पुई पर्वत १७२ ह्या-शङ् ११४<br>ही-पुई विहार १७२ ह्य-साङ ३५,३६,७५,१२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | हिमवन्त          | 93      | होस-शु          | 189           |
| हिरोडोटस ४५७ ह्वाङ्-वेन्-सी १२६<br>ही-म्रन १७०,१७१ ह्वान वंश ११०<br>ही-एई पर्वत १७२ ह्वा-शङ् २१४<br>ही-एई विहार १७२ ह्वि-सुङ् १३०<br>ही-एई की प्रतिमा १८४ ह्वेन्-साङ्ग ३५,३६,७५,१२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | हिमाजय           | 13,896  |                 | हुंच्छ        |
| ही-म्रन १७०,१७१ ह्वान वंश ११०<br>हो-एई पर्वत १७२ ह्वा-शङ् २१४<br>ही-एई विहार १७२ ह्वि-सुङ् १३०<br>ही-एई की प्रतिमा १८४ ह्वेन्-साङ ३५,३६,७५,१२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>हिरोडोटस</b>  | 8ña     |                 | १२६           |
| ही-पूर्ड पर्वत १७२ ह्वा-शब् २१४<br>ही-पूर्ड विहार १७२ ह्वि-सुब् १३०<br>ही-पूर्ड की प्रतिमा १८४ ह्वेन्-स्साङ ३५,३६,७५,१२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ही-श्रन          | 100,191 |                 | 390           |
| ही-पुई विहार १७२ ह्वि-सुङ् १३०<br>ही-पुई की प्रतिमा १८४ ह्वेन्-साङ्ग ३५,३६,७५,१२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | हो-एई पर्वत      | १७२     |                 | 214           |
| ही-पुई की प्रतिमा १८४ ह्वेन्-साङ्ग ३५,३६,७५,१२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ही-पुई विहार     | १७२     |                 | 130           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ही-एई की प्रतिमा | 968     |                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |         |                 |               |

R41.1,VED-B

CC-0. Gurukul Kangri University

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 37631



